# जैन न्य य

सिद्धान्ताचार्यं पं० कैलाशचन्द्र शास्त्री प्राचार्यं स्यादाद महाविद्यालय, वाराणसी



भारतीय ज्ञामपीठ अकाशम

ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला । हिन्दी ग्रन्थांक-१० प्रम्थमाखा सम्पादक : डॉ॰ हीरालाल जैन, डॉ॰ आ॰ ने॰ उपाध्ये, छक्ष्मीचन्द्र जैन

Murtidevi Series: Hindi Title No. 10

JAINA NYAYA
( Jain Logic )

Pt. Kailash Chandra Shastri

Bharatiya Jnanpith Publication

First Edition 1966
Price Rs. 9.00

(C)

भारतीय शामपीठ

प्रकाशम

प्रधान कार्यालय

ह. म्रलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७

प्रकाशन कार्यालय

दुर्गांकुएड मार्ग, वाराणसी-५ विक्रय केन्द्र

३६२०।२१ नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६

प्रथम संस्करण १९६६

मूल्य ६.००

सन्मति मुद्रणालय, वाराणसी-५

#### FOREWORD

With great interest and pleasure I have glanced through the following pages written by Siddhantachārya Pt. Kailasa Chandra Sāstri. The work is devoted to a careful study of some important problems of Jain Nyāya Sāstra and sums up the teachings of ealrier authorities. In the Pristhabhumi prefixed to the work as an Introduction he has surveyed the entire field including teachers like Akalanka, Kunda Kunda, Umāsvāti, Samantabhadra, Siddha Sena, Pātra Kesari, Vidyānanda, Hema Chandra, Yaśovijaya and others.

Serious students of Indian philosophy are well aware of the brilliant part played by Jain Logicians in their polemics with Hindu and Buddhist Logicians in ancient and medieval India. Pt. Kailasa Chandra's book will be a valuable and reliable guide to a serious student of Jain Logic and Philosophy in the earlier ages. The work as it appears before us is the result of immense labour on the part of the author and discloses in him a critical grasp of the subject and a power of fair presentation.

I hope it will be read with interest and profit not only by Jain students but also by scholars interested in the history of the evolution of Indian thought in general.

2/A, Sigra, Varanasi 10. 8. 1966.

-Gopinath Kaviraj, M. A., D. Litt.

Mahāmahopādhyāya, Sāhitya-Vāchaspati, Padma Vibhushana.

### प्राक्षथन

सिद्धान्ताचार्य पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रीके द्वारा लिखित पुस्तकका मैंने विशेष अभिरुचि और प्रसन्नताके साथ अवलोकन किया। प्रस्तुत पुस्तकमें जैन न्याय शास्त्रके कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयोंका सावधानीके साथ अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और इसमें प्राचीन अधिकारी ग्रन्थकारोंके मन्तव्योंको भी सार रूपमें दिया गया है। पृष्ठभूमिमें, जिसे ग्रन्थकी प्रस्तावना कहा जा सकता है, लेखकने समग्र जैन क्षेत्रके अकलंक, कुन्दकुन्द, उमास्वाति, समन्तभद्र, सिद्धसेन, पात्रकेसरी, विद्यानन्द, हेमचन्द्र, यशोविजय आदि ग्रन्थकारोंका पर्यवेक्षण दिया है।

भारतीय दर्शनके गम्मीर अध्येता सुपरिचित हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन भारतमें जैन नैयायिकोंने हिन्दू और बौद्ध नैयायिकोंके साथ वादानुवादमें शानदार भाग लिया है। प्राचीन कालीन जैन न्याय और दर्शनके गम्भीर अध्येताओंके लिए पं० कैलाशचन्द्र शास्त्रीको यह पुस्तक एक बहुमूल्य और प्रामाणिक मार्गदर्शकका कार्य करेगी। कृति जिस रूपमें हमारे सामने है, वह लेखकके अथक परिश्रमका फल है तथा उसके विषयकी आलोचनात्मक पकड़ और समुचित प्रस्तुती-करणकी क्षमताका परिचायक है।

मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक न केवल जैन विद्यार्थी अपितु भारतीय दर्शनके क्रमिक विकासके इतिहासके प्रेमी विद्वान् भी रुचिपूर्वक पढ़ेंगे और उससे लाभान्वित होंगे।

२।अ० सिगरा वाराणसी १०-८-१९६६ —गोपीनाथ कविराज महामहोपाष्याय, साहित्यबाबस्पति, पद्मविभूषण

## लेखकके दो शब्द

एक बार पुराने 'पत्रों' को फ़ाइलोंको देखते समय मेरी दृष्टि जैनहितैषी, भाग १५, अंक ७-८में प्रकाशित एक लेखपर पड़ी। लेखका शोर्षक था 'हिन्दीमें जैन-दर्शन' और लेखक थे 'एडवर्ड एंग्लो संस्कृत हाईस्कूल' मुजफ़फ़रनगरके हेडमास्टर श्री मोतीलाल जैन एम० ए०। यह लेख सन् १९२१ में लिखा गया था और एक स्कीमके रूपमें था। स्कीम बहुत ही सुन्दर और आवश्यक थी। उसने मुझे आकृष्ट किया।

इघर 'बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद्' कलकत्तासे जैन ग्रन्थोंमें भी परीक्षा देकर जैन न्यायतीर्थको उपाधि सुलभ हो जानेसे जैन विद्यालयोंमें जैन न्यायके प्रमुख ग्रन्य अष्ट्रसहस्रो और प्रमेयकमलमार्तण्डके पठन-पाठनका खूब प्रचार बढ़ा और प्रतिवर्ष जैन विद्वान न्यायतीर्थ परीक्षा उत्तीर्ण करने लगे । किन्तू पश्चात् समयने ऐसा पलटा खाया कि न्यायशास्त्रकी ओरसे छात्रोंमें उदासीनता आती गयी। धार्मिक ग्रन्थोंकी तो हिन्दी टीकाएँ भी सूलभ थीं, किन्तु न्यायशास्त्रके सम्बन्धमें यह सहलियत भी नहीं थी। न्यायशास्त्रके प्राथमिक ग्रन्थोंकी हिन्दी टीका भी इस युगके न्यायशास्त्रधुरीण विद्वानोंने की, किन्तु अष्टसहस्रो, प्रमेयकमलमार्तण्ड. न्यायकुमुदचन्द्र-जैसे ग्रन्थोंको हिन्दी टीका करना सुगम नहीं है। और जैन न्याय-का पठन-पाठन चालू रखनेके लिए आजके युगमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि हिन्दीमें उसे सुलभ बनानेकी चेष्टा की जाये। उक्त स्कीम तथा आवश्यकतासे प्रेरित होकर मैंने हिन्दीमें 'जैन दर्शन' नामक पुस्तक लिखनेका विचार किया। और आजसे लगभग दो दशक पूर्व उसे लिख भी डाला। स्व० पं० महेन्द्रकू मार-जी न्यायाचार्य-द्वारा लिखित 'जैन दर्शन' पुस्तकका प्रकाशन श्री वर्णी जैन ग्रन्थ-मालासे हुआ। पीछे भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसीके तत्कालीन व्यवस्थापक श्री-बाबू जालजी फागुल्लके प्रयत्नसे उसके मन्त्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी जैनने मेरी जैन-दर्शन पुस्तकको भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित करना स्वीकार किया। किन्तु चुँकि 'जैन दर्शन' नामसे एक पुस्तक पहले प्रकाशित हो चुकी थी अतः इसे जैन न्याय नाम देना ही उचित समझा गया। जैन दर्शनमें जैन तत्वज्ञानसे सम्बद्ध विषयोंका समावेश होनेसे उसकी सीमा विस्तृत है किन्तू जैन न्यायमें मलतः प्रमाण वास्त्र ही प्रधानरूपसे बाता है और उसीकी चर्चा इस पुस्तकमें होनेसे भी उसे जैन न्याय नाम देना हो उचित प्रतीत हुआ और इस तरह इस पुस्तकका नामकरण संस्कार निष्पन्न हुआ।

प्रमाणके द्वारा पदार्थकी परीक्षा करनेको न्याय कहते हैं। इसीसे न्यायशास्त्र -को प्रमाणशास्त्र भी कहते हैं। प्रमाणके अन्तर्गत प्रमाणका स्वरूप, प्रमाणके भेद- प्रभेद, विषय, फल और प्रमाणाभास आते हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें प्रमाणके विषयको चर्चा नहीं आ सकी। यदि उसे भी समाविष्ट किया जाता तो ग्रन्थका कलेवर हथोढ़ा तो अवश्य हो जाता। इसलिए उसे छोड़ देना पड़ा।

जिस-जिस विषयके पूर्व पक्ष और उत्तर पक्षमें जिन-जिन ग्रन्थोंका उपयोग किया गया है या जिन ग्रन्थोंमें वे विषय चिंत हैं, उनका नोचे टिप्पणीमें निर्देश कर दिया गया है। तथापि इस ग्रन्थका विशेष आधार आचार्य प्रभाचन्द्रके प्रशिद्ध ग्रन्थ प्रमेयकमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदचन्द्र हैं। न्यायशास्त्रकी उच्च कक्षाओं में इन्हींका पठन-पाठन विशेष प्रचलित है। अतः इन ग्रन्थोंके पाठक छात्र इस पुस्तकका उपयोग मूल ग्रन्थको समझनेमें कर सकते हैं, लिखते समय उनकी कठिनाईका घ्यान बराबर रखा गया है। यदि मेरी इस पुस्तकसे जैन न्यायके पाठक छात्रोंको कठिनाई दूर हो सकी और जैन न्यायके पठन-पाठनको प्रोत्साहन मिला तो मैं अपने श्रमको सार्थक समझूँगा। इस पुस्तकके 'प्रमाणके भेद' शोर्षक दूसरे प्रकरणमें मितज्ञानके और परोक्षप्रमाणके अन्तर्गत श्रुतज्ञानके भेदोंके स्वरूपकी चर्चा विस्तारसे की गयी है और दिगम्बर तथा खेताम्बर शास्त्रोंमें वर्णित मतमेदोंका संकलन किया गया है, वह प्रकरण परीक्षाध्योंके लिए तो उतने उपयोगी नहीं हैं किन्तु ज्ञानकी चर्चाके प्रेमी जिज्ञासु जनोंके लिए विशेष उपयोगी हैं।

जैन न्याय-जैसे नीरस विषयके साहित्यको प्रकाशित करनेकी स्वीकृति देकर भारतीय ज्ञानपीठके संचालकोंने जो विद्यानुराग प्रदिशत किया है उसके लिए मैं उनका और विशेष रूपसे ज्ञानपीठके मन्त्री बा० लक्ष्मीचन्द्रजी जैनका आभारी हूँ। डॉ॰ गोकुलचन्द्र जैनने इस पुस्तकको सुन्यवस्थित रूप देने तथा शीघ्र प्रकाशित करनेमें काफ़ो श्रम किया है। अतः मैं उनका भी आभारो हूँ। और भारतीय ज्ञानपीठके प्रधान न्यवस्थापक श्री जगदीशजीके सहयोगके बिना तो कुछ भी सम्भव नहीं था, अतः उनका आभार स्वीकार किये बिना मैं कैसे रह सकता हूँ।

महामहोपाष्याय पं॰ गोपीनायजी कविराजने अस्वस्थ होते हुए भी प्राक्कथन लिखनेका कष्ट किया, उनका मैं विशेष रूपसे आभारी हूँ। हिन्दीमें जैन न्यायपर यह पहला प्रयत्न है, इसलिए त्रुटियाँ सम्भव हैं। अतएव अन्तमें न्यायशास्त्रधुरीणोंसे मैं अपनी गलतियोंके लिए क्षमा-याचना करता हूँ। आशा करता हूँ कि उनकी ओर वे हमारा ष्यान आकर्षित करेंगे।

श्रीस्थाद्वाद महाविद्यालय वाराणसी चीरशासन दिवस २४६२

**— कै**ला.. . ., ... ...

### विषय-सूची

पृष्ठभूमि

8-88

न्यायशास्त्र १, जैन न्याय ४, अकलंक देवके पूर्व जैन न्यायकी स्थिति—आचार्य कुन्दकुन्द ६, आचार्य उमास्वामी ८, स्वामी समन्तभद्र, और सिद्धसेन ८, आचार्य श्रीदत्त २१, स्वामी पात्रकेसरी २२, मल्लवादी और सुमित २५, भट्ट अकलंक २६, अकलंक देवके उत्तरकालीन जैन नैयायिक, कुमारसेन और कुमारनिद्द ३५, आचार्य विद्यानन्द ३६, दो अनन्तवीर्य ३७, अनन्तकीर्ति ३८, आचार्य माणिक्य-निद्द ३९, आचार्य प्रभाचन्द्र ४०, आचार्य वादिराज ४१, अभयदेव ४२, वादि-देवसूरि ४२, आचार्य हेमचन्द्र ४३, यशोविजय ४३।

प्रमारा

309-78

जैनसम्मत प्रमाणलक्षण ४५, प्रमाणलक्षणका विवेचन ४६, ('अपूर्व' पदके सम्बन्धमें जैन नैयायिकोंके मतभेदका विवेचन । जैन दार्शनिकोंमें घारावाही ज्ञानोंके प्रामाण्य अप्रामाण्यको लेकर विचारभेद ५१, ) दर्शनान्तर सम्मत प्रमाणलक्षण बौर उनकी समीक्षा ५३, १सिक्कर्पत्राद ५३ ( पूर्वपक्ष-सिनक्ष्के प्रामाण्यका समर्थन सन्निकर्षके छह प्रकार ), उत्तरपक्ष ५४ (वस्तुज्ञान करानेमें सन्निकर्ष साधकतम नहीं है, योग्यता विचार, सिन्नकर्षके सहकारी कारण द्रव्य है या गुण या कर्म ५५, ) चक्षुका प्राप्यकारित्व ५६ ( चक्षु प्राप्यकारी नहीं है, चक्षुको अप्राप्यकारी माननेमें आपत्तियाँ और उनका परिहार, चक्षु तैजस् नहीं है ५७, सिन्नकर्षको प्रमाण माननेसे सर्वज्ञका अभाव ५८) २कारकसाकल्यवाद ५९, पूर्वपक्ष ५९ (कारकोंके समूहसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए कारकसाकल्य ही प्रमाण है, ज्ञान तो फल है), उत्तरपक्ष ५९ (कारकसाकल्य मुख्य रूपसे प्रमाण नहीं हो सकता उपचारसे प्रभाण हो सकता है ) ३ इन्द्रियवृत्ति समीक्षा ६० ( इन्द्रियवृत्ति ही साधकतम होनेसे प्रमाण है, पदार्थका सम्पर्क होनेसे पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है। सांख्यके उक्त मतकी समीक्षा-इन्द्रियवृत्ति अचेतन होनेसे प्रमाण नहीं हो सकती, इन्द्रियवृत्ति है क्या ? इन्द्रियोंका पदार्थाकार होना प्रतीतिविरुद्ध है, वह वृत्ति इन्द्रियोंसे भिन्न है या अभिन्न, यदि वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है तो दोनोंका कीन सम्बन्ध है ६१) अज्ञात-व्यापार पूर्वपक्ष ६१ ( जातृव्यापारके बिना ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा,

इन्द्रिय, मन और अर्थ इन चारोंका मेल होनेपर ज्ञाताका व्यापार होता है उसीसे ज्ञान होता है अतः वही प्रमाण है ), उत्तरपक्ष ६२ ( ज्ञातुन्यापार किसी प्रमाण-से सिद्ध नहीं होता, न प्रत्यक्षसे, न अनुमानसे, न अर्थापत्तिसे ६२ ) ५निवि-कल्पक ज्ञान ६४ पर्वपक्ष (जो ज्ञान अर्थसे संसुष्ट शब्दको वाचक रूपसे ग्रहण करता है वही सविकल्पक है, अन्य नहीं। यह बात प्रत्यक्ष ज्ञानमें सम्भव नहीं है अतः निर्विकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है ६५, निर्विकल्पमें सिवकल्पक ज्ञानको उत्पन्न करनेकी शक्ति है अतः उसके द्वारा वह समस्त व्यवहारोंमें कारण होता है ६५, सविकल्पक प्रमाण नहीं है क्योंकि उसका विषय नवीन नहीं है, निविकल्पकके विषय दश्य और विकल्पके विषय विकल्प्यमें एकत्वाध्यवसाय होनेसे भ्रमवश सविकल्पक ज्ञान होता है ६५), उत्तरपक्ष ६६ ( दिग्नागने प्रत्यक्षके लक्षणमें अभ्रान्त पद नहीं रखा था, धर्मकीर्तिने कल्पनारहित अभ्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष माना ६६, कल्पनारहितत्वका निराकरण ६६, निर्विकल्पक ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है ६७, विकल्पन के सिवा निर्विकल्पककी प्रतीति स्वप्नमें नहीं होती ६८, दोनोंका एकत्वाघ्यवसाय कौन करता है ६९, जो स्वयं निर्विकल्पक है वह सविकल्पकको कैसे जत्पन्न कर सकता है ६९, यदि सविकल्पकको उत्पन्न करनेपर ही निवि-कल्पक प्रमाण है तो सविकल्पकको ही प्रमाण क्यों नहीं मान लेता ७२)।

मिथ्याज्ञानके तीन भेद ७३, विपर्ययज्ञानको लेकर भारतीय दार्शनिकोंके मतभेरींका क्रमशः निरूपण और समीक्षा ७३, १विवेकाल्याति, पूर्वपक्ष ७३, (सीपमें 'यह चौदी है' ये दो ज्ञान हैं प्रत्यक्ष और स्मरण। सामने वर्तमान सीपमें और पहले देखी चौदीमें भेद ग्रहण न होनेसे इसे विवेका-ख्यातिका स्मृति प्रमोष कहते हैं ७४), उत्तरपक्ष ७४, (यह दो ज्ञान नहीं, एक ही है अत: विपरीतस्याति है स्मृति प्रमोष नहीं ७६, स्मृतिका प्रमोष क्या वस्तु है ७६,-७८ ) २ अख्यातिवाद (सोपमें 'यह चाँदी है' इस ज्ञानमें कुछ भी प्रतिभ.समान नहीं होता इसीलिए इसे अख्याति कहते हैं यह चाविकका मत समीचीन नहीं है ७९, यह अख्याति क्या है ७९.) ३असत्स्यातिबाद ७९ (बोद्ध सीत्रान्तिक और माध्यमिकोंका कथन है कि सीपमें 'यह चाँदी हैं' इस ज्ञानमें असत्का ही प्रतिभास होता है इसलिए इसे असत्स्याति कहते हैं ८०, यह कथन ठीक नहीं है असत् और प्रतिभास दोनों बिरुद्ध हैं ८०, ऐसे ज्ञानोंमें कौन-सा अर्थक्रियाकारित्व नहीं होता ज्ञानसाध्य या शेयसाध्य ८० ), ४प्रसिद्धार्थर गतिवाद ८१ ( सांस्य मानता है कि विपर्यय ज्ञानमें प्रतीतिसिद्ध अर्थका ही प्रतिभास होता है किन्तु जैनोंका कहना है कि ऐसा माननेसे आन्त और अभान्त व्यवहार ही नष्ट हो जायेगा ८१ ). ५ आत्म-

स्यातिवाद ८१ (योगाचार विपरोतज्ञानको आत्मस्याति मानते हैं। क्योंकि वे बाह्य अर्थको ज्ञानका विषय नहीं मानते अतः बाँदोका बाह्यस्पसे बोध नहीं होना चाहिए आदि ८२), ६ अनिर्वचनोयार्थस्याति ८२ (अद्वैतवादी विपर्ययज्ञानमें अनिर्वचनीयार्थस्याति मानते हैं किन्तु जो प्रतिभासमान है उसे अनिर्वचनीय नहीं कहा जा सकता ८३), ७ अलौकिकार्थ स्याति ८३ (जिसके स्वरूपका निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे अर्थको स्यातिका नाम अलौकिकार्थस्याति है। यहाँ अर्थके अलौकिक-पनेसे क्या अभिप्राय है ८४), ८विपरीतार्थस्यातिवाद पक्षका समर्थन ८४!

साकारज्ञानवाद भी समीक्षा ८६ पूर्वपक्ष ( बौढ़ोंका कहना है कि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है इसलिए वह अर्थके आकार होता है। यह नियम है जो जिसका ग्राहक होता है वह उसके आकार होता है ८७ ), उत्तरपक्ष ८८ (जैनोंका कहना है कि ज्ञान और अर्थका तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं है योग्यतारूप सम्बन्ध है, साकार ज्ञानको किसीको भी प्रतीति नहीं होतो अतः ज्ञान निराकार है ८८), ज्ञान स्वसंवेदो है ९१, परोक्ष ज्ञानवाद ९१ पूर्वपक्ष (मोमांसक ज्ञानको परोक्ष मानते हैं। उनके मतानुनार अर्थातिसे ज्ञानकी प्रतोति होती है ९१) उत्तरपक्ष ९२ (यदि ज्ञानको अनुमेय माना जायेगा तो मैं अर्थको जानता हूँ ऐभी प्रतीति नहीं हो सकेगी ९५) ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवाद ९५ पूर्वपक्ष (नैयायिक ज्ञानको स्वसंविदित नहीं मानता उसके मतसे ज्ञानको दूसरा ज्ञान जानता है ९५, उसके मतसे स्वयं अपनेमें हो क्रियाके होनेमें विरोध है ९६ ), उत्तरपक्ष ९६ ( जब आप ईश्वर-ज्ञानको स्वसंविदित मानते हैं तो हम लोगोंके ज्ञानको स्वसंविदित क्यों नहीं मानते ९६, तथा स्वात्मामें ज्ञानकी किस क्रियाका विरोध है ९७ ), ज्ञानका अचेतनत्व ९९ पूर्वपक्ष ( सांख्यमतसे ज्ञान अचेतन है वह प्रधानका परिणाम है। अचेतनज्ञान कैसे जानता है इसका स्पष्टीकरण ९९), उत्तरपक्ष ९९ (जैनोंका कहना है कि ज्ञान जड़का धर्म नहीं, आत्माका धर्म है ९९, सांख्यकी प्रक्रियाका खण्डन १००), प्रामा-ण्यविचार १०२ पूर्वनक्ष (मोमांसक स्वतःप्रामाण्यवादी है, किन्तु अप्रामाण्यकी उत्पत्ति दोषोंसे होनेके कारण परतः मानता है १०२), उत्तरपक्ष १०४ ( जैनोंके द्वारा स्वतः रामाण्यवाद और परतः अवामाण्यवादको समीक्षा । जैसे अवामाण्यको उत्यक्ति दोषोंसे होती है वैसे हो प्रामाण्यकी उत्पत्ति गुणोंसे होती है १०७ )।

प्रमाणके मेद ११०-१६२

जैनसम्मत दो भेद ११०, प्रमाणकी चर्चा दार्शनिक युगकी देन ११०, दार्शनिक युगसे पहले ज्ञानके पाँच भेद ११०, अकलंक देवके-द्वारा प्रमाणविषयक गुरिययोंका सुलक्षाव ११२, सभी जैनाचार्योंके द्वारा उसकी मान्यता ११३,

चार्यकका एक प्रमाण ११४, उसकी समोक्षा ११४, बौद्धसम्मत दो भेद ११५, उसकी समीक्षा ११५, नैयायिक और मीमांसक सम्मत प्रमाणभेद ११६, अर्थापत्ति नामक प्रमाणका विवेचन तथा अन्तर्भाव ११६, अनुमानमें अर्थापत्तिका अन्तर्भाव ११८, अभावका प्रत्यक्ष आदिमें अन्तर्भाव ११९।

इन्द्रियके भेद १२३, इन्द्रियोंके सम्बन्धमें नैयायिकोंके मतकी समीक्षा १२३, इन्द्रियोंके सांख्यसम्मत आहंकारित्वकी समीक्षा १२४, अर्थ और प्रकाशके ज्ञान-कारणत्वकी समीक्षा १२५, प्रकाशके ज्ञानकारणत्वकी समीक्षा १३०।

मतिज्ञान अथवा सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष १३१, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह १३२, घवलाके मतका विवेचन १३३, श्वे० आगमिक मान्यता १३४, मान्यताका सार १४३, दिगम्बरमान्यता १४४, दर्शन और अवग्रह १४४, अकलंकदेवके तत्त्वार्थवातिकसे १४५, दि० परम्परामें दर्शनके स्वरूपमें भेद १४६, सिद्धसेनका मत १५०, ईहा आदिका स्वरूप १५३, मतिज्ञानके ३३६ भेद १५५, अनिसृत ज्ञान और अनुमानादिक १५७, बहु, बहुविघ ज्ञानका समर्थन १५९।

अविध्ञान १६०, अविध्ञानके भेदोंका विवेचन १६१, मनःपर्ययञ्ञान १६२, मनःपर्ययके लक्षणके सम्बन्धमें इवे० मान्यता १६२, मनःपर्ययके भेद १६२ ऋजुमति, विपुलमतिका विवेचन १६३, सकलप्रत्यक्ष १६४, सर्वज्ञत्वसमीक्षा १६५, सर्वज्ञताके विषयमें कुमारिलका पूर्वपक्ष १६५, जैनोंका उत्तरपक्ष—सर्वज्ञताका समर्थन१६८, सर्वज्ञताके समर्थनमें विद्यानन्द स्वामीकी सुक्तियाँ १६८, सर्वज्ञताको लेकर विविध शंकाएँ और उनका समाधान १७६, ईश्वरवादसमीक्षा १७७ पूर्वपक्ष (सृष्टिकर्तृत्वके समर्थन-द्वारा ईश्वरको सर्वज्ञताका समर्थन १७७, विविध युक्तियोंसे सृष्टिकर्तृत्वका समर्थन १७८), उत्तरपक्ष १८० (जैनोंके द्वारा सृष्टिकर्तृत्वपरक युक्तियोंका लण्डन १८१), ईश्वरके स्वरूपके विषयमें सांख्यका पूर्वपक्ष १८८, जैनोंका उत्तरपक्ष १९०।

### परोक्ष प्रमाग्

834-588

परोक्षका लक्षण बोर उसके भेद १९३, स्मरण अथवा स्मृति १९३, स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले बौद्ध आदिका पूर्वपक्ष १९३, जैनोंका उत्तरपक्ष स्मृतिके प्रामाण्यका समर्थन १९५, प्रत्यिभज्ञान प्रमाण १९६, क्षणिकवादो बौद्धोंके द्वारा प्रत्यिभज्ञानके प्रामाण्यका निरसन १९७, जैनोंके द्वारा उसके प्रामाण्यका समर्थन १९८, उपमान प्रमाणवादी मीमांसकका पूर्वपक्ष २०१, जैनोंके द्वारा उपमानका सादृश्य प्रत्यिभज्ञानमें अन्तर्भाव २०५, तर्कप्रमाण २०४, जैनोंके द्वारा उसका भी सादृश्य प्रत्यिभज्ञानमें अन्तर्भाव २०५, तर्कप्रमाण

### विषय सूची

२०७, तर्कके द्वारा व्याप्तिके ग्रहणका समर्थन २०८, प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ज्ञान माननेबाले बौद्धोंका पूर्वपक्ष २०९, जैनोंके द्वारा तर्ककी आवश्यकताका समर्थन २०९, अनुमानप्रमाण २१२, अनुमानका लक्षण २१२, हेतुके लक्षणके विषयमें बौद्धोंका पूर्वपक्ष २१२. (हेतुके तीन लक्षण पक्षधमत्व, सपक्षत्व और विपक्ष असत्त्वका समर्थन), जैनोंका उत्तरपक्ष २१३, (त्रैक्ट्य हेत्वाभासमें भी रहता है २१३, अन्यथानुपत्ति ही हेतुका सम्यक् लक्षण है २१५) हेतुके यौगकत्वित पांचक्ट्य लक्षणकी आलोचना २१५ (त्रैक्ट्यकी तरह पांचक्ट्य लक्षण भी सदोष है, अन्यथानुपत्ति या अविनाभाव नियम ही हेतुका सम्यक् लक्षण है २१६)।

अविनाभावके दो भेद २१६, हेतुके भेद २१७, हेतुके भेदोंके विषयमें बौद्धका पूर्वपक्ष २१८ (बौद्धके अनुसार हेतुके दो ही भेद हैं—कार्यहेतु और स्वभाव-हेतु २१८), उत्तरपक्ष २१९ (अन्य हेतुओंके सद्भावकी सिद्धि २२२) हेतुके पाँच भेद माननेवाले नैयायिकका पूर्वपक्ष २२२, उत्तरपक्ष २२३ (पाँचसे अति-रिक्त भी हेतुओंको सिद्धि), सांख्यसम्मत हेतुओंके भेदोंका निराकरण २२३, साध्यका स्वरूप २२४, अर्थापत्ति प्रमाणके सम्बन्धमें मीमांसकोंका पूर्वपक्ष २२४, जैनोंके द्वारा अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव २२६, अनुमानके अवयव २२९, अनुमानके अवयवोंके विषयमें बौद्धका पूर्वपक्ष २२९, (केवल हेतुका ही प्रयोग आवश्यक है, प्रतिज्ञाका नहीं २३०), उत्तरपक्ष २३० (पक्षका प्रयोग भी आवश्यक है २३१), अनुमानके भेद २३२।

आगम या श्रुतप्रमाण २३२, वैशेषिकोंका पूर्वगक्ष २३३ ( शब्द प्रमाण अनुमानसे भिन्न नहीं है २३३ ), उत्तरपक्ष २३४ ( अनुमानसे भिन्न शब्द प्रमाणको सिद्धि ), बौद्धोंका पूर्वपक्ष २३६ ( शब्दप्रमाण ही नहीं है अत: उसका अनुमानमें अन्तर्भावका प्रश्न ही नहीं है २३६ ), उत्तरपक्ष २३७ ( शब्दप्रमाणको सिद्धि २३७ ), मीमांसकका पूर्वपक्ष २४० ( शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध है २४२ ), उत्तरपक्ष २४२ ( शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध नहीं है २४३ ), शब्दके अर्थके विषयमें बौद्धोंका पूर्वपक्ष २४३ ( अन्यापोह ही शब्दार्थ है २४४ ), शब्दार्थके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष २४६ ( अन्यापोहका निराकरण २४६ ), शब्दार्थके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष २४९ ( शब्दका विषय सामान्य मात्र है ), उत्तरपक्ष २५० ( शब्दका विषय सामान्य मात्र नहीं है किन्तु सामान्य विशेषात्मक है २५३), शब्दको नित्य माननेवाले मीमांसकोंका पूर्वपक्ष २५४, उत्तरपक्ष—शब्द अनित्य है २५५, वेदको अपौरुषेय माननेवाले मीमांसकोंका पूर्वपक्ष २६०, उत्तरपक्ष—बेदके अपौरुषेयत्वकी समीक्षा २६२, स्फोटवादी वैयाकरणोंका

पूर्वपक्ष २६७, (वर्ण, पद, वाक्य अर्थके प्रतिपादन नहीं है स्कोट ही अर्थका प्रतिपादक है, वर्षाघ्विन उसीकी अभिव्यक्ति करती है २६७) उत्तरपक्ष— २६८ (स्फोटकी समीक्षा), संस्कृत शब्दोंको ही अर्थका प्रतिपादक माननेवाले मीमांसकोंका पूर्वपक्ष २७१, अपभ्रंश, प्राकृत आदिके शब्दोंको भी वाचक माननेवाले जैनोंका उत्तरपक्ष २७३, श्रुतप्रमाण २७७, (श्रुतके अक्षरात्मक तथा अनक्षरात्मक या शब्दज और लिङ्गज भेदोंका विवेचन २७८) श्रुतज्ञानके विषयमें अकलंक देवका मत २८०, श्रुतज्ञानके विषयमें इवेताम्बरमान्यता २८२ (विशेषा-वश्यक माध्यगत चर्चाका विवरण २८३, श्रुतज्ञानके अक्षररूप और अनक्षररूप भेदोंका विवेचन २८७, दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परामें अन्तर २९०, श्रुत-ज्ञानके इवेताम्बर सम्मत भेद २९२, (प्रत्येक भेदके स्वरूपका विवेचन २९३)। श्रुतके वो उपयोग २६५—३३६

स्याद्वाद २९५ (स्याद्वाद-श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें अन्तर २९५, अनेकान्त और स्याद्वाद २९६, स्याद्वाद शब्दसे श्रुतका निर्देश २९७, श्रुतके दो उपयोग—स्याद्वाद और नयबाद २९७) स्याद्वाद २९८ (स्याद्वादका स्वरूप २९८, स्याद्वादको विना अनेकान्तका प्रकाशन सम्भव नहीं २९९, स्यात् और एवकारका प्रयोग ३००), सप्तभंगी ३०१ (सप्तभंगोका विवेचन ३०२, सात ही भंग क्यों ३०४, अधिक भंगोंकी आशंकाका समाधान ३०५), प्रथम और द्वितीय भंगका समर्थन ३०६, प्रथम और द्वितीय भंगका समर्थन ३०६, प्रथम और द्वितीय भंगका विवेचन ३०९, तृतीय भंग स्यादवक्तव्यका विवेचन ३१४, चतुर्थ, पंचम और छठे भंगका विवेचन ३१७, सातवा भंग ३१८, सात भंगोंमें क्रमभेद ३१८, प्रमाण सप्तभंगी और नयसप्तभंगी ३१९, दोनोंके प्रयोगके सम्बन्धमें विविध आचार्योंका मत ३२०, एवकारके प्रयोगपर विचार ३२४, सप्तभंगीका उपयोग ३२५, अनेकान्तमें सप्तभंगी ३२६)।

नयवाद ३२७ ( नयका लक्षण ३२७, ) प्रमाण और नयमें भेद ३२८, नयके भेद ३३०, नगमनय ३३१, संग्रहनय ३३३, व्यवहार नय ३३४, ऋतुसूत्रनय ३३४, शब्दनय ३३५, समभिष्टबनय ३३५, एवंभूतनय ३३६।

### प्रमाएका फल

336---388

प्रमाणका साक्षात् फल तथा परम्परा फल ३३७, प्रमाणसे फल मिन्न भी होता है और अभिन्न भी ३३८, प्रमाण और फलमें सर्वधा भेद माननेवाले नैया-यिकोंका पूर्वपक्ष ३३८, उत्तरपक्ष ३३९

प्रमाणाभास

382-38X

प्रमाणाभासका स्वरूप ३४२, प्रमाणाभासके भेद ३४३, दृष्टान्ताभास ३४५।

# जैन न्याय

# पृष्ठभूमि

#### १. न्यायशास्त्र

न्यायशास्त्रको तर्कशास्त्र, हेतुविद्या और प्रमाणशास्त्र भी कहते हैं; किन्तु इसका प्राचीन नाम आन्वीक्षिकी है। कौटिल्यने (३२७ ई० पूर्व) अपने अर्थशास्त्रमें आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, इन चार विद्याओं का निर्देश किया है और लिखा है कि त्रयीमें धर्म-अधर्मका, वार्तामें अर्थ-अनर्थका तथा दण्डनीतिमें नय-अनयका कथन होता है और हेतुके द्वारा इनके बलाबलका अन्वीक्षण करनेसे लोगोंका उपकार होता है, संकट और आनन्दमें यह बुद्धिको स्थिर रखती है, प्रज्ञा, वचन और कर्मको निपुण बनाती है। यह आन्वीक्षिकी विद्या सर्व विद्याओं का प्रदीप, सब धर्मों का आधार है।

कौटिल्यका अनुसरण करते हुए जैनाचार्य सोमदेवने (९५९ ई०) भी लिखा है कि आन्वीक्षकी विद्याका पाठक हेतुओं के द्वारा कार्यों के बलाबलका विचार करता है, संकटमें खेद-खिन्न नहीं होता, अम्युदयमें मदोन्मत्त नहीं होता और बुद्धिकौशल तथा वाक्कौशलको प्राप्त करता है। किन्तु मनुस्मृति (अ०७, इलो० ४३) में आन्बीक्षिकीको आत्मविद्या कहा है और सोमदेवने भी आन्वीक्षिकीको अध्यात्म विषयमें प्रयोजनीय बतलाया है।

नैयायिक वात्स्यायनने अपने न्यायभाष्यके आरम्भमें लिखा है कि ये चारों विद्याएँ प्राणियोंके उपकारके लिए कही गयी हैं। जिनमें-से चतुर्थी यह आन्वीक्षिकी

१. 'श्रान्वी चिका त्रया वार्ता दण्डनी तिश्चे ति विद्याः ।' धर्माधर्मी त्रय्याम् । श्रयां नथीं वार्तायाम् । नयानयी दण्डनीत्याम् । बलावले चैतासां हेतु भिरन्वी च माणा लोकस्योप-करोति, व्यसने ८ भ्युदये च बुद्धिमवस्थापयति, प्रज्ञावाक्य क्रियावैशारदं च करोति । प्रदीपः सर्वविद्याना मुपायः सर्वकर्मणाम् । श्राश्रयः सर्वधर्माणां शश्रदान्वी चिकी मता ।'—कौ० श्रथं० १-२ ।

२. 'श्रान्वीचिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति चतस्रो राजविद्याः । श्रधीयानी द्यान्वीचिकीं कार्याणां बलाबलं हेतुभिविचारयति, व्यसनेषु न विषीदति, नाभ्युदयेन विकार्यते, समिधगच्छति प्रज्ञावाक्यवैशारद्यम् ॥५६॥'-नी० वा०, ५ समुदेश ।

३. श्रान्वीचिक्यध्यात्मविषये ""॥६०॥ नी. वा.

४. इमास्तु चतस्रो विद्याः पृथक् प्रस्थानाः प्राणभृतामनुग्रहाय उपिदश्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीचिकौ न्यायविद्या । तस्याः पृथक् प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थाः । तेषां पृथग्वचनमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रमिदं स्याद् यथोपनिषदः ।'-न्याय-भाष्य १. १. १ ।

न्यायिवद्या है। उसके पृथक् प्रस्थान संशय आदि पदार्थ हैं। यदि उन संशय आदिका कथन न किया जाये तो यह केवल अध्यात्मिवद्या मात्र हो जाये, जैसे कि उपनिषद्।

इसका आशय यह है कि यदि आन्वीक्षिकीमें न्यायशास्त्र प्रतिपादित संशय, छल, जाति आदिका प्रयोग किया जाता है तो वह न्यायिवद्या है अन्यथा तो अध्यात्मविद्या है। इस तरह आन्वीक्षिकीका विषय आत्मविद्या भी है और हेतुवाद भी है। इनमें-से आत्मविद्या रूप आन्वीक्षिकीका विकास दर्शन कहलाया, जिसे अँगरेजीमें फिलॉसोफ़ी कहते हैं। और हेतुविद्या रूप आन्वीक्षिकीका विकास न्याय कहलाया जिसे अँगरेजीमें लॉजिक कहते हैं।

वात्स्यायन भाष्यमें आन्वीक्षिकीका अर्थ न्यायिवद्या करते हुए लिखा है— 'प्रत्यक्ष और आगमके अनुकूल अनुमानको अन्वीक्षा कहते हैं। अतः प्रत्यक्ष और आगमसे देखे हुए वस्तुतत्त्वके पर्यालोचन या युक्तायुक्तविचारका नाम अन्वीक्षा है और जिसमें वह हो उसे आन्वीक्षिकी कहते हैं।'

'न्याय' शब्दकी व्युत्पत्ति करते हुए भी शास्त्रकारोंने उसका यही अर्थ किया है। जिसके द्वारा निश्चित और निर्बाध वस्तुतत्त्वका ज्ञान होता है उसे न्याय कहते हैं। ऐसा ज्ञान प्रमाणके द्वारा होता है इसीसे न्यायविषयक ग्रन्थोंका मुख्य प्रतिपाद्य प्रमाण होता है। प्रमाणके ही भेद प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम वग़ैरह माने गये हैं। किन्तु प्रत्यक्ष और आगमके द्वारा वस्तुतत्त्वको जानकर भी उसकी स्थापना और परीक्षामें हेतुवाद और युक्तिवादका अवलम्बन लेना पड़ता है क्योंकि उसके बिना प्रतिपक्षी दार्शनिकोंके सामने उस तत्त्वकी प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। इसीसे न्यायको तर्कमार्ग और युक्तिशास्त्र भी कहा है। उसके बिना दर्शनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। वह उसका प्रतिष्ठाता और संरक्षक है। सम्भवत्तया इसी हेतुसे अक्षपादने न्यायशास्त्रको लेकर ही एक दर्शनकी स्थापना की थी जिसे न्यायदर्शन कहते हैं। इस दर्शनने सोलह पदार्थोंके तत्त्वज्ञान

- १. 'कः पुनरयं न्यायः ? प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः । प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानं साऽ-न्वीक्षा । प्रत्यक्षागमाभ्यामोक्षितस्यान्वीक्षणमन्वीक्षा तया प्रवर्तत इत्यान्वीक्षिकी— न्यायिवद्या-न्यायशास्त्रम् ।'—वात्स्या० मा० ।१।१।१।
- २. 'नीयते शायते विविश्वताथोंऽनेनेति न्यायः'-न्यायकुसुमाञ्जलि । 'नितरामीयन्ते गम्य-न्ते गत्यर्थानां श्वानार्थत्वात् , श्वायन्तेऽर्थाः श्रनित्यत्वास्तित्वादयोऽनेनेति न्यायः तर्क-मार्गः।'-न्यायप्रवेशपिक्षका ए० १ । 'निश्चितं च निर्वाधं च वस्तुतत्त्वमीयतेऽनेनेति न्यायः'-न्यायविनिश्चयालंकार, भा० १, ए० ३३ ।

से मोक्ष माना । उन सोलह पदार्थोंमें जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति आदि भी हैं जिनका उपयोग मुख्य रूपसे वाद-विवादमें ही होता है । न्यायदर्शनके न्याय-सूत्र नामक मूल ग्रन्थमें इन सबका सांगोपांग वर्णन है । जब बौद्धों और जैनोंने न्यायशास्त्रकी ओर घ्यान दिया न्यायदर्शन उसमें पूर्ण उन्नति कर चुका था।

न्यायसूत्रोंके उद्भवका सुनिश्चित काल ज्ञात नहीं है। किन्तु एक सुव्यवस्थित दर्शनके रूपमें न्यायदर्शनका उद्भव अन्य प्राचीन दर्शनोंसे अर्वाचीन है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुनने अपनी कृतियें न्यायदर्शनके सोलह पदार्थोंपर आक्षेप किया है। अतः नागार्जुनके समयमें न्यायसूत्र किसी-न-किसी रूपमें उपस्थित होना चाहिए। तबतक बौद्ध धर्ममें किसीने न्यायशास्त्रकी और घ्यान नहीं दिया था। जब नागार्जुनके सिद्धान्तको अमान्य किया गया तो असंग और वसुबन्धुने न्यायशास्त्रकी ओर घ्यान दिया। वसुबन्धु तर्कशास्त्रका प्रसिद्ध विद्वान् हुआ। उसने उसपर तीन प्रकरण भी रचे थे। उनके पश्चात् दिग्नाग और धर्मकीर्तिने न्यायशास्त्रको यथार्थ रूपमें स्वीकार करके बौद्धन्यायको प्रतिष्ठित किया। बौद्धन्यायके पिता दिग्नाग और उनके अनुयायी धर्मकीर्तिके पश्चात् जैनपरम्परामें जैनन्यायके प्रस्थापक अकलंकदेवका उदय हुआ, और जैनदर्शनमें जैनन्यायपर स्वतन्त्र प्रन्थोंको रचना हुई। जैसे युद्धकालमें युद्धके उपकरणोंका विकास होता है वैसे ही विविध दर्शनोंके पारस्परिक संघर्षकालमें स्वपक्षके रक्षण और परपक्षके निराकरणके लिए तर्कशास्त्रका विकास हुआ।

न्याय या तर्कशास्त्रका मुख्य अंग प्रमाण है। और प्रमाणके भेदोंमें-से भी अनुमान प्रमाण है। क्योंकि प्रत्यक्ष अगोचर पदार्थोंकी सिद्धि अनुमान प्रमाणसे की जाती है। दूसरोंको समझानेके लिए जो अनुमान प्रयोग किया जाता है उसे परार्थानुमान कहते हैं।

रसियन विद्वान् चिरविट्स्कीने 'बौद्धन्याय' नामक विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थके प्रारम्भमें लिखा है कि बौद्धन्यायसे हम तर्कशास्त्रकी उस पद्धितका बोध करते हैं जिसका निर्माण ईसाकी ६—७वीं शताब्दीमें बौद्धधर्मके दो महान् तार्किक दिग्नाग और धर्मकीर्तिने किया था। इनके साहित्यमें सबसे प्रथम परार्थानुमानका वर्णन है। अतः परार्थानुमान ही तर्क या न्याय शब्दसे कहे जानेके लिए

१. विद्याभूषण, हिस्ट्री ऑफ इ० ला०, ए० २५७। २. बुद्धिष्ट लॉजिक, भा० १, ए० २६।

सर्वथा उपयुक्त है। विकल्प या अध्यवसाय, अपोहवाद और स्वार्थानुमानके सिद्धान्त उसी परार्थानुमानकी देन हैं।

इस तरह न्यायशास्त्रमें अनुमान प्रमाण और उसके अंग-उपांगोंका ही प्राधान्य है और उसको लेकर स्वतन्त्र ग्रन्थ रचे गये हैं तथापि जब हम बौद्धन्याय या जैन-न्याय शब्दका प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य केवल अनुमान प्रमाण न होकर कुछ विशेष होता है। और उन विशेषताओं के कारण ही वह बौद्धन्याय या जैन न्याय कहा जाता है।

### २. जैन न्याय

प्रत्येक दर्शन या धर्मके प्रवर्तककी एक विशेष दृष्टि होती है जो उसकी आधारभूत होती है। जैसे भगवान् बुद्धकी अपने धर्मप्रवर्तनमें मध्यम प्रतिपदा दृष्टि है या शंकराचार्यकी अदैत दृष्टि है। जैनदर्शनके प्रवर्तक महा-पुरुषोंकी भी उसके मूलमें एक विशेष दृष्टि रही है। उसे ही अनेकान्तवाद कहते हैं। जैनदर्शनका समस्त आचार-विचार उसीके आधारपर है। इसीसे जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन कहलाता है और अनेकान्तवाद तथा जैनदर्शन शब्द परस्परमें पर्यायवाची-जैसे हो गये हैं। वस्तु सत् ही है या असत् ही है, या नित्य ही है, अथवा अनित्य ही है इस प्रकारकी मान्यताको एकान्त कहते हैं और उसका निराकरण करके वस्तुको अपेक्षाभेदसे सत्-असत्, नित्य-अनित्य आदि मानना अनेकान्तवाद है।

अन्य दर्शनोंने किसीको नित्य और किसीको अनित्य माना है। किन्तु जैन दर्शन कहता है—

"आदीपमान्योमसमस्वभावः स्याद्वादमुद्रानितभेदि वस्तु । तन्नित्यमेबैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञादिषतां प्रलापाः॥" —स्या० मं० इलो० ५

दीपकसे लेकर आकाश तक एकसे स्वभाववाले हैं। यह बात नहीं है कि आकाश नित्य हो और दीपक अनित्य हो। द्रव्य दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु नित्य हैं और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। अतः कोई भी वस्तु इस स्वभावका अतिक्रमण नहीं करती क्योंकि सबपर स्याद्वाद या अनेकान्त स्वभावकी छाप लगी हुई है। जिन-आजाके देषी ही ऐसा कहते हैं कि अमुक वस्तु केवल नित्य हो है और अमुक केवल अनित्य हो है।

'स्याद्वाद' शब्दमें 'स्यात्' शब्द अनेकान्त रूप अर्थका वाचक अव्यय है। अत एव स्याद्वादका अर्थ अनेकान्तवाद कहा जाता है। यह स्याद्वाद जैनदर्शनकी विशे-षता है। इसीसे समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

### ''स्याच्छब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्॥

- स्वयंभू० १०२।

हे जिनेन्द्र, स्यात् शब्द केवल जैनन्यायमें है, अन्य एकान्तवादी दर्शनोंमें नहीं है।

जैन दर्शन एक द्रव्य पदार्थ ही मानता है। उसे माननेपर दूसरे पदार्थके माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। गुण और पर्यायके आधारको द्रव्य कहते हैं। ये गुण और पर्याय इस द्रव्यके ही आत्मस्वरूप हैं। इसलिए ये किसी भी हालतमें द्रव्यसे पृथक् नहीं होते। द्रव्यके परिणमनको पर्याय कहते हैं। जो बतलाता है कि द्रव्य सदा एक-सा कायम न रहकर प्रतिक्षण बदलता रहता है। जिसके कारण द्रव्य सजातीयसे मिलते हुए और विजातीयसे भिन्न प्रतीत होते हैं वे गुण कहलाते हैं। ये गुण ही अनुवृत्ति और व्यावृत्तिके साधन होते हैं। इसीसे जैन दर्शनमें सामान्य और विशेषको पृथक् माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और अभाव ये सब द्रव्यकी ही अवस्थाएँ हैं। इनमें-से कोई भी स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है।

वेदान्त दर्शन पर्यायको अवास्तिविक और पर्यायसे भिन्न द्रव्यको वास्तिविक मानता है। जैन दर्शन दोनोंको ही वास्तिविक मानता है। इसीसे वस्तु न केवल द्रव्य रूप है और न केवल पर्याय रूप है, किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। वही प्रमाण-का विषय है।

जैन दर्शन प्रमाण और नयसे वस्तुकी सिद्धि मानता है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है। ज्ञान आत्माका स्वरूप है, अतः उसे आत्मा शब्दसे भी कहते हैं। अनन्त धर्मवाली वस्तुके किसी एक धर्मको जाननेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। जो नय वस्तुको केवल द्रव्यकी मुख्यतासे ग्रहण करता है, उसे द्रव्याधिक नय कहते हैं, और जो नय वस्तुको पर्यायकी मुख्यतासे ग्रहण करता है, उसे पर्यायाधिक नय कहते हैं।

ये नय भी स्याद्वाद या अनेकान्तवादकी देन हैं; इसीसे अन्य दर्शनोंमें इनकी घ्वित सुनाई नहीं पड़ती। अनेकान्तवादके दो फिलतवाद हैं—सप्तभंगीवाद और नयवाद, ये सब जैन न्यायकी विशेषताएँ हैं। जैन विद्वानोंने उनके निरूपण और विवेचनमें बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे हैं और अनेकान्तवादके बलसे ही अन्य दार्शनिकोंका निराकरण और खण्डन किया है।

जब बादरायण-जैसे सूत्रकारोंने उसके खण्डनमें सूत्र रचे और उन सूत्रोंके भाष्य-कारोंने अपने भाष्योंमें स्याद्वादका खण्डन किया तथा वसुबन्धु, दिग्नाग, धर्मकीर्ति और शान्तरक्षित-जैसे बड़े-बड़े प्रभावशाली बौद्ध विद्वानोंने भी अनेकान्तवादकी Ę

आलोचना की तो जैन विद्वानोंने भी उनका सामना किया और उसके संरक्षणके लिए वाद भी किये। इस संघर्षके फलस्बरूप जहाँ एक ओर अनेकान्तका तर्कपूर्ण विकास हुआ वहाँ दूसरी ओर उसका प्रभाव भी विरोधी दार्शनिकोंपर पड़ा। दक्षिण भारतमें जैनाचार्यों और मीमांसक तथा वेदान्तियोंके बीचमें जो विवाद हुए उसका असर मीमांसादर्शन तथा वेदान्तपर पड़ा। मीमांसक कुमारिल भट्टने अपने मीमांसा रलोकवार्तिकमें जैनाचार्य समन्तभद्रकी शैली और शब्दोंमें तत्त्वको त्रयात्मक बतलाया है तथा रामानुजाचार्यने शंकराचार्यके मायावादके विरुद्ध विशिष्टाईतका निरूपण करते समय अनेकान्त दृष्टिका ही उपयोग किया है।

जैन दर्शन न तो सृष्टिकर्ता ईश्वरको ही मानता है और न वेदके प्रामाण्यको ही स्वीकार करता है। इसीसे उसकी गणना नास्तिक दर्शनोंमें की जाती है यद्यपि वह कट्टर आस्तिक है। अतः अनेकान्तके साथ सृष्टिकर्ता ईश्वर और वेदके प्रामाण्यको लेकर भी ईश्वर और वेदवादी दार्शनिकोंसे जैनोंका संघर्ष होता था। ये ही तथा इसी प्रकारकी कुछ अन्य विशेषताएँ हैं जिनको लेकर जैन न्यायका उद्गम तथा विकास हुआ।

# ३, अकलंक देवके पूर्व जैन न्यायको स्थिति

ऐतिहासिक अनुशीलनके आधारपर अब यह मान लिया गया है कि जैन धर्मके तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्वनाथ ऐतिहासिक महापुरुष थे और इस तरह ईसवी सन्से ८०० वर्ष पूर्व भारतमें जैन धर्मका प्रवर्तन उन्होंने किया था। उनसे २५० वर्षोंके बाद भगवान् महावीर हुए। तीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने प्रव्रज्या धारण की और बारह वर्षोंकी कठोर साधनाके पश्चात् पूर्ण केवल-ज्ञान प्राप्त करके प्रथम धर्मदेशना की। उनके प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम थे। उनको जीवके अस्तित्वके विषयमें सन्देह था। उस सन्देहका निवारण करनेके लिए वह भगवान् महावीरके समवसरणमें गये और उन्होंके पादमूलमें जिन-दीक्षा लेकर उनके प्रथम गणधर पदपर आसीन हुए। उन्होंने भगवान् महावीरके उप-देशोंको बारह अंगोंमें ग्रथित किया। उनमें-से ग्यारह अंगोंमें तो स्वसमयका प्रतिपादन था किन्तु बारहवें दृष्टिवादमें ३६३ दृष्टियोंका (मतोंका) स्थापनापूर्वक निराकरण था। परन्तु कालक्रमसे वह लुप्त हो गया।

## आचार्य कुन्दकुन्द

ईसाकी प्रथम-द्वितीय शताब्दीमें आचार्य कुन्दकुन्द हुए। उन्होंने अपने ग्रन्थोंमें स्वतन्त्र रूपसे प्रमाणकी तो चर्चा नहीं की है फिर भी ज्ञानकी जो चर्चा उन्होंने की है वह दार्शनिकोंकी प्रमाण चर्चासे प्रभावित प्रतीत होती है। दार्शनिकोंमें यह विवादका विषय रहा है कि ज्ञानको स्वप्रकाशक, परप्रकाशक या स्वपरप्रकाशक माना जाये। सम्भवतः आचार्य कुन्दकुन्दने ही ज्ञानकी स्वपर-प्रकाशताको स्वीकार करते हुए जैन दर्शनमें इस चर्चाका प्रथम सूत्रपात किया और उनके बादके सभी आचार्योंने आचार्य कुन्दकुन्दके इस मन्तव्यको एक स्वरसे माना।

आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसार (१-४०,४१,५४-५८) में प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञानकी व्याख्या देकर उन व्याख्याओंको युक्तिसे भी सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि दूसरे दार्शनिक इन्द्रियजन्य ज्ञानोंको प्रत्यक्ष मानते हैं किन्तु इन्द्रियों तो अनात्म रूप होनेसे पर द्रव्य हैं अतएव इन्द्रियोंके द्वारा उपलब्ध वस्तुका ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। इन्द्रियजन्य ज्ञानके लिए तो परोक्ष शब्द ही उपयुक्त है क्योंकि जो ज्ञान परसे होता है उसे परोक्ष कहते हैं (प्रवचन-सार १-५७,५८)।

आचार्य कुन्दकुन्दने व्यवहार दृष्टिसे तो सर्वज्ञको वही व्याख्या की है जो उत्तरकालीन समस्त जैन साहित्यमें पायी जाती है किन्तु निश्चय दृष्टिसे नयी व्याख्या की है। उन्होंने कहा है—

''जाणदि पस्सदि सब्वं ववहारणएण केवली मगवं। केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं॥''

-नियमसार गाथा १४८

अर्थात् व्यवहार दृष्टिसे केवली सभी द्रव्योंको जानते हैं किन्तु परमार्थतः वह आत्माको ही जानते हैं।

प्रवचनसारमें सर्वज्ञके व्यावहारिक ज्ञानका वर्णन करते हुए उन्होंने इस बातको जोर देकर कहा है कि त्रैकालिक सभी द्रव्यों और पर्यायोंका ज्ञान सर्वज्ञको युगपद् होता है। क्योंकि यदि वह त्रैकालिक द्रव्यों और उनकी पर्यायोंको युगपद् न जानकर क्रमशः जानेगा तो वह किसी एक द्रव्यको भी नहीं जान सकेगा। और जब वह एक ही द्रव्यको उसकी अनन्त पर्यायोंके साथ नहीं जानेगा तो वह सर्वज्ञ कैसे होगा (१-४८,४९)। यही तो सर्वज्ञका माहात्म्य है कि वह नित्य त्रैकालिक सभी द्रव्य पर्यायोंको युगपद् जानता है (१-५१)। किन्तु जो पर्याय अनुत्पन्न हैं या विनष्ट हो चुकी हैं उन्हें केवलज्ञानी कैसे जानता है ? इस प्रश्नका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि समस्त द्रव्योंकी सद्भूत और असद्भूत पर्याय विशेषरूपसे वर्तमानकालिक पर्यायोंकी तरह स्पष्ट प्रतिभासित होती हैं।

यही तो उस ज्ञानको दिव्यता है कि वह अनुत्पन्न और विनष्ट पर्यायोंको भी जान लेता है (१-३७,३८,३९)। इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दने तर्कपूर्ण दार्शनिक शैलीका अवलम्बन लेकर प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंके जैन सिद्धान्त सम्मत लक्षणोंका उपपादन किया।

### आचार्य उमास्वामि

कुन्दकुन्दके उत्तराधिकारी आचार्य उमास्वामिने 'प्रमाणनयैरिधगमः' इस सूत्रके द्वारा स्पष्ट रूपसे प्रमाणकी चर्चाको अवतरित किया और नयको प्रमाणसे पृथक् रखकर प्रमाणकी तरह नयको भी समान स्थान दिया। उन्होंने पाँच ज्ञानोंको ही प्रमाण बतलाया तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंमें विभाजित करके ''मितः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् " सूत्रके द्वारा दर्शनान्तरमें मान्य प्रमाणोंका अन्तर्भाव परोक्ष प्रमाणमें किया। इस तरह आचार्य उमास्वामीने तत्त्वार्थ सूत्रके द्वारा ऐसे बीजोंका वपन किया, जो कालक्रमसे प्रस्फृटित होकर प्रमाणविषयक चर्चाके आधार बने।

### स्वामी समन्तभद्र और सिद्धसेन

आचार्य कुन्दकुन्द और उमास्वामीके पश्चात् जैन वाङ्मयके नीलाम्बरमें कालक्रमसे दो जाज्वल्यमान नक्षत्रोंका उदय हुआ। ये दो नक्षत्र थे स्वामी समन्त- अद और सिद्धसेन दिवाकर। स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्तुतिकार थे। बादके कुछ ग्रन्थकारोंने इसी विशेषणके साथ उनका उल्लेख किया है। अपने इष्टदेवकी स्तुतिके व्याजसे उन्होंने एक ओर हेतुवादके आधारपर सर्वज्ञकी सिद्धि की, दूसरी ओर विविध एकान्तवादोंकी समीक्षा करके अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की। उनकी लेखनीका केन्द्रबिन्दु केवल अनेकान्तवाद था। उसीके स्थापन और विवेचनमें उन्होंने अपनी प्राञ्जल लेखनीका सदुपयोग किया। इसीसे उनके ग्रन्थोंमें अनेकान्तवादके फलितवाद नय और सप्तभंगीका भी निरूपण मिलता है। उन्होंने जैन परम्परामें सम्भवतया सर्वप्रथम न्याय शब्दका प्रयोग करके एक ओर न्यायको स्थान दिया तो दूसरी ओर न्याय शास्त्रमें स्याद्वादको गुम्फित किया।—(स्वयंभू स्तोन्न इलोक १०२)

उन्होंने हो सर्वप्रथम सर्वज्ञताकी सिद्धिमें नीचे लिखा अनुमान उपस्थित किया—

१. तत्त्वार्थसूत्र १-६। २. 'तत्प्रमाणे' १-१०। ३. तत्त्वार्थसूत्र १-१३।

"सूक्ष्मान्तरिततूरार्थाः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्यथा । अनुमेयस्वतोऽग्न्यादिरिति सर्वज्ञसंस्थितिः ॥"

[ आप्तमीमांसा इस्रो॰ ধ ]

'सूक्ष्म परमाणु वगैरह, अन्तरित राम-रावण वगैरह और दूरवर्ती सुमेरु वगैरह पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं, अनुमेय होनेसे, जैसे अग्नि वगैरह। इस प्रकार सर्वज्ञकी सम्यक् स्थिति होती है।' इस कारिकाको पढ़नेसे शाबरभाष्यकी एक पंक्तिका स्मरण हो आता है।—''चोद्ना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं ब्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थमवगमयिसुमलम्।'' (शा० भा० १-१-२)

भाष्यके सूद्म व्यवहित और विष्ठकृष्ट शब्द तथा कारिकाके सूद्म अन्तरित और दूर शब्द एकार्थवाची हैं। दोनोंमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव झलकता है। और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेके विरोधमें अपना उपपादन किया है। शबर स्वामीका समय २५० से ४०० ई० तक अनुमान किया जाता है। स्वामी समन्त-भद्रका भी यही समय है। विद्वान् जानते हैं कि मीमांसक वेदको अपौरुषेय और स्वतःप्रमाण मानते हैं। उनके मतानुसार वेद भूत, वर्तमान, भावि तथा सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट अर्थोंका ज्ञान करानेमें समर्थ हैं। इसीसे वह किसी सर्वज्ञको नहीं मानते। किन्तु जैन वेदके प्रमाण्यको स्वीकार नहीं करते और जिनेन्द्रको सर्वज्ञ सर्वदर्शी मानते हैं। अतः समन्तभद्रने शाबर माध्यके विरोधमें यदि सर्वज्ञको सिद्धि हेतुवादके द्वारा की हो तो कोई अयुक्त बात नहीं है। शायद इसीसे शाबरभाष्यके व्याख्याकार कुमारिलने समन्तभद्रकी सर्वज्ञताविषयक मान्यताको खूब आड़े हाथों लिया है और उसका परिमार्जन अकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्चयमें किया है।

इस प्रकार समन्तभद्रने जैन न्यायकी स्थापना करके उसे जो कुछ दिया उसे संक्षेपमें इस प्रकार कह सकते हैं-

- १. जैन वाङ्मयके प्राण अनेकान्तवाद और उसके फलित सप्तभंगीवादकी प्रक्रियाको प्रदिश्ति करके दर्शनशास्त्रकी प्रत्येक दिशामें उनका व्याव- हारिक उपयोग करनेकी प्रणालीको प्रचलित किया ।
- २. अनेकान्तमें अनेकान्तकी योजना करनेकी प्रक्रिया बतलायी।
- १. देखो भाष्तमीमांसा । २. स्वयंभूस्तोत्र, श्लो० १०३ । २

- ३. प्रमाणका दार्शनिक लक्षणे और फल<sup>२</sup> बतलाया।
- ४. स्याद्वादकी परिभाषा स्थिर की ।
- ५. श्रुत प्रमाणको स्याद्वाद और विशकलित अंशोंको नय बतलाया।
- ६. सुनय और दुर्नयकी व्यवस्था की ।

अाचार्य समन्तभद्रकी उपलब्ध रचनाओं में दार्शनिक दृष्टिसे तीन रचनाएँ उल्लेखनीय हैं — आप्तमीमांसा, युक्त्यनुशासन और स्वयम्भूस्तोत्र। इन तीनों में भी आप्तमीमांसा विशिष्ट कृति है। इसमें एक सौ चौदह कारिकाएँ या क्लोक हैं। अन्तिम कारिकामें कहा है कि सम्यक् और मिथ्या उपदेशों के भेदको समझाने- के लिए इस आप्तमीमांसाकी रचना की गयी। इसका प्रारम्भ इसके नामके अनुसार आप्तकी मीमांसासे होता है। पाँचवीं कारिकामें अनुमान प्रमाणके द्वारा सर्वज्ञताकी सिद्धि करके छठी कारिकामें कहा है कि वह सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेव, तुम ही हो क्योंकि तुम निर्दोष हो और तुम्हारे वचन युक्ति और शास्त्रसे अविरुद्ध हैं। और युक्ति और शास्त्रसे अविरुद्ध इसलिए हैं कि आपके द्वारा प्रतिपादित मोक्षादि तत्त्व प्रमाणसे बाघित नहीं होते, जब कि आपके मतसे बाह्य एकान्त-वादियोंका एकान्त तत्त्व प्रत्यक्षसे बाधित है; क्योंकि एकान्तवादमें न तो परलोक ही बनता है और न पुण्य पाप कर्म ही बनते हैं।

इस प्रकारसे आदिकी आठ कारिकाओं के द्वारा भूमिका बाँधकर समन्तभद्रने सबसे प्रथम भावैकान्त और अभावैकान्तकी समीक्षा की है। उसके पश्चात् परस्पर निरपेक्ष उभयैकान्त और अवाच्यैकान्तमें दोषापादन किया है। पुनः लिखा है—

"कथंचित्ते सदेवेष्टं कथंचिदसदेव तत्। तथोमयमवाच्यं च नययोगाम सर्वथा॥"

[ आप्तमीमांसा इलो० १४ ]

हे जिनेन्द्र भापके मतमें वस्तु कथिञ्चत् सत् ही है, कथिञ्चत् असत् ही है, कथिञ्चत् सत् असत् ही है और कथिञ्चत् अवाच्य ही है। ऐसा नय दृष्टिसे है, सर्वथा नहीं।

अर्थात् न कोई सर्वथा सत् ही है, न सर्वथा असत् ही और न सर्वथा अवाच्य ही है। किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा वस्तु सत् है और पररूपकी अपेक्षा वस्तु असत्

स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुि बुद्धिलक्षणम् स्वयम्भू० श्लो० ६३। २. 'उपेक्षा फलमाणस्य शेषस्यादानहानधीः। १०२॥-म्रा० मी०। ३. म्रा० मी० श्लो० १०४।
 भा० मी० श्लो० १०६।

है। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो कोई भी वादी इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं कर सकता; क्योंकि वस्तुकी व्यवस्था स्वरूपके उपादान और पररूपके त्यागपर ही निर्भर है। यदि वस्तुको स्वरूपको तरह पररूपसे भी सत् माना जाये तो चेतनके अचेतन होनेका प्रसंग आता है। यदि वस्तुको पररूपको तरह स्वरूपसे भी असत् माना जाये तो सर्वथा शून्यताका प्रसंग आता है। इस तरह आचार्य समन्तभद्रने सप्तभंगीके आद्य चार भंगोंका उपपादन करके लिखा है—

"शेषमङ्गाश्च नेतन्या यथोक्तनययोगतः। न च कश्चिद्विरोधोऽस्ति मुनीन्द्र तव शासने॥"

[ आप्तमीमांसा इको० २०]

शेष तीन अंग भी उक्त नययोजनासे लगा लेने चाहिए। हे मुनोन्द्र, आपके मतमें कोई विरोध नहीं है।

भावैकान्त और अभावैकान्तको हो तरह आगे अद्वैतैकान्त, द्वैतैकान्त, नित्यै-कान्त, अनित्यैकान्त, भेदैकान्त, अभेदैकान्त, दैववाद, पृष्ठषार्थवाद, हेतुवाद, आगम-वाद आदि एकान्तवादोंको समीक्षा करके अन्तमें नय दृष्टिसे सबका समन्वय करते हुए अनेकान्तवादको सर्वत्र स्थापना की है। इन एकान्तवादोंमें सम्भवतया उस समयके सभी दर्शनोंका समावेश हो जाता है और इस तरह समन्तभद्भने अनेकान्त-वादको स्थापनाके व्याजसे सभी दर्शनोंकी समीक्षा की है।

पहले हम लिख आये हैं कि जैन दर्शन द्रव्यको गुणपर्यायात्मक मानता है उसीका विश्लेषणात्मक दूसरा लक्षण उत्पादव्ययध्रीक्यात्मक है। अर्थात् वस्तु प्रतिसमय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और ध्रुव रहती है, इस तरह वह त्रयात्मक है। इसीको सिद्ध करते हुए समन्तभद्रने कहा है—

"न सामान्यात्मनोदेति न ब्येति ब्यक्तमन्वयात्। ब्येत्युदेति विशेषात्ते सहैकत्रोदयादि सत्॥"

[ आप्तमीमांसा इलो॰ ४७ ]

सामान्यरूपसे वस्तु न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है; क्योंकि सामान्यरूप वस्तुकी प्रत्येक दशामें स्पष्ट अनुस्यूत देखा जाता है। अतः अन्वयरूपसे वस्तु ध्रुव है। और विशेषरूपसे नष्ट होती और उत्पन्न होती है। अतः एक वस्तुमें उत्पाद आदि तीनों एक साथ रहते हैं। तीनोंके समुदायका नाम ही सत् है।

आगे इसे दृष्टान्त-द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है—

"घटमौि सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थितिष्वयम् ।

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥"

[ आप्तमीमांसा इलो॰ ४९ ]

एक राजाके पास सोनेका घड़ा है। राजपुत्रीको वह घड़ा प्रिय है। िकन्तु राजपुत्र उसको तोड़कर मुकुट बनवाना चाहता है। जब घड़ेको तोड़कर मुकुट बना तो छड़कीको घटके नाशसे शोक हुआ, और राजपुत्रको मुकुट बनता देखकर प्रसन्नता हुई। िकन्तु राजा मध्यस्थ रहा उसे न शोक हुआ न हर्ष; क्योंकि वह तो स्वर्णार्थी था और सुवर्ण घट और मुकुट दोनों दशाओं में वर्तमान था। अतः एक ही वस्तुको छेकर एक ही साथ तीन व्यक्तियों के जो तीन प्रकारके भाव हुए वे सहेतुक हैं। इसिछए वस्तु त्रयात्मक है।

मीमांसक कुमारिलने भी समन्तभद्रके ही दृष्टान्तको उन्हींके शब्दोंमें व्यक्त करते हुए सामान्यनित्यताको स्वीकार किया है—

> "वर्धमानकमङ्गे च रुचकः क्रियते यदा। तदा पूर्वार्थिनः शोकः प्रीतिश्चाप्युत्तरार्थिनः॥ हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद् वस्तु त्रयात्मकम्। नोत्पादस्थितिमङ्गानाममावे स्यान्मतित्रयम्॥ न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्। स्थित्या विना न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता॥"

> > [ मीमांसाख्लो० वा॰ इलो० २१-२३ ]

अर्थात् जब सोनेके प्यालेको तोड़कर उसकी माला बनायी जाती है तब प्यालेके अर्थीको शोक होता है, मालाके अर्थीको प्रसन्नता होती है, किन्तु सुवर्णके अर्थीको न शोक होता है और न प्रसन्नता। अतः वस्तु त्रयात्मक है। क्योंकि उत्पाद स्थिति और विनाशके अभावमें तीन प्रकारको बुद्धियाँ नहीं हो सकतीं — नाशके बिना शोक नहीं हो सकता, उत्पादके बिना सुख नहीं हो सकता और स्थितिके बिना माध्यस्थ्य नहीं हो सकता अतः सामान्य नित्य भी है।

समन्तभद्र स्वामीने स्याद्वादका लक्षण इस प्रकार किया है—
"स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात् किंवृत्तचिद्विधिः।
सप्तभक्कानयापेक्षो हेयादेयविशेषकः॥"

[ आप्तमीमांसा इलो० १०४ ]

अर्थात् किञ्चित् कथञ्चित् कथञ्चन आदि स्याद्वादके पर्याय शब्द हैं। वह स्याद्वाद सर्वथा एकान्तोंका त्याग करके अर्थात् अनेकान्तको स्वीकार करके सात अङ्गों और नयोंकी अपेक्षासे हेय और उपादेयका भेदक है। अर्थात् स्याद्वाद-के बिना हेय और उपादेयकी व्यवस्था नहीं बन सकती।

समन्तभद्र स्वामीने स्याद्वादको श्रुतप्रमाण स्थापित करके उसके भेदोंको नय कहा है। यथा-

"स्याद्वादप्रविसक्तार्थविशेषव्यय्जको नयः।"

[ आप्तमीमांसा इलो० १०४ ]

स्याद्वादके द्वारा गृहोत अर्थके विशेषोंको जो व्यक्त करता है उसे नय कहते हैं।

असलमें अनेकान्तात्मक अर्थका प्ररूपक स्याद्वाद है और उसीके फलित वाद सप्तभंगीवाद और नयवाद हैं। ये तीनों वाद जैनन्यायकी ही विशेष देन हैं क्योंकि जैन दर्शन अनेकान्तवादी है और अनेकान्तवादका प्ररूपण स्याद्वादके बिना नहीं हो सकता। किन्तु स्याद्वादके द्वारा प्ररूपित अनेकान्तात्मक वस्तुमें-से जब कोई वक्ता या ज्ञाता किसी एक धर्मकी मुख्यतासे वस्तुचर्चा करता है जैसे बौद्धदर्शन वस्तुको क्षणिक मानता है और अन्य दर्शन किसीको नित्य या किसीको अनित्य ही मानते हैं, तो यह एकान्तवादी दृष्टि नय है। किन्तु नय तभी सुनय है जब वह इतर दृष्टियोंसे निरपेक्ष न हो, अन्यथा वह दुर्नय कहा जायेगा क्योंकि वस्तु एकान्तरूप ही नहीं है। अतः निरपेक्ष प्रत्येक नय मिथ्या है किन्तु सब नयोंका सापेक्ष समूह मिथ्या नहीं है। यही बात समन्तभद्र स्वामीने कही है—

''मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्यैकान्ततास्ति नः। निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत्॥"

[ आप्तमीमांसा इलो॰ १०४ ]

समन्तभद्र स्वामीके दूसरे ग्रन्थ युक्त्यनुशासनमें ६४ पद्य हैं। उनके द्वारा भगवान् वर्धमान महावीरकी स्तुतिके व्याजसे एकान्तवादी दर्शनोंका निराकरण करते हुए महावीर भगवान्के मतको अद्वितीय और उनके तीर्थको सर्वोदय तीर्थ बतलाया है—

''सर्वान्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं सर्वान्तज्ञून्यं च मिथोऽनपेक्षम् । सर्वापदामन्तकरं दुरन्तं सर्वोदयं तीर्थमिदं तबैव ॥''

[ युक्त्यनुशासन इलो० ६१ ]

हे वीर भगवान् ! आपका तीर्थ सर्वान्तवान् है—सामान्य-विशेष, एक-अनेक, विधि-निषेध आदि परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सब धर्मोंके समन्वयको लिये हुए है, साथ ही गौण और मुख्यको कल्पनाको लिये हुए है अर्थात् अनेकधर्मा-त्मक वस्तुमें-से जो धर्म विवक्षित होता है वह मुख्य कहलाता है और जो अविवक्षित होता है वह गौण कहलाता है। इसीसे उसमें विरोधको स्थान नहीं है। किन्तु जो मत इस अपेक्षावादको स्वीकार नहीं करता और सर्वथा निरपेक्ष वस्तु धर्मको स्वीकार करता है, उसमें किसी भी धर्मका अस्तित्व बन नहीं सकता, अतः वह सब धर्मोंसे शून्य हो ठहरता है। इसलिए आपका हो तीर्थ सब दुःखोंका अन्त करनेवाला है, निरन्त है — उसका खण्डन करना शक्य नहीं है। अतः वह सबके अम्युदयका कारण होनेसे सर्वोदय तीर्थ है।

सात भंगोंका उपपादन करते हुए कहा है-

''विधिनिषेधोऽनमिलाप्यता च त्रिरेकशिस्त्रिश एक एव । त्रयो विकल्पास्तव सप्तधा अमी स्याच्छब्दनेयाः सकलार्थभेदे ॥''

[ युक्त्यनुशासन इलो० ४५ ]

विधि, निषेध और अनिभलाप्यता अर्थात् स्यादस्त्येव, स्यान्नास्त्येव, स्यादव-क्तव्य एव ये एक-एक करके तीन मूल विकल्प हैं। इनके साथ इनके विपक्षभूत धर्मको मिलानेसे द्विसंयोगी भंग तीन होते हैं—स्यादस्ति नास्त्येव, स्यादस्ति अव-क्तव्य एव, स्यान्नास्ति अवक्तव्य एव। और एक त्रिसंयोग भंग होता है— स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य एव। इस तरह ये सात भंग सम्पूर्ण अर्थभेदमें घटित होते हैं। और ये भंग स्यात् पदके द्वारा नेय हैं।

इसी प्रकार अन्य पद्योंके द्वारा एकान्तवादी दर्शनोंके विविध मन्तव्योंका निराक्ररण करते हुए ग्रन्थकारने युक्त्यनुशासन नामको सार्थक सिद्ध किया है—

''दृष्टागमाभ्यामविरुद्धमर्थप्ररूपणं युक्त्यनुशासनं ते ।''

[ युक्त्यनुशासन इस्रो० ४८ ]

प्रत्यक्ष और आगमसे अविरुद्ध अर्थका प्ररूपण युक्त्यनुशासन है और आपको वही अभिमत है।

तीसरा ग्रन्थ स्वयम्भूस्तोत्र चौबीस तीर्थंकरोंके स्तवनके रूपमें है किन्तु यह स्तवन भी दार्शनिक चर्चाओंसे स्रोतप्रोत है। उसमें भी पाँचवाँ सुमतिजिन स्तवन, नौवाँ सुविधिजिन स्तवन, ग्यारहवाँ श्रेयोजिन स्तवन, तेरहवाँ विमल जिन स्तवन और अट्ठारहवाँ सरजिन स्तवन विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें स्याद्वाद,

अनेकान्तवाद और नयवादोंकी दृष्टिसे वस्तु स्वरूपका सम्यक् विश्लेषण किया गया है---

"न सर्वथा नित्यर्देत्यपैति न च क्रियाका कमत्र युक्तम् । नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गलमावतोऽस्ति ॥"

[ स्वयंभूस्तोत्र इलो॰ २४ ]

यदि वस्तु सर्वथा नित्य हो तो उसमें उत्पाद व्यय नहीं हो सकता, और न उसमें क्रिया-कारककी ही योजना बन सकती है। जो सर्वथा असत् है उसका कभी जन्म नहीं होता और जो सत् है उसका कभी नाश नहीं होता। बुझनेपर दीपकका सर्वथा नाश नहीं होता, वह उस समय अन्धकार रूप पुद्गल पर्यायके रूपमें अपना अस्तित्व रखता है।

नौवें सुविधि जिनके स्तवनमें वस्तुको नित्यानित्यात्मक सिद्ध करते हुए लिखा है—

''नित्यं तदेवेदमिति प्रतीतेर्न नित्यमन्यत्प्रतिपत्तिसिद्धेः । न तद्विरुद्धं बहिरन्तरङ्गनिमित्तनैमित्तिकयोगतस्ते ॥''

[स्वयंभूस्तोत्र क्लो॰ ४३]

यह वही है इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे वस्तुतत्त्व नित्य है और यह वह नहीं अन्य है, इस प्रकारकी प्रतीतिकी सिद्धिसे वस्तुतत्त्व नित्य नहीं, अनित्य है। इस प्रकार वस्तुका नित्य और अनित्यपन आपके मतमें विरुद्ध नहीं है क्योंकि वह बाह्य और अन्तरंग निमित्त और उनसे होनेवाले कार्यके सम्बन्धको लिये हुए है। अर्थात् अन्तरंग और बहिरंग कारणोंके योगसे उत्पन्न हुआ घट अन्तरंग कारण मृतिकाकी अपेक्षा नित्य है और बहिरंग कारणके योगसे उत्पन्न हुई घट पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है।

अठारहवें अरजिन स्तोत्रमें अनेकान्त दृष्टिको सच्ची बतलाते हुए लिखा है—
''अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सती शून्यो विपर्ययः ।
ततः सर्वे मृषोक्तं स्यात्तद्युक्तं स्वघाततः ॥''

[ स्वयंभूस्तोत्र इछो० ९८ ]

आपकी अनेकान्त दृष्टि सच्ची है। उसके विपरीत जो एकान्त मत है वह शून्य रूप असत् है। अतः अनेकान्त दृष्टिसे रहित जो कथन है वह सब मिथ्या है क्योंकि वह अपना ही घातक है। "सद्देनतिह्ययद्वतन्यास्तद्विपक्षाइच ये नयाः । सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादितीह ते ॥"

[ स्वयं मूस्तोत्र इलो० १०१ ]

सत् एक, नित्य, वक्तब्य और इसके विपक्ष रूप असत् अनेक अनित्य अवक्तव्य ये जो नय हैं—वस्तुके एक-एक घर्मके ग्राही हैं, वे सर्वधा रूपमें तो अति दोषयुक्त हैं और स्यात् रूपमें पृष्टिकारक हैं। अर्थात् सर्वधा सत्, सर्वधा एक, सर्वधा नित्य, सर्वधा वक्तब्य या सर्वधा असत्, सर्वधा अनेक, सर्वधा अनित्य, सर्वधा अवक्तव्य रूपसे जो एकान्तवादी पक्ष हैं वे सब दोषयुक्त हैं, मिध्या हैं। किन्तु यदि उनके साथ 'सर्वधा' के स्थानमें स्यात् या कथि चत् प्रयुक्त किया जाये कि स्यात् नित्य, स्यात् अनित्य आदि, तो वे सम्यक् होनेसे वस्तुके स्वरूपके पोषक होते हैं।

किन्तु इस प्रकारका स्याद्वाद जैन न्यायमें ही है-

"सर्वथा नियमस्यागी यथादष्टमपेक्षकः । स्याच्छब्दस्तावके न्याये नाम्येषामास्मविद्विषाम् ॥"

[स्वयंभूस्तोत्र इलो० १०२]

सर्वथा रूपसे कथन करनेके नियमका त्यागी और यथादृष्टको अपेक्षामें रखनेवाला स्यात् शब्द आप जिन देवके ही न्यायमें है, दूसरे जो स्वयं अपना घात करनेके कारण अपने ही वैरी हैं, उन एकान्तवादियोंके न्यायमें नहीं है।

इस श्लोकके पूर्वार्धमें स्याद्वादका स्वरूप बड़े सुन्दर और सरल ढंगसे बतलाया है। जो सर्वथाके नियमको नहीं मानता तथा जिस सत् असत् रूपसे वस्तु प्रतीत होती है, अपेक्षा भेदसे उसको स्वीकार करनेवाला स्याद्वाद है। जैसे द्रव्य पर्या-यात्मक वस्तु द्रव्यरूपसे नित्य है और पर्यायरूपसे अनित्य है। इसी स्तोत्रका आगामी पद्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अनेकान्तवादी सबको अनेकान्तात्मक मानते हैं। तब अनेकान्त भी अनेकान्तात्मक हुआ। अतः अनेकान्त है और नहीं भी है, ऐसा कहनेपर अनेकान्त नहीं भी है तो एकान्तवाद आ जाता है। इस आपित्तका परिहार करते हुए स्वामी समन्तभद्रने नीचे लिखे अनुसार अनेकान्तमें अनेकान्तत्व की योजना की है—

> "अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पिताश्वयात् ॥"

> > [स्वयंभूस्तोत्र इको० १०३]

आपके मतमें अनेकान्त भी प्रमाण और नय दृष्टिसे अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाणकी अपेक्षासे अनेकान्त सिद्ध होता है और विवक्षित नयदृष्टिसे अनेकान्तमें एकान्तरूप सिद्ध होता है।

समन्तभद्रके इस कथनका विश्लेषण अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवातिकमें किया है। अनेकान्त और एकान्त दोनों ही सम्यक् और मिथ्याके भेदसे दो प्रकारके होते हैं। प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तुके एकदेशको सयुक्ति ग्रहण करनेवाला सम्यगेकान्त है। और एक धर्मका सर्वथा अवधारण करके अन्य धर्मोंका निराकरण करनेवाला मिथ्या एकान्त है। एक वस्तुमें युक्ति और आगमसे अविरुद्ध अनेक विरोधी घर्मोंको ग्रहण करनेवाला सम्यगनेकान्त है तथा वस्तुको तत् अतत् आदि स्वभावसे शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मोंकी मिथ्या कल्पना करनेवाला अर्थशून्य वचन-विलास मिथ्या अनेकान्त है। सम्यग् एकान्त नय कहलाता है तथा सम्यगवेकान्त प्रमाण। यदि अनेकान्तको अनेकान्त ही माना जाये और एकान्तका लोप किया जाये तो सम्यगेकान्तके अभावमें शाखादिके अभावमें वृक्षके अभावकी तरह एकान्तोंके समुदायरूप अनेकान्तका भी अभाव हो जायेगा। और यदि एकान्त ही माना जाये तो अविनाभावी अन्य धर्मोंका लोप होनेपर प्रकृत धर्मका भी लोप होनेसे सर्वलोपका प्रसंग आता है।

स्वयम्भू स्तोत्रके अन्तिम महावीर जिनस्तवनमें स्याद्वादको अनवद्य बतलाते हुए समन्तभद्रने अपने स्तवनको पूर्ण किया है—

''अनवद्यः स्याद्वादस्तव दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः । इतरो न स्याद्वादः सद्वितयविरोधान्मुनीश्वराऽस्याद्वादः ॥'' [स्वयंभूस्तोत्र श्लो० १३८]

हे मुनीश्वर ! 'स्यात्' शब्दपूर्वक कथनको लिये हुए आपका जो स्याद्वाद है, वह निर्दोष है, क्योंकि प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणोंके साथ उसका कोई विरोध नहीं है। दूसरा जो 'स्यात्' शब्दपूर्वक कथनसे रहित सर्वथा एकान्तवाद है, वह निर्दोष नहीं है क्योंकि वह प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणोंसे विरुद्ध है।

इस प्रकार समन्तभद्रने अपने स्तुतिपरक दार्शनिक प्रकरणोंके द्वारा स्याद्वाद-का संस्थापन, विवेचन और संवर्धन किया। और इस तरह वे स्याद्वादके जनक कहलाये।

आचार्य सिद्धसेनकी कृतियोंमें सन्मतितर्क विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसकी भाषा प्राकृत है। यह तीन काण्डोंमें विभक्त है। इसमें एक सी छ्यासठ पद्य हैं। पहले

१. तस्वार्थवातिक १।६।७।

काण्डको नय काण्ड नाम दिया है। इसमें प्रन्थकारने मुख्य रूपसे नयबाद और सप्त-मंगीबादकी चर्चा की है। प्रथम उन्होंने अनेकान्तदृष्टिकी आयारमूत सामान्यप्राही द्रव्यास्तिक और विशेषप्राही पर्यायास्तिक दृष्टिका पृथक्करण करके उनमें नयोंका विभाग किया है। तस्वार्थसूत्र (१-३३) में नय सात बतलाये हैं। किन्तु सिद्ध-सेनने सात नयोंको छहमें संकलित किया है। उनका मन्तव्य है कि नैगम कोई स्वतन्त्र नय नहीं है, संग्रहसे एवम्भूतनय तक छह नय ही स्वतन्त्र हैं। नयनिरूपण-में यह उनकी अपनी विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि द्रव्यायिक नयकी मर्यादा ऋजुसूत्र नय तक थी। सिद्धसेनने उसे व्यवहार नय तक ही रखा। उनका कहना है कि ऋजुसूत्रसे लेकर सभी नय पर्यायास्तिक नयकी मर्यादामें आते हैं।

नयवादकी वर्षामें सिद्धसेनने मुख्य तीन बातें कही हैं—दोनों मूल नयोंका सम्बन्ध, वस्तुके लक्षणका दोनों नयोंके द्वारा पृथक्करण और दो नयोंमें ही उसकी पूर्णता, किसी एक ही नयके स्वीकारमें बन्ध मोक्षको अनुपपत्ति । नयके कथनके बाद सिद्धसेनने सप्तभंगीवादकी चर्चा करके उसकी संयोजना मूल दो नयोंमें की है। उन्होंने व्यंजन तथा अर्थ पर्यायकी स्पष्ट चर्चा करके उसमें सप्तभंगीका नियोजन किया है। उनसे पूर्वकालीन उपलब्ध साहित्यमें यह चर्चा दृष्टिगोचर नहीं होती।

दूसरे काण्डमें ज्ञान और दर्शनकी मीमांसा है। श्वेताम्बरीय आगम साहित्यमें केवलज्ञान और केवलदर्शनकी उत्पत्ति क्रमसे मानी गयी है। और दिगम्बर परम्परामें इन दोनोंकी उत्पत्ति युगपत् मानी गयी है। इन दोनों मतोंके सामने सिद्धसेनने तर्कके बलपर अभेदबादकी स्थापना को। उसकी स्थापना करते हुए उन्होंने कहा—

''मणपञ्जवणाणंतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसो । केवङणाणं पुण दंसण ति णाणं तिय समाणं ॥'' [सम्मतितकं गा० २।१३]

ज्ञान और दर्शनका कालभेद मनःपर्ययज्ञान तक है। परन्तु केवलज्ञानके विषयमें दर्शन और ज्ञान ये दोनों समान हैं अर्थात् एक हैं।

इस अभेदवादपर आचार्य कुन्दकुन्दके द्वारा नियमसारमें निश्चय दृष्टिसे की गयी ज्ञान-दर्शन विषयक चर्चाका प्रभाव परिलक्षित होता है।

अनेकान्त दृष्टिसे ज्ञेयतत्त्व कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा प्रधान रूपसे तीसरे काण्डमें है। जैसे समन्तभद्रने आप्तमीमांसामें सप्तभंगीके प्ररूपणके प्रसंगसे सत्-असत्, द्वैत-अद्वैत, एकत्व-पृथक्त्व, नित्यत्व-अनित्यत्व, दैव-पृश्वार्थ आदि अनेक वादोंकी चर्चा करके अन्तमें अनेकान्त वृष्टिसे अपना मन्तव्य स्थापित किया है उसी प्रकार सिद्धसेनने भी सामान्यवाद, विशेषवाद, अस्तित्ववाद, नास्तित्ववाद, आत्मस्वरूपवाद, द्रव्य और गुणका भेदाभेदवाद, तर्क और आगम-बाद, कार्य और कारणका भेदाभेदवाद, काल आदि पाँच कारणवाद, आत्माके विषयमें नास्तित्व आदि छह और अस्तित्व आदि छह वाद, इत्यादि अनेक विषयों-का निरूपण करते हुए उनके गुण-दोष बतलाये हैं। और एकान्तवादकी पराजेयता और अनेकान्तवादकी अजेयता सूचित की है।

इस काण्डमें सिद्धसेनने पर्यायाधिक नयको भौति गुणाधिक नयको भिन्न माननेकी जो चर्चा उठायी है (३,८-१५) वह उनके पहलेके साहित्यमें दृष्टिगोचर नहीं होती। अकलंकदेवने तत्त्वार्थवार्तिकमें और विद्यानन्दने तत्त्वार्थक्लोकवार्तिक-में भी उस चर्चाको उठाया है, जो अवस्य ही सन्मतितर्ककी देन है।

इसो काण्डमें नयवादकी चर्चा करते हुए कहा है कि 'जितने वचनोंके मार्ग हैं, उतने ही नयवाद हैं; और जितने नयवाद हैं, उतने ही परसमय हैं।' इस तरह जब प्रत्येक परसमय नयवाद है, तो किस नयमें किस परसमयका समावेश होता है, यह शंका होना स्वाभाविक है। उसके समाधानके लिए सिद्धसेनने कहा है कि जो सांख्यदर्शन है, वह द्रव्यास्तिकका वक्तव्य है, और बौद्ध दर्शन परिशुद्ध पर्यायाधिक नयका विकल्प है तथा कणादने यद्यपि दोनों नयोंसे अपने दर्शनकी प्रक्ष्पणा को है, फिर भी वह प्रमाण नहीं है; क्योंकि दोनों नयोंके द्वारा सापेक्ष कथन न करके निरपेक्ष कथन किया गया है। (गा० ३,४७-४९)। इस तरह दर्शनोंको नयवादमें योजना की है। और अन्तमें जिनवचनको मिथ्या दर्शनोंका समूह रूप बतलाया है। इस तरह सिद्धसेनने भी सन्मतितकंके द्वारा अनेकान्त दृष्टिके फिरतवाद सप्तभंगी और नयोंका निरूपण करके जैनन्यायकी दृष्टिको परिपुष्ट किया।

सन्मति तर्कके अतिरिक्त बाईस बत्तीसियोंको भी सिद्धसेनको कृति माना जाता है। यद्यपि इसमें विवाद भी है। इन्होंमें एक न्यायावतार भी है। जैन न्यायकी दृष्टिसे वह महत्त्वपूर्ण है। आचार्य समन्तमद्रने तो केवल न्याय शब्दका प्रयोग करके उसे स्याद्वादके साथ संयुक्त किया था, किन्तु सिद्धसेनने न्यायावतार-की रचना करके जैन दर्शनमें उसका अवतरण ही कर दिया। न्यायावतारमें प्रमाणकी चर्चा शुरू करके अन्तमें परार्थानुमानकी ही विस्तारसे चर्चा की है और जैन दृष्टिसे पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त, हेत्वाभास बादिके सक्षण दिये हैं। आचार्य समन्तभद्रने स्वपरावभासक ज्ञानको प्रमाण कहा था, किन्तु न्यायावतारमें उसमें 'वाधविवर्णित' पद जोड़ दिया गया है—

"प्रमाणं स्वपरामासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्" प्रस्यक्षं च परोक्षं च द्विधा मेयविनिश्चयात् ॥१॥

अर्थात् स्व और परको जाननेवाले बाधारहित ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। प्रमेयके दो प्रकार होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका है—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष।

नीचे लिखा श्लोक कुमारिलकर्तृक माना जाता है—
''तत्रापूर्वार्थ विज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् ।
अदुष्टकारणारुष्यं प्रमाणं लाकसम्मतः ॥''

इसमें भी 'बाधवर्जित' पद आया है। पं० सुखलालजी ने प्रमाणमीमांसाके अपने भाषा टिप्पण (पू० ५१) में लिखा है—'सिद्धसेन दिवाकरकी कृति रूपसे माने जानेवाले न्यायावतारमें जैन परम्परानुसारी प्रमाणलक्षणमें जो 'बाषविविजित' पद है वह अक्षपादके (न्याय सू० १-१-४) प्रत्यक्ष लक्षणगत अव्यभिचारी पदका प्रतिबिम्ब है या कुमारिलकर्तृक समझे जानेवाले 'तत्रापूर्वार्थ-विज्ञानं प्रमाणं बाधवर्जितम्' लक्षणगत 'बाधवर्जित' पदकी अनुकृति है या धर्म-कीर्तीय (न्यायवि० १.४) अभ्रान्त पदका रूपान्तर है या स्वयं दिवाकरका मौलिक उद्भावन है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस तरह पण्डितजीने उसे विचा-रणीय प्रश्न कहकर छोड़ दिया है। किन्तु आगे न्यायावतारकी कारिका ५ और ६ में अनुमान और प्रत्यक्षके लक्षणमें 'अभ्रान्त' पद है जो स्पष्ट ही धर्मकीर्तिके प्रत्यक्षके लक्षण ''प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्'' (न्या० वि०४) का ऋणी प्रतीत होता है। इस सत्यको स्वीकार करते हुए भी पण्डितजी शायद इसीलिए अस्वीकार करते हैं कि सन्मतितर्कके कर्ता सिद्धसेन दिवाकर धर्मकीर्तिसे पहले हुए हैं और न्यायावतारको उन्हींकी कृति माना जाता है। वह लिखते हैं 'धर्मकीर्तिके समग्र हेतुबिन्दुकी तुलना की जा सके ऐसी सिद्धसेनकी कोई कृति इस समय हमारे सामने नहीं है परन्तु उनके न्यायिबन्दुके साथ आद्यन्त तुलना की जा सके ऐसी एक कृति तो सीभाग्यसे बची है और वह है न्यायावतार। न्यायबिन्दुमें प्रमाण सामान्यकी चर्चा होनेपर भी उसमें अनुमानकी और खास करके परार्थ अनुमानकी ही चर्चा मुख्य और विस्तारसे है। न्यायावतारमें भी वही वस्तु है।

न्यायिबन्दु और न्यायावतारमें जो वस्तुसाम्य है, वह ऐसा नहीं है कि उस-परसे केवल इतना ही अनुमान किया जा सके कि दोनोंके सामने अमुक-अमुक परम्परा थी। वस्तुसाम्यके साथ शब्दसाम्य भी तो उल्लेखनीय है। न्यायाव-तारको उक्त प्रथम कारिकाके उत्तरार्धको पढ़ते ही धर्मकीर्तिको प्रमाणवार्तिकके शब्द "मानं द्विविश्वं मेयद्वैविश्वात्।" (प्र० वा० २।१) का बलात् स्मरण होता है। तथा छठो कारिकाके पूर्वार्घ "न प्रत्यक्षमि आन्तं प्रमाणत्ववि-निश्चयात्" को देखते ही धर्मकीर्तिके प्रमाणविनिश्चय नामक ग्रन्थकी स्मृति स्वभावतः हो आती है। अतः धर्मकीर्तिके न्यायिबन्दुके साथके साम्य तथा प्रमाणके लक्षणमें आगत बाधवर्जित पदसे तथा अन्य भी कुछ संकेतोंसे न्यायावतार धर्मकीर्ति और कुमारिलके पश्चात् रचा गया प्रतीत होता है और इसलिए यह उन सिद्धसेनकी कृति नहीं हो सकता, जो पूज्यपाद देवनन्दिके पूर्ववर्ती हैं।

न्यायावतार आचार्य समन्तभद्रकी कृतियोंका भी ऋणी है। इसकी आठवीं कारिकामें शाब्द प्रमाणका लक्षण इस प्रकार किया है—

> "दृष्टेष्टाब्याहृताद्वाक्यात् परमार्थामिधायिनः । तत्त्वप्राहृतयोत्पन्नं मानं शाब्दं प्रकीर्तितम् ॥८॥"

इसीके पश्चात् शास्त्रका लक्षण किया है—
''आसोपज्ञमनुक्लंघ्यमदष्टेष्टविशेषकम्। तस्वोपदेशकृत्सार्वे शास्त्रं कापभघटनम्॥''

[ रतकरण्ड श्रावकाचार इलोक ९ ]

पहली कारिकाके 'दृष्टेष्टाव्याहताद्वाक्यात्' तथा 'तत्त्वग्राहि' पद और दूसरी कारिकाके 'अदृष्टेष्टिवरोधकम्' और 'तत्त्वोपदेशकृत्' पद समानार्थक हैं। 'परमार्थाभिधायिनः आप्तोपज्ञम्' में भी बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है। दूसरी कारिका समन्तभद्रकृत रत्नकरण्डश्रावकाचार की है। उसमें देव गुरु शास्त्रका लक्षण करते हुए शास्त्रके लक्षणके रूपमें उक्त कारिका है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायावतारकी आठवीं कारिका उसीके आधारपर रची गयी है और प्रमाण रूपसे नौंवी कारिका उपस्थित की गयी है। अन्यथा शाब्द प्रमाणका लक्षण कहकर शास्त्रका लक्षण कहनेका कोई तुक नहीं है।

इसी (तरह न्यायावत। रकी कारिका २८ पर भी समन्तभद्रके आप्तमीमां साकी कारिका १०२ की छाया प्रतीत होती है। फिर भी यह सम्भव है कि जैन परम्परामें न्यायका अवतरण करनेका श्रेय इसी ग्रन्थको हो जैसा कि इसके नामसे ब्यक्त होता है।

आचार्य श्रीद्त्त—अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिक (१-१३-१) में इति शब्दका अर्थ शब्दप्रादुर्भाव करते हुए 'श्रीदत्तम् इति, सिद्धसेनमिति' उदाहरण दिया है। जिससे प्रकट होता है कि सिद्धसेनसे सम्भवतया पहले श्रीदत्त नामके कोई आचार्य हुए हैं। स्वामी विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक (पृ०

१८० ) में श्रोदत्तेको ६३ वादियोंका जैता बतकाते हुए उनके जल्पनिर्णय नामक सम्बक्ता निर्देश किया है---

"द्विप्रकारं जगौ जस्यं तस्वप्रातिमगोषरम्। त्रिषष्टेर्वादिनां जेता श्रीदत्तो जस्पनिणये॥४८॥"

अक्षपाद गौतमके न्यायसूत्रमें जिन सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञानसे मोक्ष माना गया है उनमें बाद, जल्प और वितण्डा भी हैं। बादी और प्रतिवादी के मध्यमें जो शास्त्रार्थ होता है उसे बाद कहते हैं। जल्प और वितण्डा भी उसी के प्रकार हैं, जो नैयायिकों की दृष्टिसे कुछ भेदको लिये हुए हैं। श्रीदत्त आचार्यने उनमें से जल्पका निर्णय करने के लिए जल्पनिर्णय नामक गन्य रचा था। श्रीदत्त बड़े प्रकाण्ड प्रतिवादी थे। उन्होंने वादमें त्रेसठ वादियों को जीता था। अतः निश्चय ही वह वादशास्त्रके पूर्ण पण्डित थे। और वादशास्त्रपर ग्रन्थ-रचना करते हुए उन्होंने वादमें उपयोगी हेतु, हेत्वाभास आदिकी चर्चा न की हो, ऐसा सम्अव प्रतीत नहीं होता। किन्तु उनकी वह महत्त्वपूर्ण रचना आज अनुपलब्ध है इस लिए उसके सम्बन्धमें कुछ कहना शक्य नहीं है। किन्तु आचार्य विद्यानन्दके सम्मुख उसका ग्रन्थ अवश्य वर्तमान प्रतीत होता है। श्रीदत्त अकलंकदेवसे पहले हुए हैं, यह तो तत्त्वार्थवार्तिकमें उनके नामोल्लेखसे स्पष्ट ही है। सिद्धसेनसे पूर्व उनका नामोल्लेख होनेसे यह भी सम्भव है कि वह सिद्धसेनसे पहले हुए हों। जो कुछ हो किन्तु इतना निश्चित प्रतीत होता है कि जैनन्यायके निर्माणमें उनकी भी देन अवश्य रही है।

स्वामी पात्रकेसरी—जिनसेनाचार्यने (विक्रमकी नवमी शती) अपने महा-पुराणके प्रारम्भमें पात्रकेसरी नामके एक आचार्यका स्मरण किया है। तबा अवणवेलगोलाके चन्द्रगिरिपर्वतपर अंकित एक शिला लेखां लिखा है—

> "महिमा स पात्रकेसरिगुरोः परं भवति यस्य मक्स्यासीत्। पद्मावती सहाया त्रिकक्षणकदर्थनं कर्तुंम् ॥"

- १ अपने महापुराणके प्रारम्भमें आचार्य जिनसेनके सिद्धसेन और संभन्तभद्रके परचात् श्रीदत्तको नमस्कार करते हुए प्रवादिरूपी गर्जोका मेदन करनेमें सिंहके तुल्य बतलाया है। यथा—'श्रीदत्ताय नमस्तरमें तपःश्रीदीप्तमूर्तये। कर्ण्ठीरवायितं येन प्रवादीभप्रमेदने ॥४५॥-प्रवम पर्व।
- - नैनशि० सं०, भाग १, ५० १०३।

उस पात्रकेसरी गुरुकी उत्कृष्ट महिमा है, जिसकी भनितते पद्मावती देवी त्रिकक्षण कदर्थन करनेके खिए सहायक हुई थी।

बौद्ध दार्शनिक हेतुका लक्षण त्रैरूप्य मानते हैं। बादार्थ बसुद्धन्धुवे भी त्रैरूप्य-का निर्देश किया है, किन्तु उसका विकास करनेका श्रेय व्लिक्सण्य है। इसीसे वाचस्पति मिश्रने उसे दिङ्गागका सिद्धान्त कहा है। बौद्ध दार्शनिकोंके इसी त्रैरूप्य या त्रिलक्षणका कदर्थन (खण्डन) करनेके लिए पात्रकेसरी स्वामीने त्रिलक्षण कदर्थन नामके शास्त्रकी रचना की थी। अतः पात्रकेसरी दिङ्गाग (ईसाकी पाँचवीं शताब्दी) के पश्चात् होने चाहिए। त्रिलक्षणका कदर्थन करने-वाला उनका निम्नलिखित श्लोक प्रसिद्ध है—

"अन्यथानुपपक्षस्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।

नान्यथानुपपन्नश्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्॥"

बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षित (विक्रमकी आठवीं शताब्दी) ने अपने तत्त्व संग्रहमें अनुमान परीक्षा नामक प्रकरणमें पात्रस्वामीके मतकी आछोषना करते हुए कुछ कारिकाएँ पूर्वपक्ष रूपसे दी हैं उनमें उक्त क्लोक भी है। उसकी क्रमिक संख्या १३६९ है। उक्त क्लोक अकलंकदेवके न्यायविनिश्चयके अनुमान प्रस्ताव नामक द्वितीय परिच्छेदमें भी आता है। न्यायविनिश्चयके टीकाकार वादिराजसूरिने इस क्लोककी उत्थानिकामें लिखा है—

"तदेवं पक्षधमेश्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिबलेन हेतोर्गं मेक्ष्वं तत्र तत्र स्थाने प्रतिपाद्यः मगवस्तीमन्धरस्वामितीर्थंकरदेवसमवसरणाद् गण-धरदेवप्रसादापादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने समर्पितम-न्यथानुपपत्तिवार्तिकं तदाह—।"

'उक्त प्रकारसे पक्षधर्मत्व आदिके बिना भी अन्यथानुपपत्तिके बरूसे उस-उस स्थानमें हेतुको गमक बतलाकर, भगवान् सीमन्धर स्वामीके समवसरणसे गणधर देवके प्रसादसे प्राप्त करके पद्मावतीने जो वार्तिक पात्रकेसरी स्वामीको अपित किया था उसे कहते हैं'।

अकलंकदेवने अपने सिद्धिविनिश्चयके हेतुलक्षणसिद्धि नामक छठे प्रस्तात्रके प्रथम पद्यके द्वितीय चरणमें लिखा है—"प्रायो नाकमळं प्रबोद्धुमकाकोदं पदं स्वामिनः।" इसके 'अमलालीढं पदं स्वामिनः'का व्याख्यान करते हुए टीकांकार अनन्तवीर्यने लिखा है—

"अत्राह—अमकाकीटः अमकेः गणधरप्रमृतिभिः आक्रीयम् आस्वा-दितम् । "कस्य तत् ? इत्यत्राह—स्वामिनः पात्रकेसरिण इत्येके । कुत पुतत् ? तेन तद्विषयत्रिकक्षणकदर्यनम् उत्त द्वाद्यं यतः कृतमिति चेत्; नम्बेवं सीमन्धरमहारकस्य अशेषार्थसाक्षाकारिणः तीर्धकरस्य स्यात् तेन हि प्रथमं 'अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्' इत्येतत् कृतम्। कथमिदमवगम्यते चेत् ? पात्रकेसरिणा त्रिकक्षणकदर्थनं कृत-मिति कथमवगम्यते इति समानम्। आचार्यप्रसिद्धेः इत्यादि समानमुभयत्र। कथा च महती सुप्रसिद्धा।" (सि० वि०, पृ० ३७१-३७२)।

इस व्याख्यासे ज्ञात होता है कि 'पद' शब्दसे टोकाकारने अन्यथानुपपन्नत्व वादि रलोकको ग्रहण किया है और उसके विशेषण 'अमलालीढ'का अर्थ गणघरोंके द्वारा आस्वादित किया है। तथा 'स्वामिनः' शब्दके अर्थके सम्बन्धमें उत्तर-प्रत्युत्तर देते हुए लिखा है— 'स्वामो शब्दसे कोई-कोई पात्रकेसरीका ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि पात्रकेसरोने त्रिलक्षण कदर्थन नामक उत्तरभाष्यको रचना की थी और यह हेतुलक्षण उसी ग्रन्थका है। यदि ऐसा है तो इस हेतु-लक्षणको सर्वदर्शी भगवान् सीमन्धर स्वामीका मानना चाहिए क्योंकि पहले उन्होंने ही 'अन्यथानुपपन्नत्व' आदि वाक्यकी रचना की थी। यदि कहा जाये कि इसके जाननेमें क्या साधन है तो पात्रकेसरोने त्रिलक्षणकदर्थनकी रचना की थी, इसके जाननेमें क्या साधन है तो पात्रकेसरोने त्रिलक्षणकदर्थनकी रचना की थी, इसके जाननेमें क्या साधन है ? यदि कहा जाये कि यह बात आचार्यपरम्परासे प्रसिद्ध है तो उक्त श्लोकके सीमन्धर स्वामीरचित होनेमें भी प्रसिद्ध है ही। तथा इसके असम्बन्धमें कथा भी सुप्रसिद्ध है। ""आदि।

उक्त चर्चासे स्पष्ट है कि पात्रकेसरी स्वामीने त्रिलक्षणकदर्थन नामक प्रन्थ रचा था। और वह प्रन्थ अनुमान प्रमाणकी चर्चासे सम्बद्ध था। और बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षितके सामने उपस्थित था क्योंकि उन्होंने अपने तत्त्वसंग्रहके अनुमान परीक्षा नामक प्रकरणमें उससे कारिकाएँ उद्धृत करके उनकी आलोचना की है। अकलंकदेव भी शान्तरक्षितके पूर्वसमकालीन थे। अतः उन्होंने भी उस प्रन्थको अवश्य देखा होगा। यह बात सिद्धिविनिश्चयके उक्त श्लोकमें आगत 'अमलालोढं पदं स्वामिनः' से ज्ञात होती है। अतः न्यायशास्त्रके मुख्य अंग हेतु आदिके लक्षणका उपपादन आदि अवश्य ही पात्रस्वामीकी देन है। श्वेताम्बर-परम्पराके ग्रन्थकारोंने भी पात्रस्वामीके ही अन्यथानुपपन्नत्वं भादि श्लोकको ग्रहण किया है। न्यायावतारके हेतु लक्षणको किसीने भी उद्घृत नहीं किया। सन्मति-टीकामें तथा स्याद्वादरत्नाकरमें तो उसे पात्रस्वामीके नामसे उद्घृत किया है।

"अन्ययेत्यतादेनत पात्रस्वामिनमाशक्कते—नान्यथानुपपन्नत्वः" (सन्मति टी० ए० ५६०)। ततुक्तं पात्रस्वामिना-अन्यथानुपपन्नत्वं।" (स्या० रत्ना०, ए० ५२।)।

मल्खवादी और सुमति—श्री मल्खवादीने सिद्धसेनके ग्रन्थ सन्मति तर्क-पर टीका लिखी थी, ऐसा निर्देश आचार्य हिरिभद्रने किया है। श्री मल्खवादी-द्वारा रिवत ग्रन्थोंमें-से एक मात्र नयचक्र ग्रन्थ उपलब्ध है। वह भी मूल रूपमें नहीं, किन्तु उसपर सिंहसूरि गणि रिचत (विक्रमकी छठो, सातवीं शताब्दी) टीका मिलती है।

बौद्ध दार्शनिक शान्तरक्षित (विक्रमकी आठवीं शती) ने अपने तत्त्वसंग्रहके अन्तर्गत स्याद्वाद परीक्षा (कारिका १२६२ आदि) और बहिरर्थपरीक्षा (कारिका १९४० आदि) में सुमित नामक दिगम्बराचार्यके मतकी आलोचना की है। उसी सुमितने सिद्धसेनके सन्मित तर्कपर विवृति लिखी थी, ऐसा स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख वादिराजसूरिके पार्थनार्थे चरित्रके प्रारम्भमें है और अवणबेलगोलकी मिल्लिषण प्रशस्तिमें उन्हें सुमित सप्तकका रचिता कहा है। सुमितका दूसरा नाम सन्मित भी था। इनकी कोई कृति उपलब्ध नहीं है। जैन न्यायके विकासमें इन दोनों टीकाकारोंका योग अवश्य ही रहा है, पर क्या, कितना रहा, यह बतलानेका कोई साधन नहीं है।

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दके पश्चात् आचार्य सुमित तक जैनपरम्परामें जो दार्शनिक तत्त्वज्ञानी हुए उन्होंने प्रमाणकी रूपरेखा आगिमक शैलीसे निर्धारित करते हुए अनेकान्तवाद या स्याद्वाद और उसके फिलतार्थ सप्तभंगीवाद और नय-वादके स्थापन और विवेचनकी ओर ही मुख्य रूपसे घ्यान दिया। और इस तरह जैनदर्शनको अनेकान्त दर्शनके रूपमें प्रतिष्ठित कर दिया। इसका मुख्य श्रेय आचार्य समन्तभद्रको है, उन्होंने उक्त विषयोंके सम्बन्धमें इतना विवेचन किया कि उसके पश्चात् उसमें कोई एकदम नयी चर्च प्रविष्ट नहीं हो सकी। न्यायाव-तार-जैसा जैन न्यायकी व्यवस्थाको दर्शनिवाला एक-आध ग्रन्थ रचे जानेपर भी इस युगमें जैन न्यायकी न तो न्यायशास्त्रके रूपमें पूरी व्यवस्था हुई और न उस-विषयक साहित्यका ही निर्माण हुआ। यद्यपि न्याय शास्त्रके एक-एक अंगसे सम्बद्ध जल्पनिर्णय और त्रिलक्षणक दर्शन-जैसे ग्रन्थ रचे गये और उनसे जैन न्यायकी पूर्व भूमिकाका निर्माण हुआ, किन्तु दिङ्नागके न्याय प्रवेश और प्रमाण समुच्चय-जैसे तथा धर्मकीरिके न्यायबिन्दु, प्रमाणवर्गिक-जैसे ग्रन्थ नहीं रचे गये और न जैन न्यायकी पूरी रूपरेखा ही निर्धारित हो सकी।

१. उक्तं च वादिमुख्येन श्रीमल्लवादिना सम्मतौ-श्रनेकान्तजयपताका पृ० ४७।

२. 'नमः सन्मतये तस्मै भवकूपनिपातिनाम् । सन्मतिविवृता येन सुख्धामप्रवेशिनी ॥'

३. 'सुमतिदेवममुं स्तुतं येन वः सुमतिसप्तकमाप्ततया कृतम् । परिहृतापदतस्वपदार्थिनां सुमतिकोटिविवर्तिमवार्तिहृत् ॥ जै० शि० सं०, भाग १, पृ० १०३ ।

भट्ट अक्लंक-जैन न्यायकी इस स्थितिमें जैनपरम्परामें अकलंक जैसे जैन न्यायके प्रस्थापक आचार्यका जन्म हुआ। उन्होंने सोचा कि जैनपरम्पराके सभी तत्त्वोंका निरूपण तार्किक शैलीसे संस्कृत भाषामें वैसा ही होना चाहिए जैसा ब्राह्मण और बौद्धपरम्परामें बहुत पहले हो चुका है। इस विचारसे प्रेरित होकर उन्होंने इतर दर्शनोंका विशेषतया बौद्ध दर्शनका अध्ययन करनेका संकल्प किया और आजीवन ब्रह्मचर्यका व्रत लेकर विद्याघ्ययनमें जुट गये। वह समय भारतीय दर्शनका मध्याह्न काल या। बौद्ध-परम्परामें दिङ्नागके पश्चात धर्मकीर्ति-जैसे अखर तार्किकोंकी तूती बोलती थी तो ब्राह्मणपरम्परामें कुमारिल-जैसे उद्भट विद्वानोंके गर्जनकी प्रतिष्विन मन्द नहीं हुई थी। दोनों ही महाविद्वानोंने अपनी-अपनी कृतियोंमें जैनपरम्गराके मन्तव्योंकी खिल्ली उडायी थी और समन्तभद्र-जैसे तार्किकका खण्डन किया था। उस सबको पढ़कर अकलंक देवने न्याय प्रमाण-विष-यक अनेक प्रकरण रचे जिनमें दिङ्नाग और घर्मकीर्ति-जैसे बौद्धतार्किकोंकी और उद्योतकर, भर्तृहरि, कुमारिल-जैसे ब्राह्मण तार्किकोंकी उक्तियोंका निरसन करते हुए जैन मन्तन्योंकी स्थापना तार्किक शैलीसे की है। श्री पं० सुखलालजीके शब्दोंमें 'अकलंकने न्याय प्रमाण शास्त्रका जैनपरम्परामें जो प्राथमिक निर्माण किया, जो परिभाषाएँ, जो लक्षण व परीक्षण किया, जो प्रमाण, प्रमेय आदिका वर्गीकरण किया और परार्थानुमान तथा वाद, कथा आदि परमत प्रसिद्ध वस्तुओं के सम्बन्धमें जो जैन प्रणाली स्थिर की, संक्षेपमें अबतकमें जैन परम्परामें नहीं, पर अन्य परम्पराओं में प्रसिद्ध ऐसे तर्क शास्त्रके अनेक पदार्थों को जैन दृष्टिसे जैन परम्परामें जो सात्मीभाव किया तथा आगमसिद्ध अपने मन्तव्योंको जिस तरह दार्शनिकोंके सामने रखने योग्य बनाया, वह सब छोटे-छोटे ग्रन्थोंमें विद्यमान उनके असाधारण व्यक्तित्वका तथा न्याय प्रमाण स्थापना युगका द्योतक है।'

अपने न्यायिविनिष्चयके प्रारम्भमें अकलंक देवने लिखा है— बालानां हितकामिनामितमहापापैः पुरोपाजितैः माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिबलात् प्रायो गुणद्वेषिभिः। न्यायोऽयं मिलनीकृतः कथमि प्रक्षाल्य नेनीयते सम्यग्ज्ञानजलैवंचोमिरमलं तत्रानुकम्पापरैः॥

कल्याणके इच्छुक अज्ञ जनोंके पूर्वीपाजित पापके उदयसे गुणद्वेषी एकान्त-वादियोंने न्यायशास्त्रको मलिन कर दिया है। करुणाबुद्धिसे प्रेरित होकर हम उस

१. दर्शन श्रीर चिन्तन, पु० ३६५।

मिलन किये गये न्यायको सम्यक्तान-रूपी जलसे किसी तरह प्रक्षालित करके निर्मल करते हैं।

अकलंक देवके समयमें भारतीय न्यायशास्त्र बहुत उन्नत हो चुका था।
बीद दर्शनके पिता दिङ्नागके पश्चात् उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी धर्मकी तिकी की तिसे अन्य दार्शनिकों की की ति धूमिल हो रही थो। प्रत्यात मीमांसक कुमारिल भट्टने मीमांसा दर्शनके शाबरभाष्यपर श्लोकवार्तिककी रचना करके समन्त-भद्रके द्वारा की गयी सर्वज्ञ की सिद्धिको आड़े हाथों लिया था। प्रस्थात शाब्दिक भतृंहरिने वाक्यपदीयकी रचना करके शब्दाद्वैतकी प्रतिष्ठा बढ़ायी थी। न्याय-दर्शनके सूत्रोंपर उद्योतकारने न्यायवार्तिकको रचना करके न्यायदर्शनकी गरिमामें चार चाँद लगा दिये थे। शास्त्रायोंकी धूम थी। उनमें युक्तियोंके साथ छल, जाति और निग्रहस्थान-जैसे शस्त्रोंका भी प्रयोग किया जाता था। उनके संचालन-में निपुण हुए बिना विजय पाना दुर्लभ था। ऐसी स्थितिमें अकलंक देवको उत्त-राधिकारके रूपमें जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई, वह अपर्याप्त थी। अतः न्यायके घोषन और अन्यायके परिमार्जनके लिए अनेकान्तवाद और अहिंसावादका अव-छम्बन लेते हुए सान्त्रिक उपायोंको परिपृष्ट करनेकी आवश्यकता थी। उसीकी पूर्ति अकलंकदेवने की।

न्यायशास्त्रका दूसरा नाम प्रमाणशास्त्र है। अतः सबसे प्रथम अकलंक देवने जैन आगमिक प्रमाणपद्धतिको प्रचलित तार्किक पद्धतिके अनुरूप व्यवस्थित किया। जैन आगमिक पद्धतिमें प्रमाणके दो मूल भेद हैं—प्रत्यक्ष और परोक्ष। इन्द्रिय और मन आदिकी सहायताके बिना जो ज्ञान आत्मासे होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो ज्ञान उनकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कहते हैं। प्रस्थक्षके तीन भेद हैं—अवधि, मनःपर्यय और केवल। इनमें-से प्रारम्भके दो ज्ञान मात्र रूपी पदार्थों को जानते हैं, इसलिए उन्हें विकल प्रत्यक्ष कहते हैं। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक पर्यायको प्रत्यक्ष जानता है, इसलिए उसे सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्षके दो भेद हैं—मित और श्रुत। इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होनेवाले प्राथमिक ज्ञानको मितज्ञान कहते हैं। मितज्ञानपूर्वक होनेवाले विशेष ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। जैनधर्ममें प्रमाणपद्धतिको यह प्राचीन परम्परा है। इसमें मितज्ञानको स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध भी कहते थे। अन्यदर्शनोंमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द, उपमान और अर्थापत्ति नामके प्रमाण माने जाते थे। उनमें परोक्ष नामका कोई प्रमाण सीर अर्थापत्ति नामके प्रमाण माने जाते थे। उनमें परोक्ष नामका कोई प्रमाण

१. 'सर्ग्या सदी मदी चिंता चेदि ॥४१॥—षट् खं०, पु० १३, १० २४४ ।

नहीं था तथा जैनदर्शनमें अनुमान आदि नाम प्रचलित नहीं थे। न्यायावतारमें यद्यपि प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंके साथ अनुमान और शाब्दप्रमाणका भी लक्षण कहा है, किन्तु वे किसके भेद हैं, इस विषयमें कुछ नहीं कहा गया है।

दूसरे, सब दर्शनोंमें इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है, जब कि जैनधर्म उसे परोक्ष कहता है। अतः दार्शनिकोंके बीचमें प्रमाणविषयक चर्चा छिड़नेपर जैनोंकी विचित्र स्थितिका होना स्वाभाविक था। अकलंक देवने बड़ी बुद्धिमानीसे प्रमाणविषयक सब गुरिययोंको सदाके लिए इस खुबीसे सुलझाया कि उससे प्राचीन परम्पराका भी घात नहीं हुआ और दार्शनिक क्षेत्रकी सब कठिनाइयाँ भी सुलझ गयीं। उन्होंने तत्त्वार्थ सूत्रके 'तत्प्रमाणे' सूत्रको आदर्श मानकर प्रमाणके प्रत्यक्ष बौर परोक्ष भेद तो पूर्ववत ही मान्य किये; किन्तू प्रत्यक्षके विकलप्रत्यक्ष और सकलप्रत्यक्ष भेदोंके स्थानमें सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष भेद किये। तया इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होनेवाले मितज्ञानको सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्षके अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया। इस परिवर्तनसे प्राचीन परम्पराको भी क्षति नहीं पहुँची और विपक्षियोंको भी क्षोद-क्षेम करनेका स्थान नहीं रहा । क्योंकि प्राचीन परम्परा इन्द्रिय सापेक्ष ज्ञानको परोक्ष कहती थी और अन्य दार्शनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। किन्तु उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दे देनेसे मुल आगमिक दृष्टिका भी घात नहीं हुआ क्योंकि सांव्यवहारिकका अर्थ होता है-पारमार्थिक नहीं, अर्थात् व्यावहारिक रूपसे इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष है, पर-मार्थसे तो वह परोक्ष ही है। तथा विपक्षी दार्शनिकोंको भी उससे सन्तोष हो गया। असन्तोष था उसके परोक्ष नामसे, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दे देनेसे बह समाप्त हो गया।

परसापेक्ष ज्ञानको प्रत्यक्षकी परिधिमें सम्मिलित कर लेनेपर प्रत्यक्षकी परिभाषामें परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। अतः पुरानी आगमिक परिभाषाके स्थानमें संक्षिप्त और स्पष्ट परिभाषा निर्धारित को गयो। स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं।

मितको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष मान लेनेपर उसके सहयोगी स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ज्ञान भी सांव्यवह।रिक प्रत्यक्षमें सम्मिलित कर लिये गये। किन्तु इन सहयोगी ज्ञानोंमें मनकी प्रधानता होनेके कारण सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके

१. 'प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः। परोत्तं शेषविज्ञानं प्रमाण इति संप्रहः ॥३॥' —लघीयस्त्रयः।

दो भेद किये गये एक इन्द्रिय प्रत्यक्ष और दूसरा अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्षमें मतिको गर्मित किया गया और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमें स्मृति आदिको ।

मित स्मृति आदि प्रमाणोंको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष बतलाते हुए अकलंकदेवने लिखा है कि मित आदि तभीतक सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं जबतक उनमें शब्द-योजना नहीं की जाती। शब्दयोजना सापेक्ष होनेपर वे परोक्ष ही कहे जायेंगे। और उस अवस्थामें वे श्रुतप्रमाणके भेद होंगे। इस मन्तव्यसे प्रमाणोंको दिशामें एक नया प्रकाश पड़ता है और उसके उजालेमें कई रहस्य स्पष्ट होते हैं। अतः उनके स्पष्टोकरणके लिए ऐतिहासिक पर्यवेक्षण करना आवश्यक है।

गौतमने अपने न्यायसूत्रमें अनुमानके स्वार्थ और परार्थ भेद किये थे; किन्तु श्यायवातिककार उद्योतकरसे पहले नैयायिक किसी व्यक्तिको ज्ञान करानेके लिए परार्थानुमानकी उपयोगिता नहीं मानते थे। बौद्ध दार्शनिक दिङ्नागने सर्व-प्रथम दोनों भेदोंका ठीक-ठीक अर्थ करके स्वार्थानुमान और परार्थानुमानके मध्यमें भेदकी रेखा खड़ी की। न्यायावतारमें परार्थानुमानको स्थान तो दिया गया, किन्तु उसके समन्वयका कोई प्रयत्न नहीं किया गया। प्रव्यपाद उदेवनन्दिने इस ओर घ्यान दिया । उन्होंने प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेद करके श्रुत-प्रमाणको उभयरूप बतलाया । अर्थात् ज्ञानात्मक श्रुतज्ञानको स्वार्थ और वच-नात्मक श्रुतज्ञानको परार्थं कहा । किन्तू शेष मित आदि ज्ञानोंको स्वार्थं ही कहा । अकलंकदेवने आगमिक परम्परा और तार्किक पद्धतिको दृष्टिमें रखकर उक्त समस्याको दो प्रकारसे सूलझानेका प्रयत्न किया । आगमिक परम्पराँ में तो उन्होंने पुच्यपादका ही अनुसरण किया और श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेद करके स्वार्थानुमान वगैरहका अन्तर्भाव अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानमें और परार्था-नुमान वगैरहका अन्तर्भाव अक्षरात्मक श्रुतज्ञानमें किया। किन्तु तार्किक क्षेत्रमें उन्हें अपने दृष्टिकोणमें परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि उस क्षेत्रमें श्रुतज्ञानका रूढ अर्थ मान्य नहीं हो सकता था, और इसका कारण यह था कि सांख्य आदि दर्शनोंमें शब्द या आगम प्रमाणके नामसे एक स्वतन्त्र प्रमाण माना गया था, जो केवल शब्दजन्य ज्ञानसे ही सम्बद्ध था। श्रुतप्रमाणसे भी उसीका बोध होता था; क्योंकि श्रुत शब्दका ब्युत्पत्तिसिद्ध अर्थ 'सुना हुआ' होता है। अतः

१, 'तत्र सांव्यवहारिकमिन्द्रियानिन्द्रियप्रत्यसम्'--लधी० विवृति का० ४।

२. 'अनिन्द्रियप्रत्यचं स्पृतिसंशाचिन्ताभिनिबोधात्मक्म्'-लघी० विवृति, का० ६१।

३. 'श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च, ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम्'— सर्वोर्थसिद्धि—१।६।

४. तस्वार्थ वार्तिक १।२०।१४।

अकलंकदेवने अपने किषीयस्त्रयमें शब्दसंसृष्ट ज्ञानको श्रुत और शब्द असंसृष्ट ज्ञानको सांक्यवहारिक प्रत्यक्ष निर्धारित किया। सिद्धिविनिश्चय तथा उसकी स्वोपज्ञ विवृतिमें भी यही कथन है।

अकलंकके प्रमुख टीकाकार विद्यानन्दने स्मृति आदिको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं माना और न शब्दसंसृष्ट ज्ञानको श्रुत ही माना। उन्होंने प्रमाणपरीक्षा नामक अपने प्रकरणमें अकलंकदेवके मतानुसार प्रत्यक्षके इन्द्रियप्रत्यक्ष, अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद करके भी अवग्रहादि धारणपर्यन्त ज्ञानको एक देश स्पष्ट होनेके कारण इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष माना है; किन्तु स्मृति आदिको परोक्ष ही माना है तथा तत्त्वार्थ उल्लोकवार्तिकमें लघीयस्त्रयके उक्त कथनकी आलोचना करते हुए कहा है कि 'शब्दसंसृष्ट ज्ञानको ही श्रुत कहने हैं' इस परिभाषाके निर्माणमें भतृनृहिरका शब्दाहैतवाद निमित्त है। शब्दा-हैतवादी भर्तृहिरके मतानुसार कोई ज्ञान शब्दसंसर्गके बिना नहीं होता। अतः उसके मतका निराकरण करनेके लिए अकलंकदेवने यह उपपादन किया कि शब्दसंसर्गरहित ज्ञान मित्त है और शब्दसंसर्ग-सहित ज्ञान श्रुत है।

अकलंकदेवके उक्त दृष्टिकोणको स्पष्ट करनेके लिए यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि उन्होंने प्रमाणके स्वार्थ और परार्थ भेदको मान्य करके भी स्वतन्त्र रूपसे अनुमानके स्वार्थ परार्थ भेद नहीं बतलाये क्योंकि उनके मतसे केवल अनुमान ही परार्थ नहीं है बल्कि अन्य प्रमाण भी शब्दसंसर्ग-सहित होनेपर परार्थ होते हैं और वे सब श्रुत कहे जाते हैं। श्रुत परोक्ष है। अकलंकदेवने अर्थापत्ति, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणोंका अन्तर्भाव श्रुतमें ही किया है। अपने प्रमाणसंग्रह नामक प्रकरणके प्रारम्भमें अकलंकदेवने प्रमाणको चर्चाको प्रारम्भ करते हुए लिखा है—

"प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधा श्रुतमविष्ठवम्। परीक्षं प्रत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः॥"

१. 'ज्ञानमार्धं मितः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधनम्। प्राङ्गनामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात्॥ १०॥'

२. 'स्मृत्या प्रत्यभिज्ञावतोहिवषयाद्धेतोरशब्दानुमा कल्प्या; आभिनिवोधिकी श्रुतमतः स्यात् शब्दसंयोजितम् ॥' सि०वि०टी० ए० १२०।

३. 'अत्र प्रचत्तते केचिच्छु तं राष्ट्रानुयोजनात्। तत्पूर्वनियमासुकतं नान्ययेष्टविरोधतः ॥ ८४ ॥ आदि । एष्ट २३६ ।

४. श्रुतं परोचं " अत्र अर्थात्यनुमानोपमानादीन्यन्तर्भवन्ति ।

<sup>--</sup> लघीय० स्वो० वि०, ६१ का०।

इस कारिकाकी व्याख्या बाचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थ इस्रोकवार्तिक (पू॰ १८२) में दी है। उससे प्रमाणकी आगमिक परम्परा और तार्किक परम्पराका समन्वय अकलंकदेवने कितनी दक्षतासे किया, यह स्पष्ट हो जाता है। अतः उसको नीचे दिया जाता है—

'प्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिघा' ऐसा कथन करके अकलंकदेवने मुख्य अतीन्द्रिय-पूर्ण केवलज्ञान और अपूर्ण अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञानका ग्रहण किया है। क्योंकि ये ज्ञान प्रत्यक्षकी आगमिक परिभाषांके अनुसार 'अक्ष' अर्थात् आत्माके आश्रयसे होते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष हैं। व्यावहारिक दृष्टिसे (प्रत्यक्षके तीन भेदोंमें अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके साथ ) इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षका ग्रहण किया है; क्योंकि उनमें भी स्पष्टताका कुछ अंश रहता है। अतः इससे तत्त्वार्थसूत्रके कथनमें कोई व्याघात नहीं आता है। श्रुत और प्रत्यित्रज्ञा आदि परोक्ष हैं, ऐसा कहना भी सूत्रविरुद्ध नहीं है; क्योंकि 'आद्ये परोक्षम्' इस सूत्र के द्वारा उन्हें परोक्ष कहा है।

शंका—तत्त्वार्थसूत्रमें तो अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा तथा स्मृतिको परोक्ष कहा है ?

समाधान—'प्रत्यभिज्ञादि' पदके दो समासोंके द्वारा सबका ग्रहण हो जाता है। 'प्रत्यभिज्ञा का आदि अर्थात् पूर्ववर्ती' इस समासार्थके अनुसार स्मृति पर्यन्त ज्ञानोंका संग्रह हो जाता है, क्योंकि अवग्रहादिको भी प्रधानरूपसे परोक्ष कहा है। और 'प्रत्यभिज्ञा है आदिमें जिनके' ऐसा समास करनेसे अनुमान पर्यन्त प्रमाणोंका संग्रह हो जाता है। और इस तरह कोई भी परोक्ष प्रमाण नहीं छूट जाता। अतः 'प्रत्यभिज्ञादि' पद युक्त है। इसके द्वारा व्यावहारिक रूपसे तथा मुख्यकपसे इष्ट परोक्ष प्रमाणोंके समूहका बोध होता है।

इसका आशय यह है कि प्रत्यक्षको आगमिक परिभाषाके अनुसार तो केवल-ज्ञान और अवधि मनः पर्यय ही प्रत्यक्ष हैं। यदि यही परिभाषा बनी रहती तो प्रत्यक्षके इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद सम्भव नहीं थे। इसिलए प्रत्यक्षको आत्मिनिमित्तपरक परिभाषाके स्थानमें स्पष्टपरक परिभाषा करके अकलंक देवने लोक-प्रचलित इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षको भी प्रत्यक्षको सीमामें गर्भित कर लिया क्योंकि उनमें भी अंशतः स्पष्टता पायी जाती है। शेष स्मृति आदि तो परीक्ष थे ही। इस प्रकार अकलंकदेवने प्रत्यक्ष और परीक्ष प्रमाणोंको जो व्यवस्था की उसे उनके उत्तरकालीन सभी दिगम्बर और श्वेताम्बर दार्शनिकोंने एक मतसे स्वीकार किया। उनकी व्यवस्था इतनी सुक्य-वस्थित थी कि किसीको उसमें परिवर्तन करनेकी आवद्यक्ता ही नहीं हुई। अकलंक देवने अपने लघीयस्त्रयमें बतलाया कि परोक्षप्रमाणके स्मृति, प्रत्य-भिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये पाँच भेद हैं। और इनके द्वारा व्यवहारमें कोई विसंवाद नहीं होता अतः ये प्रमाण हैं।

उन्होंने उनके प्रामाण्यको स्थापित करके उनके लक्षण भी सुनिहिचत कर दिये। मीमांसक और नैयायिक खादि उपमानको स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। परन्तु अकलंक देवने प्रत्यभिज्ञानमें उसका अन्तर्भाव दिखाते हुए प्रतिपक्षियोंके सामने यह आपत्ति उपस्थित की कि यदि सादृश्यविषयक उपमानको पृथक् प्रमाण मानते हो तो वैसादृश्य तथा अन्य आपेक्षिक धर्मोंको विषय करनेवाले जोड़ रूप ज्ञानोंको भी स्वतन्त्र प्रमाण मानना होगा?।

इसी तरह व्याप्तिग्राही तर्कको प्रमाण न माननेवाले वादियोंको लक्ष्य करके अकलंकने कहा कि यदि तर्कको प्रमाण नहीं मानते हो तो उसके द्वारा गृहीत व्याप्तिमें कैसे विश्वास किया जा सकेगा, क्योंकि व्याप्तिका ग्रहण न तो प्रत्यक्षसे सम्भव है और न अनुमानसे । इस तरह अकलंक देवने परोक्ष प्रमाणके भेदों तथा उनके स्वरूपकी जो व्यवस्था की उसे ही उनके उत्तरकालीन दिगम्बर तथा स्वेताम्बर दार्शनिकोंने एकमतसे मान्य किया ।

पहले लिखा है कि बौढ हेतुका लक्षण त्रैक्प्य मानते थे, पात्रकेसरी स्वामीने अन्यथानुपपत्ति या अविनाभाव नियमको ही हेतुका लक्षण माना और उसे ही अकलंकदेवने भी मान्य किया । अकलंकदेवने ही प्रमाणलक्षणसम्बन्धी परमतोंका निरसन सर्वप्रथम किया और उत्तरवर्ती दिगम्बर स्वेताम्बर सभी तार्किकोंने उनके मार्गको अपनाकर अपने-अपने प्रमाणविषयक लक्षण ग्रन्थोंमें अन्य वादियोंके लक्षणोंका विस्तारसे खण्डन किया है। प्रमाणका विषय द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु है, इसका प्रतिपादन तथा समर्थन भी अकलंकदेवने किया।

दार्शनिक क्षेत्रमें प्रमाणके साथ उसके फलकी चर्चा भी अपना स्थान रखती है। जैन परम्परामें सबसे प्रथम आचार्य समन्त भद्रने प्रमाणके फलका विचार व्यवस्थित रीतिसे स्पष्ट किया। उनके कथनानुसार (आप्तमी० का० १०२) प्रमाणका साक्षात् फल अज्ञान विनिवृत्ति है और व्यवहित फल हान, उपादान

श्रत्वभीस्मृतिसंज्ञाभिः चिन्तयाभिनिनोभिकैः ।
 श्यवहाराविसनादः तदाभासस्ततोऽन्यथा ॥२५॥'——लधीयस्त्रय ।

२. 'उपमानं प्रसिद्धार्थसाधन्यांत् साध्यसाधनम् । तद्वेधन्यांत् प्रमाणं कि स्यात् संद्वि-प्रतिशादनम् ॥ १६ ॥'—लबीयस्त्रय ।

ध्विकल्पिया लिक्नं न किञ्चित् सम्प्रतीयते ॥११॥
 नानुमानादसिद्धत्वात् प्रमायान्तरमाञ्चसम् ॥१ —लधीयस्त्रय ।

और उपेक्षा है। न्यायावतारमें (का० २८) भी ऐसा हो कथन है। अकलंक देवने इस कथनको अपनाते हुए प्रमाण और फलके भेदाभेदविषयक मन्तव्यको स्पष्ट किया तथा अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा इन क्रमसे होनेवाले चार मितज्ञानोंमें पूर्व-पूर्वको प्रमाण तथा उत्तर-उत्तर ज्ञानको फलक्ष्प माना। इस तरह अकलंकदेवने प्रमाणतत्त्वके स्वरूप, संख्या, विषय और फलके सम्बन्धमें विविध विप्रतिपत्तियोंका निरसन करके जैन प्रमाणशास्त्रको सुव्यवस्थित किया।

दार्शनिक क्षेत्रमें वाद भी चर्चाका एक प्रमुख विषय रहा है। सभीने वादका प्रयोजन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति या प्राप्त तत्त्वज्ञानकी रक्षा माना है। वादके चार अंग हैं——वादी, प्रतिवादी, सम्य और सभापित। इसीसे उसे चतुरंगवाद कहते हैं। इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। किन्तु साध्य और साधन सामग्रीमें मतभेद न होते हुए भी उसकी साधन प्रणालोमें मतभेद है।

जैन परम्पराके अनुसार चतुरंगवादका अधिकारी विजिगीषु—जयका इच्छुक व्यक्ति है। किन्तु न्याय परम्पराके विजिगीषुमें और जैन परम्पराके विजिगीषुमें अन्तर है। पहलेके अनुसार विजिगीषु वही है, जो न्याय या अन्यायसे छल आदिका प्रयोग करके भी प्रतिवादीको परास्त करना चाहता है। किन्तु अकलंकदेव उसीको विजिगीषु मानते हैं जो अपने पक्षको सिद्धि न्याय्य रीतिसे करनेका इच्छुक है। उन्होंने अपने सिद्धिविनिश्चयके वादसिद्धि नामक प्रकरणमें लिखा है—स्वपक्षके साधनमें समर्थ वचनको चतुरंगवाद या जहा कहते हैं। उसको अविधि पक्षनिर्णय पर्यन्त है और फल मार्गप्रभावना है।

न्याय परम्परामें कथाके तीन भेद किये हैं——वाद, जल्प और वितण्डा। जल्प-वितण्डा करनेवालेको विजिगीषु माना है और तत्त्वबुभुत्सु कथाको वाद। जल्प-वितण्डामें छल आदिका प्रयोग विधेय माना गया है। किन्तु जैन परम्परामें छल आदिका प्रयोग मान्य नहीं है। इसीसे जैन परम्परामें जल्प या वितण्डा वादसे भिन्न नहीं है। अकलंकदेवने सिद्धिविनिश्चयके वाद या जल्पसिद्धि नामक पौचर्वे प्रस्तावमें तथा प्रमाणसंग्रहके छठे प्रस्तावमें उक्त विषयमें विस्तारसे प्रकाश डाला है। न्यायविनिश्चय तथा अष्टशतीमें भी प्रसंग आये हैं। वादका ही एक अंग निग्रहस्थान है। जैन-परम्परामें निग्रहस्थानका सर्वप्रथम निरूपण करनेवाले जल्पनिणय नामक ग्रन्थके रचिता आचार्य श्रोदत्त और पात्रकेसरी प्रतीत होते हैं। किन्तु उनके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, अतएव उपलब्ध साहित्यके आधारसे

१. 'पूर्व-पूर्व प्रमाण्यत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्' ॥ ६ ॥-लधीयस्त्रय ।

२. 'समर्थवेचनं जल्पं चतुरङ्गं विदुर्वाधाः । पक्षिनिर्णयपर्यन्तं फलं मार्गप्रभावना ॥ २ ॥ --सि० वि० पृ० ३११ ।

भट्टाकलंकको ही उसका प्रारम्भक मानना होगा। पिछले सभी जैन तार्किकोंने निग्रहस्थान निरूपणमें भट्टाकलंकके ही वचनोंको उद्धृत किया है इससे भी उक्त कथनकी पृष्टि होती है।

वादका अन्तिम परिणाम जय-पराजय होता है। अतः जय-पराजयकी व्यवस्थामें भी अकलंकदेवने न्याय्य अहिंसक दृष्टिकोणको महत्त्व दिया। उनका कहना है कि स्वपक्षको सिद्धि हो जय है और दूसरे पक्षको असिद्धि हो उसकी पराजय है। जब एक पक्षको सिद्धि होगी तो सुतरां दूसरे पक्षकी असिद्धि अनिवार्य है। जतः सिद्धि-असिद्धिके साथ हो जय-पराजय व्यवस्था प्रतिबद्ध है। अकलंकके द्वारा स्थापित ऐसे जय-पराजय व्यवस्थाको भी सभी दिगम्बर-श्वेत।म्बर तार्किकोंने स्वोकार किया है।

इस प्रकार अकलंकदेवने न्यायके सभी अंगोंको परिमार्जित करके जैन न्यायको सुन्यवस्थित कर दिया । अतः अकलंकदेव जैन न्यायके प्रतिष्ठाता माने जाते हैं ।

अन्तमें अकलंक देवकृत रचनाओं की एक झाँकी दे देना उचित होगा। अक-लंक देवकी छह दार्शनिक कृतियाँ उपलब्ध हैं और मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुकी हैं—

- १, तस्वार्थवार्तिक सभाष्य-यह तत्त्वार्थसूत्र प्रत्यपर उद्योतकरके न्यायवार्तिकको शैलीपर लिखा गया वार्तिक ग्रन्थ है। वार्तिकोंके साथ उनको व्याख्या भी है।
  दार्शिनक दृष्टिसे पहला और पाँचवाँ अध्याय तथा चतुर्थ अध्यायके अन्तिम सूत्रकी
  व्याख्या महत्त्वपूर्ण है। इस व्याख्यामें अकलंक देवने अनेकान्तको सिद्धि करते
  हुए सप्तभंगीका विशद विवेचन किया है। प्रथम अध्यायमें छठे सूत्रको व्याख्यामें
  भी सप्तभंगीका विवेचन है, साथ ही अनेकान्तमें अनेकान्तको घटित करते हुए
  'अनेकान्तवाद न संशयवाद है और न छलवाद है' इसका सयुक्तिक विवेचन किया
  है। इसी प्रथम अध्यायके प्रथम सूत्रकी विवेचनामें सांख्य, न्याय, वैशेषिक तथा
  बौद्धोंके मोक्षकारणोंका निराकरण किया है उसमें बौद्धोंका प्रतोत्यसमुत्पादवाद भी
  है। तथा बारहवें सूत्रकी व्याख्यामें उक्त दार्शिनकोंके प्रत्यक्षके लक्षणोंकी समीक्षा
  को है, उसमें दिङ्नागके प्रत्यक्ष लक्षण कल्पनापोढका खण्डन है, धर्मकीर्तिकृत
  अभ्रान्त पदवाले प्रत्यक्ष लक्षणका नहीं। प्रत्येक चर्चामें अनेकान्त दृष्टिका
  प्रयोग किया गया है। मानो उसीके व्यवस्थापनके लिए ग्रन्थरचना को गयी हो।
  इसमें पातंजल महाभाष्य, वाक्यपदीय, न्यायसूत्र, वैशेषिकसूत्र, जैमिनिसूत्र,
  - १. 'श्रास्तां तावदलाभादिरयमेव हि निग्रहः। न्यायेन विजिगीवृशां स्वाभिप्रायनिवर्तनम् ॥
    —न्यायवि० २।२१३।

योगसूत्र, सांख्यकारिका, अभिधर्मकोश, प्रमाणसमुच्चय, समानान्तरसिद्धि आदि अन्य दर्शनोंके प्रन्थोंके उद्धरण पाये जाते हैं। जो अकलंक देवके विस्तृत और गहन अध्ययनके सूचक हैं।

२, अष्टराती — यह समन्तभद्रकृत आष्तमीमांसाकी अत्यन्त गूढ संक्षिप्त वृत्ति है। आठ सौ इलोकप्रमाण परिमाण होनेसे अष्टराती नाम दिया गया है। इसपर आचार्य विद्यानन्दकी अष्टसहस्रो टीका है। उसीसे इसका हार्द स्पष्ट होता है।

३, लघोयस्त्रय सिववृति यह प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश और प्रवचनप्रवेश नामक तीन प्रकरणोंका संग्रहरूप है। मूल कारिकाओंपर स्वोपज्ञ विवृति भी है। इसमें प्रमाणके भेद, उनका स्वरूप, विषय, फल आदिका तथा नयोंका सुन्दर विवेचन है।

४, न्यायविनिश्चय — इसपर वादिराज सूरिने विवरण ग्रन्थ रचा है। इसमें तीन प्रस्ताव हैं — प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन, तीनोंमें अपने-अपनेसे सम्बद्ध विविध विषयोंकी विस्तृत चर्चा है।

अकलंकदेवके पश्चात् जो जैनग्रन्थकार हुए उन्होंने अपनी न्यायविषयक रचनाओं में अकलंकदेवका हो अनुसरण करते हुए जैनन्याय-विषयक साहित्यकी श्रीवृद्धि की और जो बातें अकलंकदेवने अपने प्रकरणों में सूत्ररूपमें कही थीं, उनका उपपादन तथा विश्लेषण करते हुए दर्शनान्तरों के विविध मन्तन्यों की समीक्षामें बृहत्काय ग्रन्थ रचे, जिनसे जैनन्याय-रूपी वृक्ष पल्लवित और पृष्पित हुआ।

# ४. अकलंकदेवके उत्तरकालीन जैन नैयायिक

## कुमारसेन और कुमारनन्दि

आवार्य विद्यानन्दने अपनी अष्टसहस्त्रीको कुमारसेनकी उक्तियोंसे वर्धमान बतलाया है तथा अपनी प्रमाणपरीक्षामें ''तथा चाम्यघायि कुमारनन्दिभट्टारकै:'' लिखकर एक इलोक उद्धृत किया है—

''अन्यथानुपपत्येकलक्षणं लिंग्यमङ्गयते । प्रयोगपरिपाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधतः ॥'' (प्रमाणपरीक्षा पृ० ७२)

तत्त्वार्थंश्लोकवार्तिक (पृ० २८०) में उनका उल्लेख वादन्यायमें विचक्षण रूपसे किया है—

''कुमारनन्दिनश्चाहुर्वादन्यावविचक्षणाः।''

बीर पत्रपरीक्षामें कुमारनिन्द भट्टारकके वादन्याय नामक ग्रन्थसे तीन **रहोक** उद्धृत किये हैं, जिनमें-से तीसरा रहोक तो वहीं है जो ऊपर प्रमाणपरीक्षासे उद्धृत किया है। उससे पहलेके दो रहोक इस प्रकार हैं—

"प्रतिपाद्यानुरोधेन प्रयोगेषु पुनर्यथा । प्रतिज्ञा प्रोच्यते तज्ज्ञैः तथोदाहरणादिकम् । न चैनं साधनस्यैकलक्षणत्वं विरुध्यते । हेतुलक्षणतापायादन्यांशस्य तथोदितम् ॥"

[ पत्रपरीक्षा ]

इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि ये दोनों आचार्य विद्यानन्दसे पहले हुए हैं। इनमें-से कुमारसेनकी उक्तियोंसे तो आचार्य विद्यानन्दकी अष्टसहस्री वर्धमान हुई, जो अकलंकदेवकी अष्टशतीपर रची गयी है। बहुत सम्भवतया कुमारनिद्दका बादन्याय नामक ग्रन्थ विद्यानन्दके सम्मुख उपस्थित था। ये दोनों ही आचार्य न्यायशास्त्रके दिग्गज विद्वान् प्रतीत होते हैं परन्तु इनकी कोई भी कृति आज उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहना शक्य नहीं है कि जैन न्यायके क्रिमक विकासमें इनका योगदान किस रूपमें था। फिर भी कुमारनिन्दके 'वादन्याय' नामक ग्रन्थके नामसे तथा उससे उद्धृत उक्त श्लोकोंसे यह स्पष्ट है कि वादन्यायके विविध अंगोंके वे पारणामी थे और उन्होंने अपनी कृतिके द्वारा अकलंकोकत बादन्यायको पुष्पित और फल्ति किया था। बौद्धदार्शनिक धर्मकीर्तिने एक वादन्याय नामक ग्रन्थ रचा था। अकलंकदेवने उसके मन्तव्योंका खण्डन किया है। सम्भवतया उसी वादन्यायकी अनुकृतिपर कुमारनिन्दने वादन्याय रचा होगा। अतः कुमारनिन्द धर्मकीर्ति (६५० ई०) के पश्चात् हुए प्रतीत होते हैं। सम्भव है अकलंकके उत्तरकालीन या लघु समकालीन हों।

#### आचार्य विद्यानन्द

अकलंकदेवके पश्चात् उनके चार प्रमुख टीकाकार हुए। उनमें भी प्रमुख ये आचार्य विद्यानन्द। इन्होंने अकलंकदेवकी गूढार्थ अष्टरातीको आत्मसात् करते हुए उसकी व्याख्याके रूपमें जो अष्टसहस्रो रची, वह भारतीय दर्शन शास्त्रके मुकुटमिण प्रन्थोंमें हैं। उसकी पाण्डित्यपूर्ण तार्किक शैली, प्रमेयबहुलता, और प्रांजल भाषा विद्वन्मनोमुग्धकारी हैं। अकलंकदेवकी गूढार्थ पंक्तियोंके अभिप्रायको यथार्थरूपसे उद्घाटित करनेमें विद्यानन्दकी प्रतिभाका चमत्कार अपूर्व है। विद्यानन्द भी अकलंकदेवकी तरह षड्दर्शनोंके पण्डित थे। किन्तु जैसे अकलंकदेव धर्मकीर्तिके कठोर आलोचक और बौद्धदर्शनमें विचक्षण थे, वैसे ही

विद्यानन्द मीमांसक कुमारिलके मीमांसा शास्त्रके मर्मज्ञ थे। जैसे अकलंकने उद्योतकरके न्यायवार्तिकसे प्रेरित होकर तत्त्वार्थसूत्रपर तत्त्वार्थवार्तिककी पाण्डित्यपूर्ण रचना की, वैसे ही विद्यानन्दने कुमारिलके मीमांसाश्लोकवार्तिकसे प्रेरित होकर तत्त्वार्थसूत्रपर तत्त्वार्थश्लोकवार्तिककी रचना की। उनकी कृतियोंने जैन न्यायके भण्डारको समृद्ध किया और उनमें आलोचनाके रूपमें विविध दर्शनोंके उन मन्तव्योंका समावेश हुआ, जिनको चर्चा उससे पूर्व जैन दर्शनके प्रन्थोंमें नहीं थी। उदाहरणके लिए अष्टसहस्रीके प्रारम्भमें वेदार्थका विचार करते हुए आचार्य विद्यानन्दने भावना, विधि और नियोगको पूर्वपक्ष स्थापनाके साथ जो पाण्डित्यार्ण आलोचना की है, वह जैन न्यायके पूर्वकालीन ग्रन्थोंमें नहीं है। इसीमें नियोगके जो ग्यारह पक्ष उपस्थित किये हैं वे आजके नियोगवादी ग्रन्थोंमें मी नहीं मिलते। कुमारिलने जो मनुष्यकी सर्वज्ञताका खण्डन किया था, यद्यपि अकलंकदेवने सूत्ररूपमें उसका निराकरण अपनी कृतियोंमें कर दिया था, किन्तु विद्यानन्दने अपने ग्रन्थोंमें विस्तारसे कुमारिलका खण्डन किया है। इसी तरह ईश्वरके सृष्टिकर्तृत्व निषेधका प्रतिपादन आप्तपरीक्षा नामक प्रकरणमें किया है।

पहले शास्त्रार्थों में जो पत्र दिये जाते थे उनमें क्रियापद वगैरह गूढ़ रहते थे जिसका आशय समझना बहुत कठिन होता है। उसी के विवेचन के लिए विद्यानन्द-ने पत्रपरीक्षा नामक एक छोटे-से प्रकरणकी रचना की थी। जैन-परम्परामें इस विषयकी सम्भवतया यह प्रथम और अन्तिम स्वतन्त्र रचना है। यद्यपि प्रभाचन्द्रने प्रमेयकमलमार्तण्डके अन्तमें पत्रवाक्यकी चर्चा की है, किन्तु वह विद्यानन्दकी ऋणी हो सकती है। आचार्य विद्यानन्दने अपनी रचनाओं के द्वारा जहाँ जैन न्याय-विषयक साहित्यमें नवीन चर्चाओं का समावेश किया वहाँ प्रचलित मन्तव्यों में कुछ सुधार भी किये।

विद्यानन्दके छह ग्रन्थ उपलब्ध हैं—तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, अष्टसहस्रो, प्रमाण-परीक्षा, आप्तपरीक्षा, सत्यशासन-परीक्षा और पत्रपरीक्षा। विद्यानन्दमहोदय अनुपलब्ध है शेष सभी मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें-से प्रमाणपरीक्षा गद्यमें लिखित प्रमाण विषयक प्रथम रचना है जिसमें प्रमाणके स्वरूप भेद, आदिका प्रतिपादन है इनके सिवाय समन्तभद्रके युक्त्यनुशासनपर टीका भी रची है। अकलंक जैन न्यायके प्रस्थापक थे तो विद्यानन्द उसके संपोषक और संवर्धक थे। दो अनन्तवीर्थ

अकलंकदेवके सिद्धिविनिश्चयके व्याख्याकार दो अनन्तत्रीर्थ हुए। एक

रिवभद्रपादोपजीवि और दूसरे उनके ही द्वारा उल्लिखित प्राचीन व्याख्याकार । प्राचीन अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्चय व्याख्या उपलब्ध नहीं है, किन्तु रिवभद्र-पादोपजीवि अनन्तवीर्यकी सिद्धिविनिश्चयटोकामें उसका उल्लेख पाया जाता है। उपलब्ध सिद्धिविनिश्चयटोकाके रचिता अनन्तवीर्यका समय ईसाकी दशवीं शती है। इन्होंने सिद्धिविनिश्चयपर टीका रचकर उसके मूल अभिप्रायको स्पष्ट और पल्लिवत करनेमें अपनी बहुमुखी प्रतिभाका उपयोग किया। और उससे अकलंकके अन्य टीकाकार प्रभाचन्द्र और वादिरीजको अपनी टीकाओंके लिखनेमें साहाय्य मिला और इस तरह जैन न्यायके विकासमें उन्होंने पूरा योगदान किया। अनन्तकीर्ति

आ० अनन्तकीर्ति रचित लघुसर्वज्ञसिद्धि और बृह्त्सर्वज्ञसिद्धि नामके दो प्रकरण लघीयस्त्रयादि संग्रहमें छपे हैं। उनके अध्ययनसे प्रकट होता है कि वह एक प्रख्यात दार्शनिक थे। उन्होंने इन प्रकरणोंमें वेदोंके अपौरुषेयत्वका खण्डन करके आगमकी प्रमाणतामें सर्वज्ञ प्रणीतताको हो कारण सिद्ध किया है। इन्होंने सर्वज्ञताके पूर्वपक्षमें जो श्लोक उद्धृत किये हैं उनमें कुछ मोमांसाश्लोकवार्तिकके, कुछ प्रमाणवार्तिकके और कुछ तत्त्वसंग्रहके हैं। प्रभाचन्द्रने न्यायकुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलमार्तण्डके सर्वज्ञसाधक प्रकरणोंमें अनन्तकीर्तिकी बृहत्सर्वज्ञसिद्धिका शब्दपरक अनुकरण किया है। अतः जैनन्यायके इस अंगकी पूर्तिमें उनका योगदान उल्लेखनीय है।

#### आचाय माणिक्यनिद

आचार्य माणिक्यनित्द जैनन्यायको सूत्रहपमें निबद्ध करनेवाले प्रथम सूत्र-कार हैं। यह ईसाकी दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीके विद्वान् थे। इनका परीक्षामुख नामक एक सूत्रग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। उसके वृत्तिकार अनन्त-बीर्यने अपनी वृत्तिके प्रारम्भमें सूत्रकारको नमस्कार करते हुए लिखा है कि उन्होंने अकलंकदेवके वचन-समुद्रका मन्थन करके न्यायविद्याह्णपी अमृतका उद्घार किया था। इस सूत्र-ग्रन्थमें छह उद्देश हैं — प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष, विषय, फल और तदाभास। माणिक्यनिन्दसे पहले विद्यानन्दने प्रमाणका लक्षण 'स्वपर

१. ''स्वभ्यस्तश्च विवेचितश्च सततं सोऽनन्तवीर्योक्तितः।"-न्या ० कु० च०, प० ६०५।

२. "ब्यञ्जयत्यलमनन्तवीर्यवाग्दीपवितिरिनशं पदे पदे।"-न्यायवि० वि०, प्र० भा०, पु०१।

३. "अकलंकवचोम्भोधेरुद्धे येन धीमता। न्यायिवद्यामृतं तस्मै नमो माणिक्यनिद्दिने॥"

व्यवसायी ज्ञान' किया था। इन्होंने उसमें 'अपूर्व' पदकी वृद्धि करके स्वापूर्वार्थ-व्यवसायी ज्ञानको प्रमाण माना। अकेलंकदेवने भो अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण मानते हुए उसे 'अनिधिगतार्थग्राहो' कहा था। माणिक्यनन्दिने भी उसीको घ्यानमें रखकर प्रमाणके लक्षणमें 'अपूर्व' पदका समावेश किया जान पड़ता है।

माणिक्यनन्दिने अपने सूत्र-प्रन्थको केवल न्यायशास्त्रकी दृष्टिसे संकलित किया है, अतः उसमें जैन आगमिक परम्परासे सम्बन्घ रखनेवाले मतिज्ञानके भेदोंका समावेश नहीं किया और आगमिक श्रुतप्रमाणको आगम नाम देकर, जैसा अकलंकदेवने अपने न्यायविनिश्चयमें किया है, परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें सम्मिलित कर दिया । इसके निर्माणमें माणिक्यनन्दिने मुख्यरूपसे अकलंकदेवकृत ग्रन्थोंका, उनमें भी सर्वृत्ति लघीयस्त्रयका सहयोग तो लिया ही है सम्भवतया बौद्धाचार्य दिङ्नाग और घर्मकीर्तिके सूत्र-ग्रन्थोंसे भो सहायता लो है। परीक्षामुखके सूत्रोंकी तुलना दिङ्नागके न्यायप्रवेश और धर्मकीर्तिकी न्यायिवन्दुके साथ करनेसे यह बात स्पष्ट भी हो जाती है कि इस प्रकारके न्याय-शास्त्रविषयक सूत्र ग्रन्थका निर्माण करनेकी प्रेरणा भी उन्होंसे प्राप्त हुई है। इस सूत्रग्रन्थके निर्माणसे न्याय-विषयक जो विविध मन्तव्य अकलंक तथा विद्यानन्दके ग्रन्थोंमें इतस्ततः विस्तृत थे, उन सबका क्रमवार एक संकलन हो जानेसे न्यायशास्त्रके अभ्यासियोंके लिए सुगमता हो गयी और जैन न्यायके भावी लेखकोंके लिए मार्गदर्शन भी हुआ। परीक्षामुखके निर्माणके पश्चात् ही माणिक्यनन्दिके शिष्य तार्किक प्रभाचन्द्रने उसपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामका तर्कपूर्ण महान् व्याख्या ग्रन्थ रचा और क्वेताम्बर परम्पराके आचार्य वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतत्त्वालोक नामक सूत्र-ग्रन्थ रचा, तथा हेमचन्द्रने प्रमाणमीमांसाके सूत्रोंकी रचना की। इस तरह इस कृतिसे जैनन्यायके विकासमें बहुत सहायता मिली।

### आचार्य प्रभाचन्द्र

आचार्य प्रभावन्द्र ईसाकी दसवीं न्यारहवीं शताब्दीके विद्वान् थे। श्रवण-बेल्गोलाके शिलालेख संख्या ४० (६४) में इन्हें प्रथित तर्क ग्रन्थकार लिखा है। इन्होंने परीक्षामुख सूत्रपर प्रमेयकमलमार्तण्ड नामक तथा अकलंकदेवके लघीयस्त्रयपर न्यायकुमुदचन्द्र नामक बृहत्काय टीकाग्रन्थ रचे हैं। अपने इन टीका-ग्रन्थोंमें प्रभावन्द्रने मूल ग्रन्थकी व्याख्याके साथ मूलग्रन्थसे सम्बद्ध विषयों-

१. प्रमाणमविसंवादिज्ञानम् अनिधगतार्थाधिगमलचणत्वात् ।—श्रष्टश०, श्रष्टसहस्रो, पृ० १७५ ।

२. देखो न्याय कुमुदचन्द्रके प्रव भागकी प्रस्तावना १० ८०।

पर विस्तृत निबन्ध भी लिखे हैं जो पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षके रूपमें हैं। उनमें विविध विकल्प-जालोंसे परपक्षका खण्डन किया गया है। जिन परपक्षोंका खण्डन प्रभाचन्द्रने किया है वे संक्षेपमें ये हैं—

- १. सांख्ययोग-इन्द्रियवृत्तिवाद, अचेतन ज्ञानवाद, प्रकृतिकर्तृत्ववाद,
- २. न्याय-वैशेषिक—कारकसाकल्यवाद, सन्निकर्षवाद, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञान-वाद, ईश्वरवाद, पाञ्चरूप्य हेतुवाद, षट्पदार्थवाद, षोडशपदार्थवाद,
- ३. बोद्ध--- निर्विकल्पप्रत्यक्षवाद, चित्राद्वैतवाद, शून्यवाद, साकारज्ञानवाद, त्रैरूप्यहेतुवाद, अपोहवाद, क्षणभंगवाद,
- ४. वैयाकरण—शब्दाद्वैतवाद, स्फोटवाद,
- ५. चार्वाक-भूतचैतन्यवाद, प्रत्यक्षैकप्रमाणवाद,
- ६. मोमांसक—-अभावप्रमाणवाद, परोक्षज्ञानवाद, वेद अपौरुषेयत्ववाद, शब्दिनित्यत्ववाद,
- ७. श्वेताम्बर--केवलिकवलाहारवाद, स्त्रीमुक्तिवाद,
- ८. वेदान्ती--ब्रह्मवाद,

अकलंक और विद्यानन्दके समकालमें और पश्चात् षड्दर्शनोंमें जो ग्रन्थकार हुए प्रभाचन्द्रने उनकी कृतियोंका अत्रगाहन करके अपने ग्रन्थोंमें उन्हींकी शैलोमें उनके मतोंकी स्थापनापूर्वक निरास किया।

कणादसूत्रपर आचार्य प्रशस्तपादका प्रशस्तपादमाध्य है। उसपर आचाँर्य व्योमशिवकी टोका व्योमवती है। प्रभाचन्द्रने अपने दोनों टीकाग्रन्थोंमें वैशेषिक मतके पूर्वपक्षमें तो व्योमवतीको अपनाया ही है, अनेक मतोंके खण्डनमें भी उसका अनुसरण किया है। इसी तरह न्यायसूत्रपर वात्स्यायनका न्यायभाष्य है तथा उद्योतकरका न्यायवार्तिक ग्रन्थ है। प्रभाचन्द्रने न्यायदर्शनके सृष्टिकर्तृत्ववाद, षोडशपदार्थवाद आदिके पूर्वपक्षमें न्यायवार्तिकका विशेष उपयोग किया है। तथा जयन्तको न्यायमंजरीका भी समुचित उपयोग किया है।

मीमांसकोंके शब्दिनत्यत्ववाद और वेदापौरुषेयत्ववाद आदिमें शाबरभाष्य तथा उसपर निर्मित कुमारिलके श्लोकवार्तिक और प्रभाकरकी बृहतीका विशेष उपयोग किया है। तथा उन्होंने शब्दिनत्यत्ववाद आदि प्रकरणोंमें कुमारिलकी युक्तियोंका सप्रमाण उत्तर दिया है। बौद्धाभिमत वादोंके निरसनमें प्रज्ञाकरगुप्तके प्रमाणवार्तिकालंकार तथा शान्तरक्षितके तत्त्वसंग्रहका समुचित उग्योग किया गया है। इस प्रकार प्रभावन्द्रने अपनी दोनों मूर्धन्य कृतियोंके द्वारा जैनन्यायके विकास-में गम्भीर योगदान देकर दर्शनान्तरोंमें उपलब्ध व्योमवती, न्यायमंजरो, कन्दली-जैसे व्यास्था ग्रन्थोंकी कमीको पूरा किया और अनेक दार्शनिक मन्तव्योंकी मुक्तिपूर्ण समीक्षा करके जैनन्यायको नयी शैली और नवीनवस्तु भी प्रदान की। आचार्य वादिराज

काचार्य वादिराजका मूल नाम ज्ञात नहीं है। वादिराज उनकी उपाधि ज्ञात होती है। इसी उपाधिने उनके यथार्थ नामका स्थान ले लिया था, ऐसा जान पड़ता है। मिल्लिपेण प्रशस्तिमें उन्हें महान् वादी, विजेता और किव कहा है। उनके द्वारा रिचत एकीभाव स्तोत्रके अन्तमें एक श्लोक पाया जाता है, जिसका अर्थ है कि सारे वैयाकरण, तार्किक, किव और भव्यसहाय वादिराजसे पीछे हैं। एक शिलालेखमें उन्हें सभामें अकलंक, कीर्तनमें धर्मकीर्ति, विवादमें बृहस्पित और न्यायवादमें अक्षपादके तुल्य कहा है। यह विक्रमकी बारहवीं शतीके उत्तराईमें वर्तमान थे, इनकी न्यायविषयक दो रचनाएँ उपलब्ध हैं—न्यायविनिश्चयविवरण और प्रमाणनिर्णय।

न्यायिविनिश्चयिववरण अकलंकदेवके न्यायिविनिश्चयकी बृहत्काय टीका है जो दो भागोंमें भारतीय ज्ञानपीठ काशोसे प्रथमबार प्रकाशित हुई है। न्यायिविनिश्चयमें तीन प्रस्ताव हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन। इसी क्रमसे तीन परिच्छेद हैं। यद्यपि टीका गद्यात्मक है, किन्तु मध्यमें टीकाकारने स्वरचित इलोक भी दिये हैं, जिनका परिमाण लगभग दो हजार है। इसलिए इस टीकाको गद्यपद्यात्मक कहना ही उचित होगा। इसमें भी दर्शनान्तरोंके विविध मन्तन्योंकी समीक्षा को गयो है और उसमें पूर्वपक्षके रूपमें तत्-तत् ग्रन्थोंका उपयोग किया गया है। यथा—मीमांसादर्शनके मन्तन्योंकी समीक्षा करते हुए कुमारिल, प्रभाकर, मण्डन बादिके मन्तन्योंकी आलोचना की गयी है। न्यायवैशेषिक मतमें न्योमिश्चव, भासर्वज्ञ बादि ग्रन्थकारोंके ग्रन्थोंसे उद्धरण देकर उनकी आलोचना की गयी है। किन्तु सबसे अधिक समीक्षा धर्मकीतिके प्रमाणवार्तिक और उसपर प्रज्ञाकर गुप्त-द्वारा रिवत प्रमाणवार्तिकालंकारकी है। लगभग आधा वार्तिकालंकार इसमें बालोचित हुआ है। यही इस रचनाकी अपनी विशेषता है। अत: यह

 <sup>&#</sup>x27;वादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः।
 वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः।'

२. 'सदिस यदकलकः कीर्तने धर्मकीर्तिर्वचिस सुरपुरोधा न्यायवादेऽचपादः । इति समयगुरूणामैकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ।'

विवरण जेनन्यायके विकासमें अपना मूर्घन्य स्थान रखता है।

प्रमाणनिर्णय एक छोटा-सा प्रकरण है जो संस्कृत गद्यमें रका गया है। इसमें बार परिच्छेद हैं — प्रमाण लक्षण निर्णय, प्रत्यक्ष निर्णय, परोक्ष प्रमाण निर्णय और आगम निर्णय। प्रत्येक परिच्छेदके अन्तिम इलोकमें स्पष्ट किया है कि 'देव' अकलंकके मतका संक्षिप्त दिग्दर्शन इसमें कराया गया है। इसमें परोक्षके दो भेद किये हैं — एक अनुमान और दूसरा आगम। तथा अनुमानके गोण और मुख्य भेद करके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्कको गोण अनुमान स्वीकार किया है। यह भेदपरम्परा नूतन प्रतीत होती है। अन्य किसी ग्रन्थमें ऐसा निर्देश देखनेमें नहीं आया। किन्तु ऐसा लगता है कि इसका आघार अकलंकका न्यायविनिश्चय ही है। क्योंकि न्यायविनिश्चयमें तीन ही प्रस्ताव हैं। और दूसरे अनुमान प्रस्तावमें ही उसके अंगड्पसे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्कका कथन किया है। इसीसे वादिराजने भो लिखा है कि उत्तरोत्तर अनुमानके निमित्त होनेसे ये तीनों अनुमान कहे जाते हैं।

#### अभयदेव

जैसे प्रभावन्द्रने अकलंक और माणिक्यनित्वके ग्रन्थोंपर बृहत्काय टीका ग्रन्थ रचकर जैन न्यायविषयक साहित्य-भण्डारको समृद्ध किया वैसे ही अभयदेव सूरिने (विक्रमको ग्यारहवीं शतो ) सिद्धसेनके सन्मति तर्कपर बृहत्काय टीका ग्रन्थ लिखकर जैन न्यायको पल्लवित और पृष्पित किया। अभयदेव सूरि श्वेताम्बर परम्पराके अनुयायी थे; अतः उन्होंने अपनी टीकामें स्त्री-मुक्ति और कवलाहारका भी समर्थन किया है। अन्य प्रमाण-प्रेमयविषयक इतर दर्शतोंकी जिन मान्यताओंका खण्डन प्रभावन्द्रने किया है उनका खण्डन अभयदेवने भी किया है। पं० सुखलालजी और पं० बेचरदासजीने सन्मतितर्क प्रथम भागकी गुजराती प्रस्तावनामें लिखा है कि इस टीकामें सैकड़ों दार्शनिक ग्रन्थोंका दोहन किया गया है। सामान्य रूपसे कुमारिलका मीमांसा इलोकवार्तिक, शान्तरक्षित कृत तत्त्व-संग्रहपर कमलशोलकी पंजिका और दिगम्बराचार्य प्रभावन्द्रके प्रमेय-कमलमार्तण्ड और न्यायकुमुदवन्द्रका प्रतिबिम्ब मुख्य रूपसे इस टीकामें है।

## वादिदेव सूरि

वादिदेव सूरिने प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार नामक सूत्र-ग्रन्थ तथा उसपर स्याद्वादरत्नाकर नामक विस्तृत व्याख्या ग्रन्थ रचा था। इनके सूत्र-ग्रन्थको माणिक्यनन्दिकृत परोक्षामुख सूत्रका अपने ढंगसे तैयार किया गया नवीन संस्करण कहा जा सकता है। परीक्षामुखके छह परिच्छेदोंका विषय प्रायः उसी

कमसे रखते हुए उसके सूत्रोंमें शाब्दिक परिवर्तनपूर्वक छह परिच्छेद तैयार किये गये हैं; किन्तु उसके साथमें नयपरिच्छेद और वादपरिच्छेद नये जोड़े गये हैं। क्योंकि परीक्षामुखमें नय और बादकी चर्चा नहीं आयी है। सूत्र-ग्रन्थकी स्याद्वादरत्नाकर नामक व्याख्या भी प्रभावन्द्रके प्रमेयकमलमार्तण्ड और कुमुदचन्द्रकी ही अनुकृतिपर रची गयी है। स्याद्वादरत्नाकरको पढ़ लेनेसे प्रभावन्द्रके दोनों ग्रन्थोंका विषय स्पष्ट रूपसे ज्ञात हो जाता है। कवलाहारके प्रकरणमें इन्होंने प्रभावन्द्रकी युक्तियोंका नामोल्लेखपूर्वक पूर्वपक्षमें निर्देश करके उनका खण्डन भी किया है। उनकी इस टीकामें केवल पिष्टपेषण ही नहीं है, किन्तु प्रासंगिक चर्चाओंमें कुछ ऐसे भी नवीन मन्तव्य और उक्षपोह आये हैं जो अपनी विशिष्टता रखते हैं। शास्त्रान्तरोंके नामोल्लेखपूर्वक उद्धरण, इस ग्रन्थकी अपनी एक विशेषता है और उसपर-से भारतीय दर्शनशास्त्रके विविध ग्रन्थों और ग्रन्थकारोंकी एक विश्वृत सूची निर्मित की जा सकती है।

### आचार्य हेमचन्द्र

विक्रमकी १२वीं शताब्दीके आचार्य हेमचन्द्रसे जैनसाहित्यमें हेमयुगका आरम्भ माना जाता है। यह महाराज जयसिंह सिद्धराज तथा राजिं कुमारपाल-की राजसभाओं के बहुमान्य तथा बहुश्रुत विद्वान् थे। सभी विषयों पर इनकी लेखनीका चमत्कार पाया जाता है। इनकी न्यायविषयक रचना प्रमाणमीमांसा-का जैनन्यायके ग्रन्थों एक विशिष्ट स्थान है। उसके सूत्र और टोका यद्यपि माणिक्यनन्दिके परोक्षामुखके सूत्र तथा उनपर अनन्तवीर्य-रचित प्रमेयरत्नमाला वृत्तिके ऋणी है तथापि सूत्र और टोकामें हेमचन्द्रका वैशिष्ट्य पद-पदपर लक्षित होता है। माणिक्यनन्दिने प्रमाणके लक्षणमें जो अपूर्व पदका समावेश किया था, हेमचन्द्रने उसको अनावश्यक सिद्ध किया है। हेमचन्द्र अकलंकसे विशेष प्रभावित हैं। उनको प्रमाणमीमांसासे जैनन्यायको श्रोवृद्धि हुई है, इसमें सन्देह नहीं।

#### यशोविजय

विक्रमको १८वीं शतार्ब्यामें हुए आचार्य यशोविजय न्यायशास्त्रके अन्तिम प्रकाण्ड जैन विद्वान् थे। नन्यन्यायका अध्ययन करके नन्य पद्धतिसे जैन पदार्थका निरूपण करनेवाले यह एक मात्र जैन प्रत्यकार थे। इन्होंने बहुत-से प्रकरणोंकी रचना की, विद्यानन्दकी अष्टसहस्रोपर नन्यन्यायकी शैलीमें विवरण रचा। जैन तर्कभाषा रची जो जैनन्यायके प्रवेशेच्छुकोंके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें अकलंकके अनुसार प्रमाण, नय और निक्षेपकी चर्चा है।

इस तरह प्रथम शताब्दीसे लेकर अठारहवीं शताब्दी तक जैन न्याय क्रिमिक रूससे विकास करते-करते आचार्य अकलंक देवके समयसे एक स्वतन्त्र विषयके रूपमें व्यवस्थित हुआ। और अकलंक देवके उत्तरकालीन ग्रन्थकारोंने जिनमें उनके टीकाकारोंका मुख्य भाग था, उसे पल्लवित और पुष्पित करके न केवल जैनन्यायविषयक साहित्य भण्डारको किन्तु भारतीय दर्शनको भी समृद्ध बनाया।

#### यमा ग

#### जैन सम्मत प्रमाण लक्षण

जैन परम्परामें सर्व-प्रथम आचार्य समन्तभद्रने 'स्य-परावभासी ज्ञानको प्रमाण' बतलाया। न्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनने इसमें 'बाधारहित' विशेषण लगाया। अर्थात् 'स्वपरावभासी बाधारहित ज्ञानको प्रमाण' बतलाया। जैन न्यायके प्रस्थापक अकलंकदेवने 'कहीं तो 'स्वपरावभासी व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण' बतलाया और कहीं 'अनिधिगतार्थक अविसंवादि ज्ञानको प्रमाण' बतलाया। आचार्य विद्यानन्दने 'सम्यग्ज्ञानको प्रमाण' बतलाकर 'स्वार्थ व्यवसाया-तमक ज्ञानको सम्यग्ज्ञान' बतलाया। इस तरह उन्होंने 'अनिधगत' पदको छोड़ दिया। आचार्य माणिक्यनन्दिने 'स्व और अपूर्व अर्थके व्यवसायात्मक ज्ञानको प्रमाण' बतलाकर आचार्य समन्तभद्रके द्वारा स्थापित तथा अकलंक देवके द्वारा विकसित प्रमाणके लक्षणका संग्रह कर दिया। उत्तरकालीन ग्रन्थकारोंने प्रायः प्रमाणके इन्हों लक्षणोंको अपनाया है।

आचार्य समन्तभद्र भीर सिद्धसेनने स्वयं अपने लक्षणका विश्लेषण या समर्थन नहीं किया। न्यायावतारमें प्रमाणका लक्षण कहकर यह आशंका अवश्य उठायी गयी है कि—प्रमाण तो प्रसिद्ध है और उसका कार्य भी प्रसिद्ध ही है—सब कोई प्रमाण और उसके कार्यको जानते हैं। अतः प्रमाणका लक्षण कहनेकी क्यों आवश्यकता हुई? इस आशंकाका समाधान उन्होंने इस रूपमें किया है—'र्यद्यपि प्रमाणको सब जानते हैं, किर भी जिनका मन प्रमाणके लक्षणके विषयमें मूढ़ बना हुआ है अर्थात् जो प्रमाणको स्वीकार करते हैं, किन्तु उसकी जिन्हें ठीक-ठीक पहचान नहीं है, उन मूढ़ बुद्धियोंका व्यामोह दूर करनेके लिए ही यहाँ प्रसिद्ध

१. स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलच्चणम् ।-वृ० स्व० ६३ ।

२. प्रमाणं स्वपराभासिक्वानं वाभविवजितम् ।-न्याया०१ ।

३. व्यवसायात्मकं ज्ञानमात्मार्थयादकं मतम् ।- जघी० ६० ।

४. प्रमाणमिवसंवादिशानमनिषगतार्थलच्चणत्वात्। - अष्टरा० अष्टस० ए० १७४।

५. स्वापूर्वार्थन्यर्वसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ।-परी० १-१ ।

६. सम्यग्ज्ञानं प्रमाणम्, "स्वार्थन्यवसायात्मकं सम्यग्ज्ञानम्। प्र० प० ५३।

७, न्याया०, का० २।

<sup>.</sup> न्याया०, का० ३।

भी प्रमाणका लक्षण कहनेकी आवश्यकता हुई। इस तरह न्यायावतारमें प्रमाणका लक्षण कहनेकी आवश्यकता मात्र बतलायी है। अकलंकदेवने अपने प्रकरणोंकी विवृतियों में प्रमाणके लक्षणका विश्लेषण और समर्थन करनेकी परम्परा प्रचलित की, जिसे उनके उत्तराधिकारो आचार्योंने न केवल अपनाया प्रत्युत खूब पल्लवित और पुष्पित किया।

#### प्रमाग-लक्षग्रका विवेचन 🗀

बकलंक देवका कहना है कि—'जैसे घट-पट आदि पदार्थ अज्ञानरूप होनेसे प्रमाण नहीं माने जाते, वैसे ही (नैयायिक आदिके द्वारा माने गयें ) अज्ञानरूप सिन्नकर्ष आदि भी प्रमाण नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य यह नहीं कि ज्ञान मात्र प्रमाण होता है। यदि प्रत्येक ज्ञानको प्रमाण माना जायेगा तो संशयज्ञान, विपरीतज्ञान और अकिंचित्कर ज्ञानको भी, जो कि ठीक-ठीक व्यवहार करानेमें उपयोगी नहीं हैं, प्रमाण मानना होगा। बौद्ध भी तत्त्वका निर्णय करानेमें साधकतम ज्ञानके ही प्रामाण्यका समर्थन करते हैं। हाँ, वस्तुबलसे आये हुए सिन्नकर्ष आदि भी परम्परासे ज्ञानके कारण हो सकते हैं। अतः अज्ञानरूप वस्तु प्रमाण नहीं हो सकती। उसे यदि प्रमाण माना जा सकता है तो केवल उपचारसे ही माना जा सकता है, मुख्यतासे नहीं।' इस तरह अकलंक देवने सिन्नकर्ष आदि बज्ञानोंका और संशय आदि मिध्याज्ञानोंका निराकरण करते हुए ज्ञानके ही प्रामाण्यका समर्थन किया है।

वैदिक दर्शन ज्ञानको प्रमाण नहीं मानते, किन्तु जिन कारणोंसे ज्ञान पैदा होता है उन कारणोंको प्रमाण मानते हैं और ज्ञानको प्रमाणका फल मानते हैं। न्यायदर्शनके भाष्यकार वास्थायनने 'उपलब्धिके साधनोंको प्रमाण' कहा है। इसको व्याख्या करनेवालोंमें मतभेद है। न्यायवार्तिककार उद्योतकर पदार्थकी उपलब्धिमें सन्निकर्षको साधकतम मानकर उसे हो प्रमाण मानते हैं। न्याय-मंजरीकार जयन्त कारकसाकत्य को प्रमाण मानते हैं। सांख्य इन्द्रियोंकी विषया-कार परिणित रूप वृत्तिको प्रमाण मानता है। भाट्ट-प्रभाकर ज्ञातृव्यापारको प्रमाण मानते हैं। बौद्ध यद्यपि ज्ञानको प्रमाण मानता है किन्तु निर्विकल्पकज्ञानको हो प्रमाण मानता है।

१. लघी० का० ३, विवृति । २. न्याय भा० ए० १८ । ३. सांख्यका० २८ । माठर-वृ० ए० ४७ । योगद० व्यासभा० ए० २७ । ४. न्यायमं० ए० १७ ।

इसी तरह मीमांसक जानको परोक्ष मानते हैं। उनके मतसे जान अर्थको तो जानता है, किन्तु स्वयंको नहीं जानता। नैयायिक जानको मीमांसककी तरह परोक्ष तो नहीं मानता, किन्तु ज्ञानान्तरसे वेद्य मानता है। सांस्यकी भी यही स्थिति है। उसके मतसे ज्ञान अचेतन है। इन सब विरोधी मतोंको दृष्टिमें रखकर अकलंकदेवके उत्तराधिकारी आचार्य विद्यानन्दने (७७५-८४० ६०) अपने पूर्वाचार्योंके लक्षणको दृष्टिमें रखकर प्रमाणका लक्षण यह स्थिर किया —

"स्वार्थे ब्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्।" (त० इलोकवा०, अ० १, सू० १०, का० ७७) अपना और पदार्थका निश्चयात्मक ज्ञान प्रमाण है।

बादकी जैन परम्परामें प्रमाणका यही लक्षण मान्य रहा, किन्तु आवार्य माणिक्यनन्दिने (९९३-१०५३ ई०) इस लक्षणमें अर्थके साथ 'अपूर्व' पद जोड़कर इस प्रकार कर दिया—

''स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥१॥'' [परीक्षामुख]

इस पदकी वृद्धिपर ही प्रथम विचार किया जाता है, क्योंकि जहाँ प्रमाणके 'अपूर्व' पदरहित लक्षणके सम्बन्धमें सब जैन नैयायिक एक मत है वहाँ 'अपूर्व' पदके सम्बन्धमें मतभेद है।

चूँकि यह 'अपूर्व' पद जैन परम्गराके लिए नया था, शायद इसीसे माणि-क्यनित्ने अपने परोक्षामुख नामक सूत्र ग्रन्थमें अपूर्वपदका अर्थ स्पष्ट करनेके लिए एक सूत्र दिया 'अनिश्चितोऽपूर्वार्थः'—जो अर्थ अनिश्चित है, अज्ञात है वह अपूर्व है। इसके पश्चात् भो आचार्यने एक सूत्र और रचा है—'इष्टोऽपि समारोपात्ताहक् ॥१-४॥ अर्थात् जो केवल अज्ञात है वही 'अपूर्व' नहीं है, किन्तु जो ज्ञात है, उसमें यदि संशय वगैरह उत्पन्न हो जाये तो वह भी अपूर्व ही है।

इन सूत्रोंका व्याख्यान करते हुए आचार्य प्रभाचन्दने लिखा है कि घारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है, यह बतलानेके लिए ही सूत्रकारने प्रमाणके लक्षणमें 'अर्थूवं' पद दिया है।

इसपर घारावाहिक ज्ञानको प्रमाण माननेवाले भाट्टपक्षको खोरसे यह शंका की गयी कि यदि अपूर्व अर्थका ग्राही ज्ञान ही प्रमाण है तो प्रमाणसंप्लवका विरोध होता है। एक ही अर्थमें अनेक प्रमाणोंकी प्रवृत्तिको प्रमाणसंप्लव कहते हैं। किन्तु अपूर्वार्थग्राही ज्ञानको ही प्रमाण माननेसे एक प्रमाणसे जाने हुए अर्थको दूसरे प्रमाणसे यदि जाना जायेगा तो वह प्रमाण नहीं ठहरेगा। जैसे आगु

१. शाबर भा० १।१।५। २. प्रश० व्योम० १० ५२६। ३. प्रमेयक० मा० १

अनुमानसे जानकर यदि प्रत्यक्षसे जानें तो प्रत्यक्ष अप्रमाण कहरू।येगा क्योंकि उसने अनुमानसे ज्ञात अग्निको ही पुनः जाना। इसका समाधान करते हुए आधार्य प्रभाचन्द्रने कहा है कि यदि जाने हुए अर्थको पुनः जाननेवाला दूसरा प्रमाण पहलेसे कुछ विशेष जानता है, तो वह प्रमाण ही है; क्योंकि वह भी अपूर्व अर्थको विषय करता है। जैसे अनुमानसे अग्निका सामान्य बोध होता है और प्रत्यक्षसे विशेषरूपसे बोध होता है।

बकलंकदेवने भी प्रमाणको 'अनिषगतार्थग्राही' लिखा है। अपनी अष्टशतीमें उन्होंने लिखा है कि अविसंवादी ज्ञान प्रमाण है, क्यों कि प्रमाणका लक्षण 'अनिषगत अर्थका अष्टिंगम' है, अर्थात् अज्ञात अर्थका निश्चय करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है। अतः यह निश्चित है कि परीक्षामुखके कर्ता आचार्य माणिक्यनिन्दने अकलंक इस लक्षणको दृष्टिमें रखकर ही अपने प्रमाणके लक्षणमें 'अपूर्व' पदका समावेश किया है, क्योंकि माणिक्यनिन्दने अपूर्वको परिभाषा 'अनिश्चित' की है। और 'अनिष्टित' तथा 'अनिश्चित' समानार्थक हैं। फिर उन्होंने संशय आदि होने से ज्ञातको भी 'अपूर्वार्थ' ही बतलाया है। उचर अकलंक देवने अविसंवादी ज्ञानको प्रमाण माना है। अतः जिसमें विसंवाद है—संशय आदि समारोप है वह अपूर्वार्थ ही है और विसंवादको जो दूर करता है, वह प्रमाण है।

आगे अकलंकदेवने बौद्धोंके प्रति सविकल्पक ज्ञानको प्रमाण सिद्ध करते हुए लिखा है<sup>2</sup>—यदि अनिधगत अर्थका ग्राहक न होनेसे आप (बौद्ध) सिव-कल्पकको अप्रमाण मानते हों, तो अनुमान भी प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि वह भी अनिधगत अर्थका ग्राही नहीं है। यदि अनिधगत स्वलक्षण रूप अर्थका अध्यवसाय करनेसे अनुमानको विशिष्ट मानते हैं तो सिवकल्पकके प्रामाण्यका भी निषेध नहीं करना चाहिए क्योंकि वह भी निविकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा अनिर्णीत नीलादिका निर्णय करता है।

इसपर बौद्धने यह आशंका की कि इस प्रकारसे तो पूर्व निश्चित अर्थकी स्मृति भी प्रमाण हो जायेगी। इसपर अकलंकदेवने दो विकल्प उठाते हुए लिखा है—'यदि वह स्मृति प्रमिति-विशेषको उत्पन्न नहीं करती, तो जैसे प्रत्यक्ष-

१. प्रमाणमविसंवादि-ज्ञानमनिष्गतार्थाचिगमलज्ञ्चात्वात् । ऋहस० पृ० १७५ ।

२. अनिधगतार्थाधिगमाभावात्तदप्रमाणत्वे लौकिकत्यापि मा भृत विशेषामावात्। अनिधगतत्वत्वलच्चणाध्यवसायादनुमितेरतिशयकल्पनायां प्रकृतस्यापि न वै प्रमाण्यसं प्रतिवेध्यमनिर्णीतनिर्णयात्मकत्वात् च्यामक्कानुमानवत्। अष्टश०, अष्टस०, पृ० २७८।

से निश्चित अग्निके विषयमें होनेवालो साध्य और साधनके सम्बन्धको स्मृति प्रमाण नहीं है, वैसे ही पूर्व निश्चित अर्थ मात्रको स्मृति भो जाने हुए अर्थको ही जाननेके कारण प्रमाण नहीं है। किन्तु यदि वह स्मृति पूर्व निश्चित अर्थ मात्रका स्मरण न करके उसके विषयमें विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न करातो है तो वह प्रमाण है (क्योंकि वह दृष्ट वस्तुके भी अनिश्चित अंशका निश्चय कराती है।)

इस तरह अकलंक देवके अभित्रायके अनुसार भी जो ज्ञान अनिधात अर्थका प्राही है या अधिगत अर्थके भी अनिधात अंशका निर्णय कराता है, प्रमाण है। यही बात परीक्षामुखमें माणिक्यनन्दिने कही है। अतः 'अपूर्वीर्थ' विशेषण. माणिक्यनन्दिका स्त्रोपज्ञ नहीं है, किन्तु यह भी अकलंकदेवकी ही देन है।

इतना स्पष्टीकरण करनेके बाद हम पुनः परीक्षामुखके व्याख्याकार प्रभा-चन्द्राचार्यकी ओर आते हैं।

प्रभाचन्द 'दृष्टोऽपि समारोप।त्तादृक्' इस सूत्रकी व्यास्या करते हुए कहते हैं। ें अनिधगत अर्थको जानना ही प्रमाणका लक्षण नहीं है, क्योंकि वस्तू अधिगत हो या अनिधगत हो, यदि वह उसको निर्दोष रूप से जानता है तो वह दोषी नहीं है। शायद कोई पुछे कि जाने हुए अर्थमें ज्ञान क्या करता है जो उसे प्रमाण माना जाये ? इसका उत्तर है कि विशिष्ट ज्ञानका जनक होनेसे उसे प्रमाण माना जाता है। जहाँ वह विशिष्ट जानकारी नहीं कराता वहाँ वह अप्रमाण है। यदि सर्वथा अनिधगत अर्थके अधिगन्ता (ज्ञाता) को ही प्रमाण माना जायेगा तो प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय करना भी शक्य न होगा; क्योंकि ज्ञानने जिस रूप अर्थको जाना यदि उसी रूप अर्थ होता है तो वह ज्ञान प्रमाण कहा जाता है। और इसका निर्णय संवादज्ञानसे होता है। वह संवादज्ञान उस अर्थके ज्ञानके पश्चात होता है। अब यदि अनिधगत अर्थके अधिगन्ताको ही प्रमाण माना जाता तो संवादज्ञान प्रमाण नहीं रहा, क्योंकि वह तो पूर्वज्ञानसे गृहीत अर्थका ही ग्रहण करता है। और जब वह स्वयं अप्रमाण ठहरता है तो उससे प्रथम ज्ञानका प्रामाण्य कैसे स्थापित किया जा सकता है ? जब सामान्य और विशेषका तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है तो प्रमाण सर्वथा अनिधगत अर्थका ग्राही हो कैसे सकता है, क्योंकि वस्तुमें इस समय जो अस्तित्व है ( द्रव्य दृष्टिसे ) वह पूर्व अस्तित्वसे अभिन्न है और पूर्व अस्तित्वको पहले ही जान लिया है। हाँ, यदि कथंचित् अनिधगत अर्थके प्राही ज्ञानको प्रमाण मानते हैं तो कोई आपत्ति खड़ी नहीं होती।

१. ब्रैकेटके अन्तर्गत अष्ट० श० के न्याख्याकार विद्यानन्दिके शब्दोंका भाव है। ले० 🛴

२. 'तत्र श्रनिधगतार्थाधिगन्तृत्वमेव प्रमाणस्य लच्चणम्'। प्रमेयकः पृ० ५६।

शक्का—निश्चित विषयका निश्चय करनेसे क्या लाभ है। यह तो नासमझी की निशानी है?

उत्तर—यह ठीक नहीं, बार-बार निश्चय करनेसे यह जात होता है कि वस्तु मुख आदिमें कहाँतक सहायक हो सकती है। प्रथम ज्ञानसे तो वस्तु मात्रका निश्चय होता है। फिर यह 'सुखकी साधक है' ऐसा निश्चय होनेपर उसे ग्रहण करते हैं या 'दु:खकी साधक है' ऐसा निश्चय होनेपर उसे छोड़ देते हैं। यदि बार-बार निश्चय न किया जाये तो त्याज्य वस्तुका ग्रहण और ग्राह्म वस्तुका त्याग नहीं किया जा सकता है। हाँ, किन्हीं पुरुषोंको अभ्यास वश वस्तुको एक बार देखनेसे ही इस बातका निश्चय हो जाता है कि यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है या छोड़ने योग्य है। अतः एक ही वस्तुको विषय करनेवाले आगम प्रमाण, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाणका प्रामाण्य भी समुचित ही है। क्योंकि तीनों प्रमाणोंके जाननेमें एक दूसरेसे विशेषता रहती है। जैसे, शब्दके द्वारा अग्निका सामान्य ज्ञान होता है। अनुमानसे किसी नियत देशवर्ती अग्निका ज्ञान होता है। अतः प्रका रूप रंग आकार वगैरह ज्ञात हो जाता है। अतः भाइने जो प्रमाणका लक्षण कहा है वह ठीक नहों है। उसने कहा है—

''तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं वाधवर्जितम् । अदुष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥''

—यदि अपूर्वार्थका ज्ञान प्रमाण है तो तैमिरिक रोगीको आकाशमें एकके दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं जो कभी किसीको दिखाई नहीं देते। अतः वह भी प्रमाण कहा जायेगा। अतः कथंचित् अपूर्वार्थग्राही ज्ञानको ही प्रमाण मानना चाहिए।

इस तरह आचार्य प्रभाचन्द्रने अकलंकदेवकी सरिणका ही अनुसरण करके कथंकित् अपूर्वार्थग्राही ज्ञानके प्रामाण्यका समर्थन किया है और सर्वथा अपूर्वार्थग्राहित्वका खण्डन किया है। यहाँ यह बतला देना अनुचित न होगा कि 'अनिध-गत' और 'अपूर्व' पद समानार्थक हैं। और बौद्ध तथा मीमांसकोंने अनिधगतार्थग्राही या अपूर्वार्थग्राही विज्ञानको प्रमाण माना है। किन्तु बौद्ध घारावाही ज्ञानको प्रमाण नहीं मानते, जब कि मीमांसकों प्रभाकरीय और कुमारिलीय दोनों परम्पराएँ घारावाहिक ज्ञानको प्रमाण मानती हैं किन्तु दोनों परम्पराओंने उसका समर्थन भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है। एक ही घटमें प्रथम ज्ञानसे ही घट-विषयक अज्ञान दूर हो जानेपर फिर 'यह घट है, यह घट है' इस प्रकार लगातार उत्पन्न होनेवाले उत्तर ज्ञानोंको घारावाहिक ज्ञान कहते हैं। भाट्टमतानुयायी

१. प्रमा० मी० का भाषा टिप्पण, ए० १२।

जनोंका कहना है कि धारावाहिक ज्ञानोंमें भी उत्तरोत्तर जो कालभेद है वह अगृहीत है, उसका ग्रहण होनेसे उनका प्रामाण्य युक्त ही है। किन्तु प्रभाकर मतानुयायी क्षणभेद माने बिना ही उन्हें प्रमाण मानते हैं। इस भेदका कारण यह है कि भाट्टोंने प्रमाणके लक्षणमें 'अपूर्व' पदको स्थान दिया है, जब कि प्राभाकर अनुभूति मात्रको ही प्रमाण मानते हैं।

जैन दार्शनिकों में भी घारावाहिक ज्ञानों के प्रामाण्य और अप्रामाण्यको लेकर दो विचारघाराएँ पायी जाती हैं। एक विचारघाराके अनुसार चूँकि अनिघगत अथवा अपूर्व अर्थका ग्राही ज्ञान प्रमाण है, अतः घारावाहिक ज्ञान प्रमाण नहीं है, किन्तु अनिघगत अथवा अपूर्वसे सर्वथा अनिघगत या सर्वथा अपूर्व नहीं लेना चाहिए। किन्तु कथंचित् लेना चाहिए। अतः प्रथम ज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें प्रवृत हुआ उत्तर ज्ञान यदि उससे कुछ विशेष जानता है तो वह प्रमाण हो है।

दूसरी विचारधाराके अनुसार 'स्वार्थ व्यवसायात्मज्ञान प्रमाण है' इतने लक्षणमें ही सब बातें आ जाती हैं। अतः इसमें 'अपूर्व' विशेषण लगाना व्यर्थ है। धारा-वाहिक ज्ञान गृहीतग्राही हो अथवा अगृहीतग्राही हो यदि वह 'स्वार्थ' का निश्चा-यक है तो प्रमाण है। " यदि गृहीतग्राही होनेसे स्मृति प्रमाण नहीं है तो धारा-वाहिक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हो सकता।

जैन दर्शनमें पहली विचारधाराके प्रवर्तक भट्ट अकलंकदेव ही प्रतीत होते हैं और यह विचारधारा बौद्ध दर्शनसे जैन दर्शनमें प्रविष्ट हुई जान पड़ती है। अकलंकदेवकी यह सरिण रही है कि उन्होंने अन्य दर्शनोंके मन्तव्योंकी ऐकान्ति-कताकी समीक्षा करके और उसमें अनेकान्तवादका पुट देकर उन्हें अपने अनुकूल बनानेका प्रयत्न भी किया है। उनके तत्त्वार्थवार्तिकका अवलोकन करनेसे पद-पदपर उक्त सरिणके दर्शन होते हैं। अतः बौद्ध दर्शनके 'अनिधातार्था-धिगम लक्षण' से एकान्तवादको हटाकर उसमें अनेकान्तवादको घटित किया है। अन्यथा अकलंकदेव भी अपूर्वार्थग्राही ज्ञानको प्रमाण माननेके पक्षपाती नहीं है; क्योंकि उन्होंने तत्त्वार्थवार्तिकमें उसका खण्डन करते हुए लिखा है—'प्रमाण-का लक्षण 'अपूर्वाधिगम' ठीक नहीं है, '''क्योंकि जैसे अन्धकारमें रखे हुए पदार्थों-

१. तत्स्वार्थव्यवसायात्मज्ञानं मानमितीयतः । लक्तर्येन गतार्थत्वाद् व्यर्थमन्यदिशेषणम् ।।७७॥ गृहोतमगृहीतं वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तन्न लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् ।।७८॥ – तत्त्वार्थश्लो० १-१० ।

२. श्रपूर्वाधिगमलत्तवानुपपत्तिश्च सर्वस्य ज्ञानस्य प्रमाणत्वोपपत्तेः ॥१२॥

को दीपक तरकाल ही प्रकाशित कर देता है, फिर भी बादको भी वह प्रकाशक ही कहा जाता है। अर्थात् प्रकाशित पदार्थों को ही प्रकाशित करते रहनेसे दीपक अप्रकाशक नहीं कहा जाता, किन्तु प्रकाशक ही कहा जाता है, क्यों कि उस दीपकसे ही उन पदार्थों की अवस्थितका बोध होता रहता है। इसी तरह ज्ञान भी उत्पन्न होते ही घटादि पदार्थों का अवभासक हो कर प्रमाणाने को प्राप्त करके बादको भी 'प्रमाण' इस नामको छोड़ नहीं देता। " शायद कहा जाये कि प्रतिक्षण दीपक अन्य-प्रन्य होता है अतः वह अपूर्व-अपूर्व अर्थका ही प्रकाशक है, तो ज्ञान भी दीपककी तरह प्रतिक्षण बदलता है, अतः 'अपूर्वाधिगम लक्षण' उसमें भी मौजूद है। अतः यह कहना खण्डित हो जाता है कि स्मृतिकी तरह पहले जाने हुए पदार्थको पुनः-पुन जाननेवाला ज्ञान अप्रमाण है।'

अकलंकके अनुगामी विद्यानन्द तथा माणिक्यनन्दिके परीक्षामुख सूत्रग्रन्थके टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्रके टीकाग्रन्थोंके देखनेसे भी उक्त नती जेपर पहुँचना पड़ता है। उपर जो दूसरी विचारघारा दी गयी है, वह आचार्य विद्यानन्दके तत्त्वार्थरलोकवार्तिकसे दी गयी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूपसे 'अपूर्व' पदको निर्फ्यक बतलाया है। तथा प्रभाचन्द्रने परीक्षामुखके 'दृष्टोऽपि समारोपात्तादक्' इस सूत्रका व्याख्यान करते हुए लिखा है कि— 'अनिधगत अर्थका जानना ही प्रमाणका लक्षण नहीं है। यदि भट्ट अकलंक अनिधगत अर्थके ज्ञाता ज्ञानको ही प्रमाण मानते होते तो उनके अनुयायी विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र इस तरहसे उनके विरुद्ध न जाते। वे जानते थे कि अनेकान्तवादी अकलंक देवकी दृष्टि इस विषयमें भी एकान्तवादी नहीं है। अतः विद्यानन्दने अपूर्व पदको व्यर्थ बतलाया और प्रभाचन्द्रने सर्वया अनिधगत अर्थके जाननेवाले ज्ञानको प्रमाण मानना अस्त्रीकृत कर दिया।

बौद्ध और मीमांसक स्मृतिको स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते । अतः उनके मतमें तो अनिधगत और अपूर्व पदका प्रयोजन स्पष्ट है । किन्तु जैन परम्परामें तो स्मृति-को स्वतन्त्र प्रमाण माना गया है । अतः अनिधगत या अपूर्व पदका वह प्रयोजन जैन परम्परामें नहीं है । इसीसे माणिक्यनिदके द्वारा प्रमाणके लक्षणमें जो 'अपूर्व' पद प्रविष्ट किया गया, दिगम्बर परम्परामें उसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ । और स्वेताम्बर परम्पराके तो सभो विद्वान् एक मतसे घारावाही ज्ञानको प्रमाण माननेके ही पक्षमें हैं । अतः किसीने भो प्रमाणके लक्षणमें 'अनिधगत' और

१. प्रमाणमीमांसाके भाषा टिप्पण पू० १२-१३।

'अपूर्व' जैसे पदको स्थान नहीं दिया । इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह कह दिया कि गृहीतग्राही ज्ञान भी अगृहीतग्राहीके समान ही प्रमाण है।

व्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्र सूरिने तो अपनी प्रमाणमीमांसामें एक सूत्रके द्वारा ग्रहीष्यमाण ग्राहीकी तरह ही ग्रहीतग्राहीको भी प्रमाण माना है। उनका कहना है कि 'द्रव्यकी अपेक्षासे गृहीतग्राहित्वके प्रामाण्यका निषेध करते हैं अथवा पर्यायको अपेक्षासे ? पर्यायकी अपेक्षासे तो घारावाही ज्ञान भी गृहीतग्राही नहीं है, क्योंकि पर्याय क्षणिक होती है। अतः उसका निराकरण करनेके लिए प्रमाणके लक्षणमें 'अपूर्व' पद देना व्यर्थ है। यदि द्रव्यकी अपेक्षा गृहीतग्राहीको प्रमाण नहीं मानते तो यह पक्ष भी युक्त नहीं है। द्रव्य नित्य होता है अतः ग्रहीष्यमाण भीर गृहीत अवस्थाओं में द्रव्यकी अपेक्षा कोई भेद नहीं हो सकता। ऐसी स्थितिमें ग्रहीष्यमाण ग्राहीको प्रमाण मानना और गृहीतग्राहीको प्रमाण न मानना कैसे संगत है ? तथा जैनदर्शनमें गृहोतग्राही होनेपर भी अवग्रह, ईहा आदिको प्रमाण माना गया है। शायद कहा जाये कि उनका विषय भिन्न-भिन्न है, किन्तू ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे अवग्रहसे गृहीत पदार्थमें ईहा ज्ञान नहीं होगा, और ईहासे गृहीत पदार्थका अवायज्ञान नहीं होगा। शायद कहा जाये कि पर्यायकी अपेक्षासे अवग्रह आदि ज्ञान अनिधगतको ही जानते हैं, अतः वे अपूर्वग्राही ही हैं, किन्तु इस तरहसे तो कोई भी ज्ञान गृहीतग्राही नहीं है, क्योंकि पर्याय तो प्रतिसमय बदलतो रहती हैं।'

इस तरह प्रमाणके विषयमें अपूर्व पदको लेकर जैनदर्शनमें थोड़ा-सा मतभेद है। किन्तु प्रमाण अर्थका और 'स्व' का निश्चायक होता है इसमें कोई मतभेद नहीं है।

# दर्शनान्तर सम्मत प्रमाण लक्षण ग्रौर उनकी समीक्षा

## १. सन्निकर्षवाद

पूर्वपक्ष—सिन्नकर्षवादी नैयायिकीका कहना है कि अर्थका ज्ञान करानेमें सबसे अधिक साधक सिन्नकर्प है। सब जानते हैं कि चक्षुका घटके साथ संयोग होनेपर ही घटका ज्ञान होता है। जिस अर्थका इन्द्रियके साथ सिन्नकर्ष नहीं होता, उसका ज्ञान भी नहीं होता। यदि इन्द्रियोंसे असिन्नकृष्ट अर्थका भी ज्ञान माना जायेगा तो सबको सब पदार्थोंका ज्ञान होना चाहिए। किन्तु देखा जाता

<sup>2. 2-2-81</sup> 

है कि जो पदार्थ दृष्टिसे मोझल होते हैं, उनका ज्ञान नहीं होता ।

दूसरी बात यह है कि इन्द्रिय कारक है, और कारक दूर रहकर अपना काम नहीं कर सकता। अतः हमारा कहना है कि इन्द्रिय जिस पदार्थसे सम्बन्ध नहीं करती उसे नहीं जानती, क्योंकि वह कारक है, जैसे बढ़ईका बसूला लकड़ीसे दूर रहकर अपना काम नहीं करता। सब जानते हैं कि स्पर्शन इन्द्रिय पदार्थको छूकर ही जानती है, बिना छुए नहीं जानती। यही बात अन्य इन्द्रियोंके विषयमें भी समझ लेनी चाहिए।

वह सिन्नकर्ष छह प्रकार का है—संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय सम्बन्धसे रहने-वाले गुण, कर्म आदि पदार्थों के साथ संयुक्त समवाय सिन्नकर्ष है; क्यों कि चक्षुका घट के साथ संयोग सम्बन्ध है और उस घटमें समवाय सम्बन्धसे गुण कर्म आदि रहते हैं, तथा घटमें समवाय सम्बन्ध रहनेवाले गुण कर्म आदिमें समवाय सम्बन्ध-से रहनेवाले गुण कर्म आदिमें समवाय सम्बन्ध-से रहनेवाले गुणत्व, कर्मत्व आदिके साथ संयुक्त समवेत समवाय सिन्नकर्ष है। इसी तरह श्रोत्रका शब्द के साथ समवाय सिन्नकर्ष है; क्यों कि कान के छिद्रमें रहने-वाले आकाशका ही नाम श्रोत्र है और आकाशका गुण होने से शब्द वहाँ समवाय सम्बन्ध रहता है। शब्दत्व के साथ समवेत समवाय सिन्नकर्ष है। 'इस घरमें घटका अभाव है' यहाँ घटाभावके साथ विशेषणविशेष्यभाव सिन्नकर्ष है; क्यों कि चक्षुसे संयुक्त घरका विशेषण घटाभाव है।

प्रत्यक्ष ज्ञान चार, तीन अथवा दोके सिन्नकर्षसे उत्पन्न होता है। बाह्य रूप आदिका प्रत्यक्ष चारके सिन्नकर्षसे होता है — आत्मा मनसे सम्बन्ध करता है, मन इन्द्रियसे और इन्द्रिय अर्थसे। सुखादिका प्रत्यक्ष तीनके सिन्नकर्षसे होता है; क्योंकि उसमें चक्षु आदि इन्द्रियाँ काम नहीं करतीं। योगियोंको जो आत्माका प्रत्यक्ष होता है, वह केवल आत्मा और मनके सिन्नकर्षसे ही होता है। अतः सिन्नकर्षको ही प्रमाण मानना चाहिए।

उत्तरपक्ष-जैनोंका कहना है कि वस्तुका ज्ञान करानेमें सिन्नकर्ष साधकतम नहीं है, इसलिए वह प्रमाण भी नहीं है। जिसके होनेपर ज्ञान हो और नहीं होने-पर नहो, वह उसमें साधकतम माना जाता है; किन्तु सिन्नकर्षमें यह बात नहीं है;

१. न्याय भा०, पृ० २५५ ।

२. न्यायमं० पूर्व ७३ तथा ४७६ ।

३. न्याय वा० ए० ३१। न्यायमं० ए० ७२।

४. न्यायमं०, पृ० ७४ ।

५. न्या ० कुर्व, पुव २५-३२। प्रमेयकव माव, पुव १४-१८।

कहीं-कहीं सिन्नकर्षके होनेपर भी ज्ञान नहीं होता। जैसे, घटकी तरह आकाश आदिके साथ भी चक्षुका संयोग रहता है, फिर भी आकाशका ज्ञान नहीं होता। अतः जो जहाँ बिना किसी व्यवधानके कार्य करता है, वही वहाँ साधकतम होता है, जैसे घरमें रखे हुए पदार्थोंको प्रकाशित करनेमें दीपक। एक ज्ञान ही ऐसा है जो बिना किसी व्यवधानके अपने विषयका ज्ञान कराता है। अतः वहीं प्रमितिमें साधकतम है, और इसलिए वही प्रमाण है, सन्निकर्ष नहीं।

सन्निकर्षवादियोंकी ओरसे इसका यह समाधान दिया जाता है कि चक्षु सन्निकर्षमें घटादिका ज्ञान करानेको योग्यता है, आकाश आदिका ज्ञान करानेकी योग्यता नहीं है। इसलिए वह आकाश आदिका ज्ञान नहीं कराता। जैन कहेंगे-तो फिर योग्यताको ही साधकतम मानो । किन्तु यह सन्निकर्षकी योग्यता है क्या वस्तू ? विशिष्ट शक्तिका नाम ही योग्यता है। तो वह सन्निकर्षके सहकारियोंकी निकटता कहलायी, क्योंकि उद्योतकरने 'सहकारियोंकी निकटताको ही शक्ति बतलाया है। अब प्रश्न यह होता है कि सन्निकर्षके सहकारी कारण द्रव्य हैं, गुण है, अथवा कर्म है ? आत्म-द्रव्य तो सहकारी कारण हो नहीं सकता; क्यों कि आकाश और चक्षके सन्तिकर्षके समय आत्मा भौजूद रहता है फिर भी ज्ञान नहीं होता। इसी तरह काल, दिशा आदि भी सन्निकर्षके सहकारी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि आकाश और चक्षके सन्निकर्षके समय वे भी मौजूद रहते हैं, फिर भी आकाशका ज्ञान नहीं होता। मन भी सन्निकर्षका सहायक नहीं हो सकता; क्योंकि चक्षु और आकाशके सन्निकर्षके समय पुरुषका मन उस कोर हो तब भी आकाशका ज्ञान नहीं होता। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि आत्मा मन इन्द्रिय और अर्थ इन चारोंका सन्तिकर्ष अर्थका ज्ञान करानेमें साधक-तम है; क्योंकि यह सब सामग्री आकाशके साथ सन्निकर्षके समय मौजूद रहती है। यदि कहा जाये कि तेज द्रव्य प्रकाश सन्निकर्षका सहायक है, क्योंकि उसके होनेपर ही आंखोंसे ज्ञान होता है तो भी ठीक नहीं, क्योंकि घरकी तरह आकाशके साथ सन्निकर्षके समय प्रकाशके रहते हुए भी आकाशका ज्ञान नहीं होता । यदि अदृष्ट गुणको सहायक माना जायेगा तो भी कभी-न-कभी आकाशका चक्षुसे ज्ञान होनेका प्रसंग उपस्थित होगा, क्योंकि सहकारी अदृष्ट आकाश और चक्षु सन्निकर्षके समय भी वर्तमान रहता है। इसी तरह कर्मको सन्निकर्षका सहकारी माननेसे भी वही दोष आता है; क्योंकि आकाश और इन्द्रियके सन्निकर्षके समय भी चक्षुका उन्मीलन-निमीलन कर्म जारी रहता है। अतः सहकारी कारणोंकी सहायता रूप शक्ति अर्थका ज्ञान करानेमें साधक नहीं है, किन्तु ज्ञाताकी अर्थको ग्रहण कर सकनेकी शक्तिया योग्यता ही वस्तुका ज्ञान

#### करानेमें साधकतम है.।

सिन्नकर्षवादीका तर्क हो सकता है कि यदि अर्थका ज्ञान करानेमें साधकतम होनेसे योग्यताको ही जैन प्रमाण मानते हैं तो ज्ञानके प्रमाण होनेको बात तो छूट हो जाती है। जैन कहेंगे—स्व और अर्थको ग्रहण करनेकी शिक्तका नाम योग्यता है। वह योग्यता स्व और अर्थको जाननेवाले ज्ञानरूप प्रमाणकी सामग्री होनेसे प्रमाणकी उत्पत्तिमें ही साधकतम है। अर्थात् उक्त योग्यता स्वयं प्रमाण नहीं है, किन्तु प्रमाणको उत्पन्न करती है, प्रमाण तो ज्ञान ही है, किन्तु ज्ञानकी उत्पत्ति तभी होती है जब ज्ञातामें उस अर्थको ग्रहण करनेको शक्ति होती है। अतः शक्तिरूप योग्यता ज्ञानोत्पत्तिमें साधकतम है और ज्ञान स्व और अर्थको परिच्छित्ति करानेमें साधकतम है। अतः ज्ञान ही प्रमाण है।

### चक्षुका अप्राप्यकारित्व

चक्षु अपने विषयको छूकर नहीं जानती। यदि छूकर जानती होती तो आंखमें लगे अंजनको भी जान लेती। किन्तु दर्पणमें देखे बिना अंजनका ज्ञान नहीं होता अतः वह अप्राप्यकारी है। चक्षुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेके लिए कहा जाता है कि चक्षु ढकी हुई वस्तुको नहीं देख सकती; इसलिए प्राप्यकारी है। वस्तुतः यह कथन उचित नहीं है। कांच, अभ्रक और स्फटिकसे ढके हुए पदार्थोंको भी चक्षु देख लेती है। चुम्बक दूरसे हो लोहेको खींच लेता है। फिर भी वह किसी चीजसे ढके हुए लोहेको नहीं खींचता। इसलिए जो ढकी हुई वस्तुको ग्रहण न कर सके वह प्राप्यकारी होता है, ऐसा नियम बनाना ठोक नहीं है।

शंका—यदि चक्षु अप्राप्यकारी है तो उसे अतिदूरवर्ती और ओटमें रखी हुई वस्तुको भी जान लेना चाहिए।

उत्तर—यह आपित तो चुम्बक पत्थरके दृष्टान्तसे ही खण्डित हो जाती है। चुम्बक लोहेसे दूर रहकर ही लोहेको अपनी ओर खींचता है, फिर भी न वह अतिदूरवर्ती लोहेको खींचता है और न किसी वस्तुके बीचमें आ जानेपर ही लोहेको खींचता है।

शंका—यदि चक्षु दूरसे ही वस्तुको ग्रहण कर लेती है तो फिर किसी वस्तुमें संशय या विपरीत ग्रहण क्यों होता है ?

उत्तर—पह आपित्त तो चक्षुको प्राप्यकारी माननेमें हो विशेष रूपसे आती है। क्यों ि जब चक्षु पदार्थके पास जाकर उसे जानती है तब तो संशयको या विपरीत ग्रहणको कोई स्थान ही नहीं रहता।

१. त०रा०वा० ए० ४८। न्या०कु०च०, ए० ७५-८२। प्रमेयक० मा०, ए० २२०-२२६।

शंका— चक्षुसे किरणें निकलती हैं और वे पदार्थके पास जाती हैं, इसलिए चक्षु प्राप्यकारी है।

उत्तर—यदि हमारी आँखसे किरणें निकलती होतीं तो कमसे कम रात्रिके अन्धकारमें तो वे अवश्य दिखाई देतीं।

शंका-बिल्लोको आंखसे किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं ?

उत्तर—बिल्लीको आँखमें किरणें होनेसे हमारी आँखमें किरणोंका होना तो सिद्ध नहीं हो सकता। सुवर्णको पीला देखकर यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि जो जो पीला होता है वह सब सुवर्ण होता है। इसी तरह बिल्लीकी आँखमें किरणें देखकर यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि सब आँखोंसे किरणें निकलती हैं।

शंका—चक्षु तैजस है और तैजस होनेसे उसमें किरणोंका होना सिद्ध हो है। उत्तर—यदि चक्षु तैजस है तो उसे गरम होना चाहिए; क्योंकि तेजका लक्षण उष्णता है। तथा चमकीली भी होना चाहिए।

शंका—यद्यपि चक्षु तैजस है फिर भी उसमें उष्ण स्पर्श और चमकीला रूप प्रकट नहीं है।

उत्तर—ऐसा तैजस द्रव्य देखा जाता है जिसमें उष्ण स्पर्श प्रकट नहीं रहता किन्तु चमकीला रूप रहता है; जैसे दोपककी प्रभामें । और ऐसा भी तैजस द्रव्य देखा जाता है जिसमें उष्ण स्पर्श रहता है, किन्तु चमक नहीं रहती जैसे गरम पानी । किन्तु ऐसा तैजस द्रव्य नहीं देखा गया जिसमें रूप और स्पर्श दोनों ही प्रकट न हों।

शंका-ऐसा सुवर्ण है।

उत्तर—सुवर्ण तैजस नहीं है। अतः तैजस होनेसे चक्षुमें किरणोंका होना सिद्ध नहीं किया जा सकता।

शंका-चक्षु तैजस है; क्योंकि वह रूपका ही प्रकाशन करती है।

उत्तर-आपके इस हेतुमें चन्द्रमाके उद्योतसे व्यभिचार आता है। चन्द्रमा-का प्रकाश भी वेवल रूपका ही प्रकाशन करता है किन्तु वह तै जस नहीं माना जाता, पार्थिय माना जाता है।

शंका-चन्द्रमाका प्रकाश भी तैजस है।

१. न्यायबा० ५० ३८१।

उत्तर—जिसका मूल भी उष्ण होता है और प्रमा भी उष्ण होती है, उसे आगममें तैजस कहा है। चन्द्रमाके प्रकाशमें ये दोनों बातें नहीं है। अतः चन्द्रमा-का प्रकाश तैजस नहीं है। चक्षुको तैजस न माननेमें एक और कारण है—

जो तैजस होता है, वह अन्धकारको नहीं प्रकट करता। जैसे सूर्यका प्रकाश। चक्षु अन्धकारको भी बतलाती है; अतः वह तैजस नहीं है। और तैजस न होनेसे उसमें किरणोंका होना भी सिद्ध नहों है। जो-जो किरणोंवाली वस्तुएँ हैं वे अपनेसे सम्बद्ध पदार्थका प्रकाश अवश्य करती हैं, जैसे दीपक। यदि चक्षु भी रिश्मवालो होती तो आंखमें लगे अंजनको और काच-कामल आदि रोगोंको अवश्य देख लेती क्योंकि उनका चक्षुके साथ सम्बन्ध है ही; किन्तु नहीं देखती, इससे सिद्ध है कि चक्षुमें रिश्मयाँ नहीं हैं। थोड़ी देरके लिए यदि चक्षुमें रिश्मयाँ मान भी ली जायें तो उनसे बड़े पर्वत वगैरहका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि मनसे अधिष्ठित होकर ही चक्षुरिश्म पदार्थका प्रकाशन कर सकती है। सिन्नकर्षवादी नैयायिक मनको अणु रूप मानता है, अणुरूप मन चक्षुसे बाहर फैली हुई रिश्मयोंका अधिष्ठातृत्व कैसे कर सकता है?

तथा यदि चक्षु प्राप्यकारी है तो अधिरी रातमें दूरपर अग्नि जलती हो तो उसके पासके पदार्थ तो दिखाई देते हैं किन्तु चक्षु और आगके अन्तरालमें जो पदार्थ होते हैं वे दिखाई क्यों नहीं देते ?

शंका-बीचमें प्रकाश नहीं है।

उत्तर—जब चक्षु अग्निकी तरह तैजस है तो उसे किसी प्रकाशकी आव-हयकता हो क्या है? तथा यदि चक्षु प्राप्यकारी है तो क्या पदार्थ चक्षुके पास आता है या चक्षु पदार्थके पास जाती है? दोनों बातें प्रत्यक्षविरुद्ध हैं; क्योंकि न तो पदार्थ चक्षुके पास जाता देखा जाता है और न चक्षु पदार्थके पास जाती देखी जातो है। यदि चक्षु पदार्थके पास जाकर उसे जानती तो अमुक पदार्थ दूर है और अमुक पदार्थ समीप है, यह व्यवहार हो न होता। अतः चक्षु प्राप्यकारी नहीं है। इसीलिए पदार्थके साथ उसका सिन्नकर्ष भी नहीं होता।

सिन्न कं ने प्रमाण मानने में एक आपृत्ति और भी है-सर्वज्ञका अभाव। यदि सर्वज्ञ सिन्न कं द्वारा ही पदार्थों को जानता है तो उसका ज्ञान या तो मानसिक होगा या इन्द्रियजन्य होगा। मन और इन्द्रियों की प्रवृत्ति अपने विषयमें क्रमशः होती है तथा इनका विषय भी नियत है, जब कि त्रिकालवर्ती ज्ञेय पदार्थों का अन्त

१. स० सि० पृ० ५७; त० रा० वा० पृ० ३६; न्या० कु० च० पृ० ३२;

नहीं है और उनमें भी कुछ पदार्थ सूचम हैं, जैसे परमाणु। कुछ पदार्थ अतीत हो चुके हैं, जैसे राम रावण। कुछ पदार्थ सुदूरवर्ती हैं, जैसे सुमेरु। इन सबके साथ मन और इन्द्रियोंका सिन्नकर्ष नहीं होता और बिना सिन्नकर्षके हुए ज्ञान नहीं होता।

शंका — आत्मा व्यापक है अतः समस्त पदार्थोंके साथ उसका सिन्नकर्ष होने-से वह सबको जानता है।

समाधान—आत्माको व्यापक माननेमें भो अनेक आपित्तयाँ आती हैं जिन-पर यथावसर प्रकाश डाला जायेगा। अतः सिन्नकर्षको प्रमाण मानना उचित नहीं है।

#### २ कारकसाकल्यवाद

पूर्वपक्ष—जो साधकतम होता है उसे करण कहते हैं। और अर्थका व्यभिचाररहित ज्ञान करानेमें जो करण है, उसे प्रमाण कहते हैं। अर्थका निर्दोष
ज्ञान किसी एक कारकसे नहीं होता, किन्तु कारकोंके समूहसे होता है। देखा
जाता है कि एक-दो कारकोंके होनेपर भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, और समग्र
कारकोंके होनेपर नियमसे उत्पन्न होता है। इसिलिए कारकसाकत्य ही ज्ञानकी
उत्पत्तिमें करण है। अतः वही प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो
फल है और फलको प्रमाण मानना उचित नहीं है; क्योंकि प्रमाण और फल भिन्न
होते हैं। यदि ज्ञानको ही प्रमाण माना जायेगा तो लोगोंने जो अज्ञान स्वरूप
शब्द-लिंग आदिको प्रमाण माना है, वे अप्रमाण ठहरेंगे। ज्ञान भी पदार्थका ज्ञान
करानेमें कारण है। जैसे विशेष्यके प्रत्यक्षमें विशेषण ज्ञान, अग्निके जाननेमें धूमका
ज्ञान, अर्थके जाननेमें शब्द-ज्ञान, अतः सकल कारकोंमें ज्ञान भी लिया गया है।
इसिलिए वह भी प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान और अज्ञान स्वरूप कारकोंका
साकत्य ही प्रमाण है।

उत्तर-पक्ष-—कारकसाकल्य मुख्य रूपसे प्रमाण है या उपचारसे । मुख्य रूपसे तो वह प्रमाण हो नहीं सकता क्योंकि कारकसाकल्य अज्ञानरूप है। जो अज्ञानरूप होता है वह स्व और परकी प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम नहीं हो सकता। उनकी प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम तो अज्ञानका विरोधी ज्ञान ही हो सकता

१. न्यायमं०, पृ० १२ श्रादि।

२. कारकसाकल्यकी विस्तृत समीचाके लिए देखी—न्या० कु० च० पृ० ३५-३६ तथा प्र० क० मा० पृ० ७-१३।

है; क्योंकि ज्ञान और प्रमितिके बीचमें किसी दूसरेका व्यवधान नहीं है। ज्ञानके होते ही पदार्थकी प्रमिति (जानकारी) हो जाती है। किन्तु कारकसाकल्यमें यह बात नहीं है। कारकसाकल्य ज्ञानको उत्पन्न करता है, तब पदार्थको जानकारी होती है। कतः कारकसाकल्य और प्रमितिके बीचमें ज्ञानका व्यवधान है। अतः कारकसाकल्य और प्रमितिके बीचमें ज्ञानका व्यवधान है। अतः कारकसाकल्य मुख्यक्ष्पसे प्रमाण नहीं है। क्योंकि ऐसा नियम है कि जिस कार्यमें जो-जो दूसरेसे व्यवहित होता है, वह उस कार्यमें मुख्यक्ष्पसे साधकतम नहीं कहा जाता; जैसे लकड़ोको यद्यपि बढ़ई काटता है, किन्तु बिना कुल्हाड़ोके बढ़ई लकड़ो नहीं काट सकता। अतः बढ़ई मुख्य रूपसे उसमें साधकतम नहीं है। इसी तरह कारकसाकल्य मी स्व और परको प्रमिति स्वयं नहीं कराता, किन्तु ज्ञानके द्वारा ही वह होतो है, अतः कारकसाकल्य मुख्यरूपसे प्रमाण नहीं हो सकता। हाँ, उसे उपचारसे प्रमाण माननेमें कोई आपित्त नहीं है; क्योंकि स्व और परकी प्रमितिमें मुख्यरूपसे साधकतम जो ज्ञान है, उस ज्ञानका उत्पादक होनेसे कारकसाकल्य भी साधकतम है और इसलिए उसे भी प्रमाण माना जा सकता है। लिंग, शब्द आदि भी उपचारसे ही प्रमाण हैं।

### ३. इन्द्रियवृत्ति समोत्ता

सांख्यका कहना है कि सिन्नकर्ष और कारकसाकत्य भले ही प्रमाण न हों, किन्तु इससे ज्ञान प्रमाण सिद्ध नहीं होता । अर्थकी प्रमितिमें इन्द्रियवृत्ति ही साधकत्तम है, अतः उसे ही प्रमाण मानना चाहिए । इन्द्रियां जब विषयके आकार परिणमन करती हैं, तभी वे अपने प्रतिनियत शब्द आदिका ज्ञान कराती हैं। अतः पदार्थका सम्पर्क होनेसे पहले इन्द्रियोंका विषयाकार होना इन्द्रियवृत्ति है। वही प्रमाण है।

सांख्यका उनत कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियवृत्ति अचेतन है, और जो अचेतन होता है, वह पदार्थको जाननेमें साधकतम नहीं हो सकता। इन्द्रिय-वृत्ति क्या है—इन्द्रियोंका पदार्थके पास जाना, पदार्थकी ओर अभिमुख होना, अथवा पदार्थके आकार होना ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि सिन्नकर्पकी समीक्षा करते हुए बताया है कि इन्द्रियाँ पदार्थके पास नहीं जातों। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंका पदार्थकी ओर अभिमुख होना ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे उपचारसे प्रमाण हो सकता है, वास्तवमें तो प्रमाण ज्ञान ही है। तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोंका पदार्थके आकार होना प्रतीतिविरुद्ध है।

१. सांख्य का० २८। माठरवृ० ५० ४७। योगद० व्यासभा०, ५० २७। २. न्या० कु० च०, ५० ४०-४१, प्रमेय क० मा०, ५० १६।

जैसे दर्पण पदार्थके आकारको अपनेमें घारण करता है, वैसे श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ पदार्थके आकारको धारण करती नहीं देखी जातों। यदि ऐसा होता तो जैसे दर्पणमें पदार्थके झलकनेको लेकर कोई विवाद नहीं है, वैसे ही इन्द्रियोंके विषयमें भी कोई विवाद न होता; क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष सिद्ध होती है, उसमें विवादको स्थान नहीं रहता।

यह मान भी लिया जाये कि इन्द्रियवृत्ति कोई चीज है, तो भी यह प्रश्न होता है कि वह वृत्ति इन्द्रियोंसे भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो वह वृत्ति इन्द्रियरूप ही कहलायी, अर्थात् इन्द्रियां और उनकी वृत्ति एक ही हुई। किन्तु इन्द्रियां तो सोते समय भी मौजूद रहती हैं, अतः उस समय भी उनका व्यापार चालू रहनेसे सुप्त और जागृत अवस्थामें कोई अन्तर ही नहीं रहेगा।

यदि इन्द्रिय वृत्तिको इन्द्रियोंसे भिन्न मानें तो प्रश्न होता है कि वह वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है या असम्बद्ध है? यदि असम्बद्ध है तो उस वृत्तिको इन्द्रियों-को नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जो जिससे सम्बद्ध नहीं होता उसे उसका नहीं कहा जा सकता। जैसे सह्य और विन्ध्य पर्वत बिलकुल अलग-अलग हैं, अतः न सह्यको विन्ध्यका कहा जा सकता है और न विन्ध्यको सह्यका। इसी तन्ह श्रोत्र वगैरह इन्द्रियोंसे वृत्तिका कोई सम्बन्ध न माननेपर वृत्तिको इन्द्रियोंका नहीं कहा जा सकता।

यदि वृत्ति इन्द्रियोंसे सम्बद्ध है, तो इन दोनोंका कौन-सा सम्बन्ध है ? समवाय, संयोग अथवा विशेषण-विशेष्यभाव। समवाय सम्बन्धको तो जैन सम्बन्ध हो नहीं मानते, इसका विचार यथावसर किया जायेगा। संयोग सम्बन्ध भी नहीं बनता; क्योंकि संयोग सम्बन्ध द्रव्य-द्रव्यका हो होता है। अतः यदि इन्द्रिय और उसकी वृत्तिका संयोग सम्बन्ध माना जायेगा तो वृत्ति भी एक द्रव्य हो जायेगी। फिर वृत्तिको इन्द्रियका धर्म नहीं माना जा सकता। इन्द्रिय और उसकी वृत्तिका विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध भी नहीं बनता क्योंकि सम्बन्धान्तरसे सम्बद्ध वस्तुमें ही यह सम्बन्ध होता है। अतः विचार करनेसे इन्द्रिय वृत्ति ही नहीं बनती। तब उसको प्रमाण कैसे माना जा सकता है ?

#### ४. ज्ञातृव्यापार

पूर्वपक्ष-मीमांसक प्रभाकरके अनुयायियोंका कहना है कि सिन्नकर्ष, कारक-साव ल्य और इन्द्रियवृत्ति भले ही प्रमाण न हों; क्योंकि उनको प्रमाण माननेमें अनेक दोष आते हैं, किन्तु ज्ञातृव्यापार तो अवश्य ही प्रमाण है; क्योंकि ज्ञातृ-व्यापारके बिना पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता। कारक तभी कारक कहा जाता है जब उसमें क्रिया होती है; इसीलिए क्रियासे युक्त द्रव्यको ही कारक कहा गया है। जिसमें क्रिया नहीं, वह तो वस्तु मात्र है, उसे कारक नहीं माना जा सकता। फलार्थी पुरुष वेवल वस्तु मात्रको नहीं अपनाते, किन्तु जो इष्ट प्रयोजनका साधक होता है उसे ही अपनाते हैं। इसलिए जैसे रसोई पकानेके लिए चावल, पानी, आग और बटलोई इन कारकोंको, जो कि पहलेसे तैयार होते हैं, अपनाया जाता है और इनके मेलसे रसोई तैयार हो जाती है, वैसे ही आत्मा, इन्द्रिय, मन और पदार्थ इन चारोंका मेल होनेपर ज्ञाताका व्यापार होता है। और वह ज्ञाताका व्यापार पदार्थका ज्ञान करानेमें कारण होता है। अतः ज्ञाताका व्यापार ही प्रमाण है, क्योंकि पदार्थका ज्ञान कराने रूप फलको उत्पन्न करनेमें वही साधकतम है। जो प्रमाण नहीं होता वह साधकतम भी नहीं होता, जैसे सिन्नकर्ष वगैरह। किन्तु ज्ञातृव्यापार साधकतम है। अतः वही प्रमाण है।

उत्तरपक्ष-जिसकी सत्ता किसी प्रमाणसे सिद्ध होती है, वही प्रमाण हो सकता है। ज्ञातृव्यापारकी सत्ता प्रत्यक्ष, अनुमान आदि किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है। अतः वह प्रमाण नहीं हो सकता।

यदि ज्ञात् व्यापार प्रत्यक्षसे सिद्ध है, तो किस प्रत्यक्षसे सिद्ध है—इन्द्रिय और पदार्थके सन्निक पंसे होनेवाले प्रत्यक्षसे, आत्मा और मनके सन्निक पंसे होनेवाले प्रत्यक्षसे अथवा स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे? पहला पक्ष टीक नहीं; क्योंकि इन्द्रियौं उसी पदार्थका ज्ञान कराती है, जो उनसे सम्बद्ध होता है तथा उनके प्रहण करनेके योग्य होता है। न तो ज्ञातृव्यापारके साथ इन्द्रियोंका सम्बन्ध ही होता है और न अत्यन्त परोक्ष होनेके कारण वह इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जानेके ही योग्य है। इन्द्रियों तो रूप रस आदि अपने नियत विषयोंको ही जान सकती है, वे ज्ञातृव्यापारको क्या जानें। इसीसे दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं ठहरता; क्योंकि जो वस्तु ग्रहण किये जानेके अयोग्य है, उसमें आत्मा और मनके सन्निक पंसे उत्पन्न होनेवाला प्रत्यक्ष कैसे प्रवृत्ति कर सकता है। वह तो अपने योग्य सुख आदिको ही जान सकता है। तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि मोमांसक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष नहीं मानते। साथ ही अत्यन्त परोक्ष वस्तुका स्वसंवेदन हो भी नहीं सकता। अतः प्रत्यक्ष प्रमाणसे ज्ञातृव्यापारकी सत्ता सिद्ध नहीं होती।

१. मीमांसा श्लो० पृ० १५१; शास्त्रदी० पृ० २०२।

२. न्या० कु०, १० ४२-४४, प्रमेयक् मा०, १० २०-२५।

अनुमान प्रमाणसे भी ज्ञातुव्यापारकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। साध्य और साधनका सम्बन्ध जानकर साधनसे साध्यके जाननेको अनुमान कहते हैं। जैसे, ज्ञातृव्यापार है, क्योंकि उसके बिना अर्थका बोध नहीं हो सकता। यहाँपर ज्ञातृ व्यापार साघ्य है और 'उसके बिना अर्थका बोघ नहीं हो सकता' यह साधन है। साधन और साध्यके सम्बन्धका ज्ञान अर्थात् 'जहाँ-जहाँ अर्थबोध होता है वहाँ-वहाँ ज्ञातृव्यापार होता है' इस नियमका ज्ञान किस प्रमाणसे होता है प्रत्यक्षसे या अनुमानसे । प्रत्यक्षसे तो हो नहीं सकता, वयों कि जैसे घूम और अग्निकी देख-कर उसका सम्बन्ध जाना जाता है कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है वहाँ-वहाँ आग होती है। इसी तरह प्रत्यक्षसे ज्ञातृव्यापार और अर्थबोधको जानकर ही उनके सम्बन्धका ज्ञान हो सकता है किन्तु प्रत्यक्षसे ज्ञातृव्यापारका बोध नहीं होता। यदि होता तो फिर उसके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिए अनुमानकी ही क्यों आवश्यकता होती । और यदि साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान अनुमानसे मानते हैं तो 'ज्ञात्व्यापार है, क्योंकि उसके बिना अर्थका बोध नहीं हो सकता। इसी अनुमानसे मानते हैं या किसी दूसरे अनुमानसे। यदि इसीसे मानते हैं तो परस्परा-श्रय नामका दोष आता है। क्योंकि साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान हो तो अनु-मान बने और अनुमान बने तो साघ्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान हो। यदि इस अनु-मानके साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान दूसरे अनुमानसे मानते तो दूसरा अनुमान भी बिना साध्य-साधनके सम्बन्ध ज्ञानके नहीं बन सकता। अतः उसका ज्ञान तीसरे अनुमानसे करना होगा । और तीसरे अनुमानके साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान चौथे अनुमानसे करना होगा । इस तरह अनवस्था नामका दोष आता है ।

अर्थापत्ति नामके प्रमाणसे ज्ञातृव्यापारका अस्तित्व सिद्ध करनेमें भी यही दोष आता है; क्योंकि अर्थापत्तिके उत्थापक अर्थका अपने साध्यके साथ सम्बन्ध सिद्ध हो जानेपर ही अर्थापत्ति प्रमाण गमक हो सकता है, अन्यथा नहीं। अतः ज्ञातृव्यापारका अस्तित्व किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता।

किसी भी प्रमाणसे सिद्ध न होनेपर भी यदि जातृ व्यापारका अस्तित्व मानते हैं तो प्रश्न होता है कि वह कारकोंसे जन्य है अथवा अजन्य । अजन्य तो हो नहीं सकता; क्योंकि वह एक व्यापार है। व्यापार तो कारकोंसे जन्य ही हुआ करता है। अथवा यदि वह अजन्य है तो भावरूप है या अभावरूप ? अभावरूप माननेपर वह अर्थ प्रकाशन रूप फलका जनक नहीं हो सकता। यदि अभावरूप जातृ व्यापारसे भी पदार्थोंका बोघ हो जाता है तो फिर उसके लिए कारकोंकी खोज करना ही व्यर्थ है। फिर तो अभावसे ही सबकी इष्ट्रसिद्धि हो जाया

करेगी। यदि ज्ञातृ व्यापार भाव रूप है तो नित्य है या अनित्य । अनित्य तो हो नहीं सकता क्यों कि जो अजन्य है और भाव रूप है उसके अनित्य होने में विरोध है। यदि वह नित्य है तो सब को सब पदार्थों का ज्ञान होने का प्रसंग आयेगा और ज्ञातृ व्यापार को उत्पत्ति के लिए प्रदीप आदि कारकों को खोजना व्यर्थ होगा। यदि ज्ञातृ व्यापार कारकों से जन्य है तो क्रिया रूप है या अक्रिया रूप है? यदि क्रिया रूप है तो व्यापक आत्मा हलन-चलन रूप क्रिया का आश्रय नहीं हो सकता; क्यों कि मीमांसक आत्माको व्यापक मानता है। यदि वह अक्रिया रूप है तो ज्ञान रूप है तो अत्यन्त परोक्ष नहीं हो सकता, जैसा कि मीमांसक मानता है। और यदि अज्ञान रूप है तो घट-पटकी तरह प्रमाण नहीं हो सकता; क्यों कि जो अज्ञान रूप है वह प्रमाण नहीं हो सकता। इस तरह विचार करने से ज्ञातृ व्यापारको प्रमाण मानना समुचित प्रतीत नहीं होता।

#### ४. निर्विकल्पक ज्ञान

ंपूर्वपक्ष-शौद्ध भी जैनोंकी तरह ज्ञानको ही प्रमाण मानते हैं; किन्तु ज्ञानके दो भेद हैं---निर्विकलाक और सिवकलपक। बोद्ध मतमें प्रत्यक्षरूप ज्ञान निर्विकल्पक होता है और अनुमानरूप ज्ञान सविकल्पक। ये दो हो प्रमाण बौद्ध दर्शनमें माने गये हैं। क्योंकि बौद्ध मतानुसार विषय दो प्रकारका होता है-एक स्वलक्षण रूप और दूसरा सामान्य लक्षण रूप । स्वलक्षणका अर्थ है वस्तुका स्व-रूप, जो शब्द आदिके बिना ही ग्रहण किया जाता है। सामान्य लक्षणका अर्थ है-अनेक वस्तुओं के साथ गृहीत वस्तुका सामान्य रूप। इसमें शब्दका प्रयोग होता है। स्वलक्षण प्रत्यक्षका विषय है और सामान्य लक्षण अनुमानका विषय है। जो कल्पनासे रहित निभ्रन्ति ज्ञान होता है उसे बौद्ध दर्शनमें प्रत्यक्ष कहते हैं। और अभिलाप अर्थात् शब्द विशिष्ट प्रतीतिको कल्पना कहते हैं। बीदका कहना है कि प्रत्यक्षमें शब्दसंसुष्ट अर्थका ग्रहण सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है और वह क्षणिक है। जब हम उसे कोई नाम देते हैं तबतक वह हमारे सामनेसे विलीन हो जाता है। और उसके विलीन हो जानेपर जब हम उसे अमुक नामसे पुकारते हैं तो उस समय वह अर्थ वर्तमान नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष शब्द विशिष्ट अर्थको ग्रहण नहीं करता। तब वह सविकल्पक कैसे हो सकता है।

१. न्या व कु व व प ४६। २. न्यायबि प ११। ३. न्यायबि प १३।

अर्थमें शब्दोंका रहना सम्भव नहीं है और न अर्थ और शब्दका तादात्म्य सम्बन्ध ही है। ऐसी दशामें अर्थसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानमें ज्ञानको उत्पन्न न करनेवाले शब्दके आकारका संसर्ग कैसे रह सकता है ? क्योंकि जो जिसका जनक नहीं होता, वह उसके आकारको धारण नहीं करता। जैसे रससे उत्पन्न होनेवाला रसज्ञान अपने अजनक रूप आदिके आकारको धारण नहीं करता। और इन्द्रिय ज्ञान केवल नील आदि अर्थसे हो उत्पन्न होता है, शब्दसे उत्पन्न नहीं होता। तब वह शब्दके आकारको धारण नहीं कर सकता। और जब वह शब्दके आकारको धारण नहीं कर ता, तब वह शब्दग्राही कैसे हो सकता है क्योंकि बौद्ध मतके अनुसार जो ज्ञान जिसके आकार नहीं होता वह उसका ग्राहक नहीं होता। अतः जो ज्ञान अर्थसे संसृष्ट शब्दको वाचकरूपसे ग्रहण करता है, वहो सविकल्पक है, अन्य नहीं। यह बात प्रत्यक्ष ज्ञानमें सम्भव नहीं है, अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष हो प्रमाण है।

शंका—यदि प्रत्यक्ष निर्विकल्पक है, तो उससे लोक-व्यवहार कैसे चल सकता है ? विचारक पुरुष प्रत्यक्षसे यह निश्चय करता है कि अमुक वस्तु सुखका कारण है और अमुक दु:खका कारण है, तभी वह उनमें-से एकको छोड़ता है और दूसरी-को ग्रहण करता है।

उत्तर—निर्विकल्पक ज्ञानमें सिवकल्पक ज्ञानको उत्पन्न करनेकी शिक्त है अतः वह उसके द्वारा समस्त व्यवहारों में कारण होता है। आश्य यह है कि यद्यपि प्रत्यक्ष कल्पना रहित है फिर भी वह सजातीय और विजातीय पदार्थों से भिन्न अग्नि आदिको विषय करता हुआ ही उत्पन्न होता है। और चूँकि वह नियत रूप वस्तुको ग्रहण करता है और विजातीय वस्तुओं से भिन्न वस्तुके आकारका अनुगामी होता है; अतः वह उसी वस्तुमें विधि और निषेधका आविभवि करता है—यह अग्नि है, फूल वगैरह नहीं है। निर्विकल्पक प्रत्यक्षके अनन्तर होनेवाले ये दोनों विकल्प परम्परासे वस्तुसे सम्बद्ध होनेके कारण यद्यपि अवि-संवादी हैं—इनमें कोई विसंवाद नहीं है, फिर भी ये प्रमाण नहीं हैं; क्योंकि ये विकल्प दृश्य और विकल्पयमें एकत्वाध्यवसाय होनेसे होते हैं। अतः ये वस्तुके जाने हुए रूपको हो जानते हैं। आश्य यह है—निर्विकल्पक प्रत्यक्षके विषयको लेकर ही पीछसे विकल्प उत्पन्न होते हैं। अतः विकल्पका विषय कोई नवीन नहीं होता तथा ज्ञाता भ्रमवश निर्विकल्प प्रत्यक्षके विषय दृश्यको और

१. तत्त्वसं०, पृ० ३६०।

विकल्पके विषय विकल्प्यको एक मान बैठता है। अतः विकल्पको प्रमाण नहीं माना जाता।

शंका—यदि उपर्युक्त कारणसे सिवकल्पक ज्ञानको अप्रमाण माना जाता है तो अनुमानको भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए; क्योंकि प्रत्यक्षसे गृहीत विषयमें ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है।

उत्तर—प्रत्यक्षसे उत्पन्न होनेपर भी जिस अंशमें वह सविकल्पक ज्ञानको उत्पन्न करता है वही अंश गृहीत कहा जाता है। और जिस अंशमें भ्रान्ति होनेसे सिवकल्पक ज्ञानको उत्पन्न नहीं करता वह अंश गृहीत होनेपर भी अगृहीतके तुल्य होता है। उस अंशमें वर्तमान समारोपको दूर करनेके लिए अनुमानको प्रवृत्ति होती है। अतः अनुमान प्रमाण है, किन्तु प्रत्यक्षके अनन्तर होनेवाला सिवकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है; क्योंकि वह वर्तमान समारोपको दूर करनेमें असमर्थ है।

शंका—स्वलक्षण रूप वस्तुका अनुभव होनेपर भी उस्का निश्चय क्यों नहीं होता?

उत्तर — निश्चयकी उत्पत्तिके लिए अन्य कारणोंकी अपेक्षा होती है। अर्थात् केवल अनुभवके होनेसे ही निश्चय नहीं होता, उसके लिए अम्यासकी, अर्थित्वकी और पाटव आदि कारणोंकी अपेक्षा आवश्यक होती है। अतः सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है, किन्तु निर्विकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है।

उत्तर पश्च-बौद्धाचार्य कमलशोलने तत्त्वसंग्रहकी टोका (पृ० ३९४)में लिखा है कि—'कुछ अपने ही पक्षके लोगोंको प्रत्यक्षके लक्षणमें 'अभ्रान्त' पद इष्ट नहीं है, क्योंकि पीत शंखका ज्ञान भ्रान्त होनेपर भी प्रत्यक्ष है। "इसीसे आचार्य दिग्नागने प्रत्यक्षके लक्षणमें अभ्रान्तपद ग्रहण नहीं किया।' आशय यह है कि दिग्नागने 'कल्पनारहित ज्ञानको प्रत्यक्ष' माना है और धर्मकीतिने उसमें 'अभ्रान्त' पद बढ़ाकर 'कल्पनारहित अभ्रान्त ज्ञानको प्रत्यक्ष' माना है। जैनाचार्य अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्थवार्तिकमें दिग्नागके प्रत्यक्षके लक्षणकी आलोचना करते हुए लिखा है—'प्रत्यक्ष सर्वथा कल्पनासे रहित है या कथंचित् कल्पनासे रहित है? यदि वह सर्वथा कल्पनासे रहित है तो 'प्रमाण ज्ञान सर्वथा कल्पनारहित है' यह भी तो एक कल्पना ही है, इससे भी रहित होनेसे 'प्रमाण ज्ञान सर्वथा कल्पनारहित है' यह भी कह सकना सम्भव न होगा। और यदि वह इस कल्पनासे रहित नहीं है तो भी 'प्रमाण ज्ञान सर्वथा कल्पनासे रहित नहीं है तो

<sup>े</sup> १. तस्वार्थवा०, ५० ३६।

कि 'प्रमाण ज्ञान कथंचित् कल्पनारहित' है तो बौद्ध तो एकान्तवादी हैं, और ऐसा माननेसे एकान्तवादको छोड़कर अनेकान्तवाद स्वीकार करना होता है। अत: ऐसा माननेमें भी बौद्धोंपर आपत्ति ही आती है।

आचार्य विद्यानन्दने अपने श्लोके नातिकमें तथा आचार्य प्रभाचन्द्रने न्याय-कुमुदचन्द्र और प्रमेयकमलॅमार्तण्डमें कल्पनाके लक्षण 'अभिलापवती प्रतीति' को लेकर आलोचना की है। प्रभावेंन्द्राचार्यका कहना है कि बौद्ध निर्विकल्पक दर्शन-को निश्चयात्मक नहीं मानते; क्योंकि निश्चय भी कल्पना ही है। ऐसी स्थितिमें वह प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि जो ज्ञान स्वयं अनिश्चयस्वरूप है और अर्थका भी निश्चय नहीं करता वह प्रमाण नहीं हो सकता । संशय आदिको दूर करके अर्थके स्वरूपका निर्णय करना हो निश्चय है। यह निश्चय प्रमाणका स्वरूप है; क्योंकि 'प्रकर्षेण' अर्थात् संशय आदिको दूर करके 'मीयते' अर्थात् जिससे अर्थको जाना जाता है, उसे प्रमाण कहते हैं, यह प्रमाण शब्दकी निष्कित है। यह बात निर्वि-करूपक ज्ञानमें सम्भव नहीं है, तब उसे प्रमाण कैसे कहा जा सकता है। दूसरे निर्विकल्पक ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है। इससे भी वह प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि जो ज्ञान व्यवहारमें उपयोगी नहीं है वह प्रमाण नहीं है। जैसे चलते हुए मनुष्यको तृण आदिके स्पर्शसे होनेवाला ज्ञान । बौद्धोंका निर्विकल्पक ज्ञान भी इसीके तुल्य है। अतः वह प्रमाण नहीं हो सकता। बौद्धोंने यह स्वयं स्वीकार किया है कि व्यवहारके लिए ही प्रमाणकी आवश्यकता है, किन्तू बौद्धोंका निवि-कल्पक ज्ञान व्यवहारका साधक नहीं है; क्योंकि वह न तो अपना निश्चय कर पाता है और न अर्थका निश्चय कर पाता है। अतः ऐसे निर्विकल्पक ज्ञानसे अनध्य-वसाय आदि मिध्याज्ञानोंको तरह व्यवहारी मनुष्यको किसी विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

बौद्ध--यद्यपि प्रत्यक्ष निर्विकल्पक है फिर भी वह अपनेसे भिन्न एक सिव-कल्पक ज्ञानको उत्पन्न करता है, अतः वह प्रवर्तक है और प्रवर्तक होनेसे प्रमाण है।

जैन—यह केवल श्रद्धामात्र है। इस तरहसे तो नैयायिकका सिन्नकर्ष भी प्रमाण हो सकता है, और निर्विकल्पकमें और सिन्नकर्षमें कोई भेद ही नहीं रहता। शायद यह कहा जाये कि सिन्नकर्ष अचेतन होता है और निर्विकल्पक ज्ञान चेतन है, अतः उसमें और सिन्नकर्षमें भेद है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष चेतन नहीं हो सकता। जो दूसरेकी अपेक्षा न करके

१. पृ० १८५। २. पृ० ४७। ३. पृ० ४६। ४. न्या० कु० च०, पृ० ४८।

स्वयं अपने स्वरूपका उपदर्शक होता है, उसे चेतन कहा जाता है। किन्तु निर्विकल्पक प्रत्यक्ष स्वप्नमें भी दूसरेकी अपेक्षा न करके अपने स्वरूपका प्रदर्शन नहीं करता। अतः वह चेतन कैसे हो सकता है? और चेतन न होनेसे उसमें और सिप्तकर्षमें कोई अन्तर नहीं रहता। अतः यदि आप सिप्तकर्षसे अपने निर्विकल्पक ज्ञानमें कुछ भेद रखना चाहते हैं तो उसे निश्चयात्मक मानना चाहिए। ऐसा माने बिना उसके स्वरूपका अनुभव नहीं हो सकता और स्वरूपका अनुभव हुए बिना सिप्तकर्षसे निर्विकल्पक ज्ञान भिन्न सिद्ध नहीं हो सकता।

बौद्ध--'मैं देखता हूँ' इस प्रकारके विकल्पको उत्पन्न करना ही निर्विकल्पक प्रत्यक्षका व्यापार है तब वह निव्यापार कैसे है ?

जैन—यह भी ठीक नहीं है; ऐसा माननेसे तो निर्विकल्पक प्रत्यक्षको निश्चयात्मक मानना होगा। क्योंकि आप (बौद्ध) व्यापारको व्यापारवान्से भिन्न नहीं मानते; क्योंकि व्यापार व्यापारवान्का स्वरूप है।

बौद्ध-व्यापार व्यापारवानुका कार्य है अतः वह उससे भिन्न है।

जैन—यदि वह कार्य है, तो उसे व्यापारवान्का व्यापार नहीं कहा जा सकता; क्योंकि पिताका व्यापार पुत्र नहीं होता। यदि थोड़ी देरके लिए यह मान भी लिया जाये कि व्यापार व्यापारवान्का कार्य है फिर भी यदि निविक्षल्पक प्रत्यक्ष स्वयं निश्चयात्मक नहीं है तो उसुसे उत्पन्न होनेवाले विकल्पमें निश्चयात्मकता कैसे हो सकती है? यदि कहा जाये कि विकल्प ज्ञानरूप है अतः वह निश्चयात्मक होता है, तो निविकल्पक प्रत्यक्ष भी ज्ञानरूप है अतः उसे भी निश्चयात्मक होना चाहिए। दोनोंके ज्ञानरूप होनेपर भी जो निविकल्पक प्रत्यक्ष साक्षात् रूपये स्वयं अर्थका ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति करता है, वह तो अर्थका प्रत्यक्ष साक्षात् रूपये स्वयं अर्थका ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति करता है, वह तो अर्थका निश्चय नहीं करता, और जो उस निविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाला विकल्प है वह अर्थका निश्चय करता है। यह तो वही कहावत हुई कि तलवार तीक्षण नहीं है किन्तु उसका म्यान बहुत तीक्ष्ण है।

निविकल्पसे विकल्पकज्ञानकी उत्पादक सामग्री विलक्षण है अतः विकल्पक निश्चयात्मक है, यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि यह तो तभी सिद्ध हो सकता है जब निविकल्पक और सविकल्पकका भेद सिद्ध हो जाये। किन्तु विकल्पक-ज्ञानके सिवा निविकल्पकको प्रतीति तो स्वप्नमें भी नहीं होती। हमें तो इन्द्रिय आदि सामग्रीसे उत्पन्न होनेवाले केवल एक ही ज्ञानकी प्रतीति होती है जो अपना और अर्थका निश्चय कराता है। फिर भी यदि निविकल्पक और सविकल्पक भेद-को माना जाता है, तब तो बौद्धोंको बुद्ध और चैतन्यको भिन्न-भिन्न माननेवाले

सांख्योंका खण्डन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे निर्निकल्पक और सिवकल्पक-की भिन्न-भिन्न प्रतीति नहीं होनेपर भी बौद्ध दोनोंको दो जुदा ज्ञान मानता है, वैसे ही बुद्धि और चैतन्यमें भेदप्रतीति नहीं होनेपर सी सांख्य उन्हें भिन्न मानता है। शायद बौद्ध कहें कि निर्विकल्पक और सिवबल्पक ज्ञानमें एकताका अध्यव-साय होनेसे भेदकी प्रतीति नहीं होती, तो यह बात तो सांख्य भी कह सकता है।

जैसे आगको और बच्चेको अलग-अलग जानकर बच्चेमें आगकी-सी तेज-स्विता देखकर दोनोंका एकत्वाध्यवसाय कर दिया जाता है कि यह बच्चा तो आग है। वैसे ही यदि निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञानका स्वरूप अलग-अलग अनुभवमें आये तो एकमें दूसरेका अध्यारोप करके एकत्वाध्यवसाय करना उचित है, किन्तु सविकल्पक और निर्विकल्पकका बोच कहींपर कभी किसीको नहीं होता। फिर इन दोनोंका एकत्वाध्यवसाय करेगा कौन? इन्हीं दोनोंमें-से कोई एक अथवा कोई तीसरा ? यदि इन्हीं दोनोंमें-से कोई एक ज्ञान दोनोंका एकत्वाच्यव-साय करता है तो वह सविकल्पक अथवा निर्विकल्पक है ? निर्विकल्पकसे तो यह काम हो नहीं सकता; क्योंकि वह विचारक नहीं है। और न सविकल्पक ही इस कामको कर सकता है; क्योंकि निर्विकल्पक ज्ञान उसका विषय नहीं है। और जो जिसको विषय नहीं करता वह किसीके साथ उसका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता। जैसे घटका ज्ञान परमाणुको नहीं जानता, अतः वह परमाणुके साथ घटका एकत्वाघ्यवसाय नहीं कर सकता । उसी तरह निर्विकल्पकज्ञान सविकल्पकका विषय नहीं है। यदि निर्विकल्पक्तान सविकल्पकज्ञानका विषय हो जायेगा तो सविकल्पक-ज्ञान भी 'स्वलक्षण'को विषय कर सकेगा। यदि इन दोनोंको छोड़कर किसी तीसरे ज्ञानसे दोनोंका एकत्वाध्यवसाय माना जायेगा, तो वह ज्ञान भी या तो सविकल्यक होगा या निविकल्पक । अतः वह भी दोनोंका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता। इसलिए यदि प्रतीतिके अनुसार ही वस्तुकी व्यवस्था करना चाहते हो तो अनुभव सिद्ध और 'स्व' तथा अर्थका निश्चय करनेवाला एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान मानना चाहिए। वही अपना और परका निश्चय करानेवाला होनेसे सब व्यवहारोंका मूल है। हाँ, उसीका एक नाम निविकल्पक रखना चाहो तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि नामभेद होनेसे अर्थभेद नहीं हो जाता।

वजो स्वयं निविकल्पक है, वह विकल्पको कैसे उत्पन्न कर सकता है क्योंकि निविकल्पकपनेका और विकल्पको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यका परस्परमें विरोध है। यदि कहा जाये कि विकल्पवासनाको अपेक्षा लेकर निविकल्पक प्रत्यक्ष भी विकल्प-

१. न्यायकु०, ५० ४८-५० । २. प्रमेयक् मा०, ५० ३३ ।

को उत्पन्न कर सकता है तो विकल्पवासनासापेक्ष अर्थ हो विकल्पको उत्पन्न कर देगा, दोनोंके बीचमें एक अन्तर्गडु निविकल्पक प्रत्यक्षकी आवश्यकता ही क्या है?

बौद्ध-अज्ञात अर्थ विकल्पको कैसे उत्पन्न कर सकता है ?

जैन — तो अनिश्चयात्मक निर्विकल्पक विकल्पको कैसे उत्पन्न कर सकता है ? बौद्ध — अनुभूति मात्रसे ही निर्विकल्पक सविकल्पकको उत्पन्न कर सकता है।

जैन—तो जैसे वह नील आदि पदार्थों में विकल्पको उत्पन्न करता है, वैसे ही उसमें रहनेवाले क्षणिकत्वमें भी विकल्पको उत्पन्न क्यों नहीं करता? यदि करे तो जैसे यह नील है ऐसा विकल्प होता है वैसे ही 'यह क्षणिक है' ऐसा भी विकल्प होना चाहिए। और ऐसा होनेसे उत्तरकालमें क्षणिकत्वकी सिद्धिके लिए जो अनुमान प्रमाणका आश्रय लिया जाता है, वह व्यर्थ पड़ेगा। तथा गृहीतप्राही होनेसे जैसे बौद्ध दर्शनमें सविकल्पकको प्रमाण नहीं माना जाता वैसे ही अनुमान भी गृहीतप्राही होनेसे अप्रमाण ठहरेगा।

बौद्ध-जिस विषयमें निर्विकल्पक प्रत्यक्ष विकल्पवासनाको प्रबुद्ध करता है, उसी विषयमें वह सिवकल्पकज्ञानको उत्पन्न करता है। चूँकि क्षणिकत्वके विषयमें वह विकल्पवासनाको प्रबुद्ध नहीं करता, अतः उसमें वह सिवकल्पक ज्ञान-को उत्पन्न नहीं करता।

जैन—जब निविकल्पक अनुभव मात्रसे ही विकल्पवासनाका प्रबोधक होता है तो जैसे वह नील आदिमें विकल्पवासनाको प्रबुद्ध करता है वैसे ही उसे क्षणि-कत्व वगैरहमें भी विकल्पवासनाको प्रबुद्ध करना ही चाहिए; क्योंकि अनुभूति मात्र दोनोंमें समान है।

बौद्ध — जिस विषयमें अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाटव और अधित्व होता है, उसी विषयमें निर्विकल्पक विकल्पवासनाका प्रबोधक होता है। क्षणिकत्वके विषयमें ये बातें नहीं पायी जातीं। अतः वह उसमें विकल्पवासनाका प्रबोधक नहीं होता।

जैन—यदि ऐसा है तो कृपया यह बतलाइए कि यह अभ्यास क्या बस्तु है— बार-बार दर्शन होना अथवा बहुत बार विकल्पको उत्पन्न करना ? यदि अभ्याससे मतलब बार-बार दर्शन होनेसे हैं तो इस प्रकारका अभ्यास तो जैसे नोल आदिके विषयमें है, वैसे हो क्षणिकत्व आदिके विषयमें भी है; क्योंकि बौद्ध दर्शनमें कहा है कि 'यह मानव क्षणिकत्वको हो देखता है।' यदि अभ्याससे मतलब बहुत बार विकल्पको उत्पन्न करनेसे है तो क्षणिकत्व आदिके दर्शनमें उसका अभाव

क्यों है ? यदि कहा जायेगा कि उस विषयमें निर्विकल्पक विकल्पवासनाका प्रबोधक नहीं है तो अन्योन्याश्रय नामका दोष आयेगा; क्योंकि 'क्षणिकत्व वगैरहके विषयमें निर्विकल्पक दर्शन विकल्प वासनाका प्रबोधक नहीं है यह सिद्ध होनेपर 'बहुत-बार विकल्पको उत्पन्न करने रूप' अभ्यासके अभावकी सिद्धि होगी और इस प्रकारके अम्यासका अभाव सिद्ध होनेपर 'क्षणिकत्वके विषयमें निविकल्पक दर्शन विकल्प वासनाका प्रबोधक नहीं हैं यह बात सिद्ध होगी। अतः अभ्यासके न होनेसे निर्विकल्यक प्रत्यक्ष क्षणिकत्वके विषयमें विकल्य वासनाका उद्बोधक नहीं है, यह बात बनती नहीं। प्रकरणकी बात भो ठीक नहीं क्योंकि क्षणिक और अक्षणिकका विचार करते समय क्षणिकका प्रकरण भी है ही । बुद्धि पाटवसे आपका क्या मतलब है-नील आदिमें दर्शनका विकल्प उत्पन्न करना, अथवा स्पष्टतर अनुभवका होना ? प्रथम पक्ष में तो अन्योन्याश्रय दोष आता है, क्योंकि 'क्षणिक आदिके विषयमें निविकल्पक दर्शन विकल्यवासनाका प्रबोधक नहीं है' इस बातके सिद्ध हो जानेपर विकल्पको उत्पन्न करने रूप पाटवके अभावकी सिद्धि होगी। और पाटवके अभावकी सिद्धि हो जानेपर 'क्षणिक आदिके विषयमें दर्शन विकल्पवासनाका प्रबोधक नही हैं यह बात सिद्ध होगी। दूसरे पक्षमें तो क्षणिकत्व आदिमें भी निर्विकल्पको विकल्प वासनाका प्रबोधक होना हो चाहिए क्योंकि जैसे नीलादिका स्पष्टतर अनुभव होता है, वैसे ही क्षणिकत्वका भी स्पष्टतर अनुभव बौद्ध मानते ही हैं। इसी तरह अर्थित्वसे आपका क्या तात्पर्य है? अभिलाषाका होना अथवा जिज्ञासाका होना ? पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि कभी-कभी अनभिलिषत वस्तुमें भी विकल्पवासनाका प्रबोध देखा जाता है। जैसे सौंप और काँटा वगैरहसे सब बचते हैं, फिर भी पैरमें काँटा लगनेपर विकल्प उत्पन्न होता ही है। दूसरे पक्षमें तो क्षणिकत्वमें भी विकल्पवासनाके प्रबोधका प्रसंग उपस्थित होता है; क्योंकि जैसे नील आदि पदार्थोंको जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) रहती है वैसे ही क्षणक्षयको भी जाननेकी इच्छा रहती ही है। अतः 'अम्यास आदिके न होनेसे निर्विकल्पक दर्शन क्षणिकत्वके विषयमें विकल्पवासनाको प्रबुद्ध नहीं करता' ऐसा मानना समुचित नहीं कहा जा सकता।

बौद्ध-अम्यासादि सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दर्शन विकल्पका उत्पादक नहीं है। विकल्प तो शब्द और अर्थ रूप विकल्पवासनासे उत्पन्न होता है। और वह शब्दार्थ वासनारूप विकल्प पूर्व वासनासे उत्पन्न होता है। इस तरह विकल्प और वासनाकी सन्तान अनादि है, और यह सन्तान निविकल्पक प्रत्यक्षको

१. प्रमेयक०, ५० ३५।

सन्तानसे भिन्न है। अतः विजातीय निर्विकल्पक दर्शनसे विजातीय विकल्पकी उत्पत्ति होना हमें इष्ट नहीं है।

जैन—यह कथन भी संगत नहीं है। यदि निर्विकल्पक दर्शन विकल्पको उत्पन्न नहीं करता तो बौद्ध दर्शनमें ऐसा क्यों कहा है—

"यत्रैव जनयेदेनां तत्रेवास्य प्रमाणतां।"

अर्थात् — जिस विषयमें निविकल्पक प्रत्यक्ष स्विकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करता है उसी विषयमें वह प्रमाण है।

आपके उक्त कथनसे इस मान्यतामें विरोध आता है। अतः जब सविकल्पक बुद्धिको उत्पन्न करनेपर हो निर्विकल्पकका प्रामाण्य अभीष्ट है तो सविकल्पकको ही प्रमाण क्यों नहीं मान लेते। क्योंकि वह संवादक है, अर्थकी परिच्छित्तिमें साधकतम है, अनिश्चित अर्थका निश्चायक है और ज्ञाता उसोको अपेक्षा करता है। निर्विकल्पमें ये बात नहीं हैं अतः वह सिन्नकर्षको तरह प्रमाण नहीं हो सकता।

हाँ, यदि गृहीतग्राही होनेसे सविकल्पकको अप्रमाण मानते हैं तो अनुमान भी अप्रमाण ठहरता है; क्योंकि व्याप्तिज्ञान और योगिप्रत्यक्ष से गृहीत अर्थको अनुमान ग्रहण करता है तथा क्षणिकत्वको सिद्ध करनेवाला अनुमान भी ऐसी स्थितिमें कैसे प्रमाण हो सकता है; क्योंकि जिस समय यह कहा जाता है-- सर्व क्षणिकं सस्वात्-' सब पदार्थ क्षणिक हैं वयों कि सत् हैं; उसी समय ये शब्द श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके विषय हो जाते हैं और उसी प्रत्यक्षके द्वारा जाने गये क्षणिकत्वको अनुमान प्रमाण विषय करता है। अतः वह भो गृहीतग्राही है। यदि कहा जाये कि वह प्रत्यक्ष तो केवल शब्दको ही ग्रहण करता है उसके क्षणिकत्व घर्मको ग्रहण नहीं करता तो एक हो वस्तुका ग्रहण और अग्रहण होनेसे शब्द रूप वर्मीसे उसका क्षणिकत्व धर्म भिन्न हो जायेगा । और ऐसा होनेसे शब्द अक्षणिक ठहरेगा। अतः सविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है। ' उसे संशय ज्ञान, विपरीतज्ञान आदि मिथ्य।ज्ञान भी यद्या ज्ञान हैं, फिर भी ज्ञान होने मात्रसे ही उन्हें प्रमाण नहीं माना जा सकता; क्योंकि वे समीचीन व्यवहारमें अनुपयोगी हैं, उनके द्वारा किसीको भी वस्तुका सम्यग्जान नहीं होता। इसी तरह बौढोंका निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी यद्यपि ज्ञानरूप है, किन्तु ज्ञानरूप होनेमात्रसे ही उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि अन्य मिध्याज्ञानोंकी तरह वह भी संव्यवहारमें अनुपयोगी है।

१. वही०, पृ० ३७।

२. न्यायकु०, ५० ५२।

मिध्याज्ञानके तीन भेद हैं — संशयज्ञान, विपर्ययज्ञान और अन्ध्यवसाय। किसी पदार्थके देखनेपर यह पदार्थ स्थाणु (ठूँठ) है अथवा मनुष्य है, इस प्रकार अनेक अर्थोंका आलम्बन लेनेवाले अनिश्चित ज्ञानको संशयज्ञान कहते हैं। स्थाणुको पुरुष समझ लेना अथवा सीपको चाँदी या चाँदोको सीप समझ लेना विपर्ययज्ञान है। इस विपर्ययज्ञानको लेकर भारतीय दार्शनिकोंमें बहुत मतभेद है। कोई इसे विवेकाख्याति कहता है तो दूसरे अख्याति, असत्स्थाति, प्रसिद्धार्थस्थाति, आत्मस्थाति, सदसत्त्वाद्यनिवंचनीयार्थस्थाति, विपरीतार्थस्थाति, और अलोकिकार्थस्थातिके रूपमें मानते हैं। जैन दार्शनिक प्रभाचन्द्राचार्य आदिने इनकी आलोचना की है। उसका सार यह है—

#### विपर्ययज्ञान

#### १. विवेकाख्याति

पूर्व पक्ष—मीमांसक प्रभाकरके अनुयायी विपर्ययज्ञानमें विवेकाख्यातिको स्वीकार करते हैं। उनका कहना है—सीपमें 'यह चाँदी है' यह एक ज्ञान नहीं है, किन्तु ये दो ज्ञान हैं। इनमें एक प्रत्यक्षज्ञान है, दूसरा स्मरणज्ञान है। क्योंकि इन दोनों ज्ञानोंके कारण भी भिन्न-भिन्न हैं और विषय भी भिन्न-भिन्न हैं। 'यह' प्रत्यक्षज्ञान है, उसका कारण इन्द्रिय है। और 'चाँदी' स्मरणज्ञान है, उसका कारण संस्कार है। तथा 'यह' इस ज्ञानका आलम्बन सामने पड़ी हुई सीप है और 'चाँदी' इस ज्ञानका आलम्बन पहले देखी हुई चाँदी है। अतः भिन्न विषय और भिन्न कारण होनेसे 'यह चाँदी है' यहाँ दो ज्ञान हो मानना चाहिए। विशेष इस प्रकार है—'यह' सामने पड़े हुए अर्थको ग्रहण करनेवाला प्रत्यक्षज्ञान है और 'चाँदी' यह पहले देखी हुई चाँदीका स्मरण है, क्योंकि चाँदीके ज्ञानका विषय चाँदी ही हो सकती है, सोप नहीं। अन्याकार प्रतीतिका विषय अन्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो सब ज्ञानोंका विषय सब पदार्थ हो जायेंगे। अतः यहां 'चाँदी' इस ज्ञानका विषय चाँदो ही है; किन्तु चाँदो सामने मौजूद नहीं है अत; सीपको देखकर पहले देखी हुई चाँदीका ही स्मरण हो आता है।

शंका — यदि पहले देखी हुई चाँदीका स्मरण हुआ मानते हैं तो अतीत वस्तु-का स्मरण तो अतीत रूपसे ही होना चाहिए, सामने चाँदी पड़ी है इस तरह वर्तमान रूपसे तो नहीं होना चाहिए।

- १. मिथ्याज्ञानत्त्रेऽपि संरायविपर्ययानध्थवसायात्मकं स्यात्—तत्त्वार्थवा०, ए० ४४।
- २. अनेकार्थानिश्चितापर्युदासात्मकः संशयः। तत्त्वा० वा०, ए० ४३।
- ३. बृह्० टी०, पृ० ५१ । प्रक्रण मं०, पृ० ४३ ।

उत्तर—यह शंका उचित नहीं है। अतीत चौदीका भी दोषकी वजहसे अतीत क्षि प्रतिभास नहीं होता। कारण यह है कि सामने वर्तमान सीपमें और पहले देखी हुई चौदीमें समानता होनेसे उस समानताका अवलम्बन पाकर जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान सीप और चौदीमें भेद ग्रहण न होनेसे चौदीके स्मरणमें कारण होता है, किन्तु 'मैं चौदीका स्मरण करता हूँ' उस कालमें यह बोध नहीं होता इसीलिए इसे स्मृतिप्रमोष अथवा विवेकाक्याति कहते हैं। जो दार्शनिक सीपमें होनेवाले चौदीके ज्ञानको स्मृतिप्रमोष न मानकर विपरीतक्याति मानते हैं, उनके मतमें बाह्य अर्थक़ी सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे चौदीके न होने-पर भी चौदीका ज्ञान चौदीकी प्रतीति करा देता है वैसे ही सभी ज्ञान बाह्य अर्थोंके अभावमें भी उनका ज्ञान करा देंगे। अतः इसे स्मृतिप्रमोष ही मानना चाहिए।

उत्तर पक्ष-सीपमें 'यह चौदी है' यह ज्ञान दो नहीं हैं, किन्तु एक ही ज्ञान है, इसका कारण भी एक ही है- इक्षु आदि सामग्री। और विषय भी एक ही है, सोपका टुकड़ा। सामने पड़े हुए सीपके टुकड़ेकी काच कामल आदि दोषोंके कारण चक्षु चाँदीके रूपमें दिखला देती ,है। दोषोंका काम ही यह है कि वे अविद्यमान वस्तुका भी ज्ञान करा देते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाता तो यह प्रश्न होता है कि 'यह चाँदी है' इस ज्ञानमें सीप किस रूपसे काम करती है, कारण रूपसे अथवा विषय रूपसे । पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि 'यह चांदो हैं इस ज्ञानका कारण यदि सीपको माना जायेगा तो जहाँ वास्तवमें चाँदी है वहाँ जैसे चक्षु आदिके न होनेपर चाँदीका ज्ञान नहीं होता वैसे ही सीपके न होने-पर भी चौदीका ज्ञान नहीं हो सकेगा; क्योंकि आप चाँदीके ज्ञानमें सीपको कारण मानते हैं। यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करते हैं तो यह सिद्ध हो जाता है कि इस ज्ञानका विषय सीप ही है, अतीत चाँदी नहीं। अतः 'यह चाँदी है' यह एक ही ज्ञान है और इसका विषय भी एक है। 'यह' शब्द केवल पुरोवर्तीपनेको बतलाता है और 'चाँदो शब्द 'चाँदो'को हो बतलाता है, न कि किसी विषयान्तरको । अत: इस ज्ञानमें भेदकी आशंका कैसे हो सकती है। अन्यथा वास्तविक चौदीके ज्ञानमें भी उसका प्रसंग आयेगा। क्योंकि चौदीके स्वरूपमात्रका प्रतिभास दोनों ज्ञानोंमें समान है।

१. बृहती, १० ५३-५५ ।

२. न्यायकु०, पृ० ५५-६०। प्रमेयक० मा०, पृ० ५३-५८।

यदि सीपमें 'यह चांदी है' इस ज्ञानका विषय पहले देखी हुई चांदी है तो वहां चांदोका प्रतिभास अतीत रूपसे ही होना चाहिए। और उस अवस्थामें ज्ञाताकी प्रवृत्ति उस चांदीमें नहीं होनी चाहिए; क्योंकि अतीत वस्तुको प्राप्त करना शक्य नहीं है। अतः इस ज्ञानका विषय सामने वर्तमान सीपको ही मानना चाहिए; क्योंकि यह ज्ञान उसीमें प्रवृत्ति कराता है। जो जिसमें प्रवृत्ति कराता है, उसका विषय वही वस्तु होती है। जैसे वास्तविक चांदीका ज्ञान वास्तविक चांदीमें प्रवृत्ति कराता है, अतः उसका विषय वही है। उसी तरह सीपमें होनेवाला 'यह चांदी है' यह ज्ञान सामने विद्यमान सीपमें ही प्रवृत्ति कराता है अतः उसका विषय वही है, अतीत चांदी नहीं।

पूर्ववादी—यद्यपि इस ज्ञानका विषय पहले देखी हुई चाँदी ही है किन्तु दोषके कारण अतीत चाँदीका और सीपका भेद प्रतीत न होनेसे वह ज्ञान सामने वर्तमान सीपमें ही प्रवृत्ति कराता है।

जैन—यह समाधान समुचित नहीं है, भेदका प्रतीत न होना मात्र प्रवृत्तिमें कारण नहीं हो सकता। ज्ञाताकी प्रवृत्तिका कारण सामने चाँदीका दिखाई देना है न कि भेदकी प्रतीति न होना।

पूर्ववादी—यद्यपि इस ज्ञानका विषय अतीत चाँदी है, फिर भी चाँदीका यह ज्ञान सामने वर्तमान वास्तविक चाँदीके ज्ञानके समान ही होता है, इसीसे उसमें पुरुषकी प्रवृत्ति होती है।

जैन—तब तो चूँकि यह ज्ञान वर्तमान वस्तुका ज्ञान नहीं कराता, इसलिए अतीत चाँदीका प्रतिभास करानेवाले ज्ञानके ही तुल्य हुआ, अतः उसके तुल्य होनेसे पुरोवर्ती वस्तुमें उसे प्रवृत्ति नहीं करानी चाहिए; क्योंकि अतीत चाँदीके ज्ञानमें ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसी स्थितिमें सीपमें चाँदीको जाननेवाला मनुष्य सामने पड़े हुए सीपके टुकड़ेमें प्रवृत्ति करे या न करे। शायद कहा जाये कि सामने वर्तमान सत्य चाँदीके ज्ञान और अतीत चाँदोको जाननेवाले मिथ्या ज्ञानदोनों ज्ञानोंमें समानता होनेपर भी एक प्रवृत्तिमें हेतु है, दूमरा नहीं, किन्तु यह कथन संगत नहीं है। अतः सीपमें 'यह चाँदो है' इस ज्ञानका विषय सीप ही है। इसलिए 'यह चाँदो है' इस ज्ञानमें विषयभेद न होनेसे इसे दो ज्ञान नहीं माना जा सकता।

१. न्या० कु०, पृ. ५६।

बयवा, यदि ये दो ज्ञान हैं तो इनकी उत्पत्ति एक साथ होती है या क्रमसे ? एक साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते, अन्यथा ज्ञानोंके योगपद्यका प्रसंग उपस्थित हो जायेगा। तथा मीमांसकोंकी मान्यता—इन्द्रियोंमें क्रमसे ही ज्ञानको उत्पन्न करनेको सामर्थ्य है—उसको भी क्षति पहुँचेगी। यदि दोनों ज्ञान क्रमसे उत्पन्न होते हैं तो 'यह' इस प्रत्यक्ष ज्ञानसे पहले चौदीका स्मरण होता है, अथवा बादमें ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि 'यह' इस प्रत्यक्ष ज्ञानके होनेसे पहले स्मरणका बीज जो संस्कार है, उस संस्कारका प्रबोधक कोई कारण हो नहीं है, जिससे पहले देखी चौदीका स्मरण हो आये। और पूर्व संस्कारके प्रबुद्ध होनेपर ही स्मृति होती है, उसके बिना नहीं होती।

वादी—'यह' इस सविकल्पक ज्ञानसे पहले होनेवाले निर्विकल्पक ज्ञानसे संस्कारका प्रबोध होता है।

जैन—तब तो निर्विकल्पकके बाद ही 'यह' सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होगा और उसी समय चाँदोकी स्मृति होनेसे ज्ञानोंके योगपद्यका प्रसंग उपस्थित हो जायेगा।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि 'यह' इस प्रत्यक्ष ज्ञानके पश्चात् उत्तरन होनेवाला चाँदीका ज्ञान चक्षुग्यापारके रुक जानेपर भी उत्पन्न हुआ कहलाया। ऐसी स्थितिमें आँखें बन्द कर लेनेपर भी 'यह चाँदी है' ज्ञानका अनुभव होना चाहिए। तथा यह क्रम प्रतीतिविरुद्ध भी है; क्योंकि पहले सामने पड़ी हुई सीपको ग्रहण करके पीछे 'मैं चाँदीका स्मरण करता हूँ' इस तरह स्वप्नमें भी दोनों ज्ञानोंके क्रमकी प्रतीति नहीं होती। सबको यही प्रतीति होती है कि सामने पड़ी हुई वस्तु एकदम चाँदी रूपसे प्रतिभासित होती है। अन्यथा उत्तर कालमें उस जानके बाधक कारणोंके उपस्थित होनेपर 'यह चाँदी नहीं है' इस प्रकार जो तादात्म्य रूपसे चाँदीका प्रतिषेध किया जाता है वह नहीं होना चाहिए; क्योंकि आपके कथनानुसार तो वह अतीत चाँदोका स्मरण है। किन्तु लोकमें देखा जाता है कि सीपकी ओर अंगुलीसे निर्देश करके यह कहा जाता है कि यह चाँदी नहीं है। अतः सामने पड़ी हुई सीपकी जो चाँदीरूपसे प्रतीति होती है वह सामने अवस्थित वस्तु-स्वरूपसे विरुद्ध होनेके कारण विपरीतरूपाति है, स्मृतिप्रमोष नहीं है।

अथवा<sup>र</sup> स्मृतिप्रमोष भी हो, पर यह स्मृतिका प्रमोष है क्या? स्मृतिके

१. न्या० कु०, ए० ५७।

<sup>्</sup>र. बही, पृ० ५८।

विनाशको स्मृतिप्रमोष कहते हैं या स्मृतिका प्रत्यक्षके साथ एकत्वाध्यवसाय होना स्मृतिप्रमोष है, अथवा स्मृतिका प्रत्यक्ष रूप होना स्मृतिप्रमोष है, अथवा 'वह' इस अंशका अनुभव नहीं होना स्मृतिप्रमोष है, अथवा स्मृतिके तिरोभावका नाम स्मृतिप्रमोष है?

यदि स्मृतिके विनाशका नाम स्मृतिप्रमोध है तो जब धूमका देखकर अग्नि-को जान छेते हैं तब धूम और अग्निके सम्बन्धका स्मरण विनष्ट हो जाता है, यह भी स्मृतिप्रमोष कहा जायेगा। यदि प्रत्यक्षके साथ स्मृतिके एकत्वाष्यवसायको स्मृतिप्रमोष कहते हैं तो प्रश्न होता है कि दोनोंका एकत्वाध्यवसाय हुआ कैसे--विषयका एकत्वाध्यवसाय होनेसे अथवा स्वरूपका एकत्वाध्यवसाय होनेसे ? प्रथम पक्षमें यह विषयैकत्वाध्यवसाय क्या है-यदि एकके विषयका दूसरेमें आरोप करनेका नाम एकत्वाध्यवसाय है तो प्रत्यक्षके विषयका स्मृतिके विषयमें आरोप होता है या स्मृतिके विषयका प्रत्यक्षके विषयमें आरोप होता है? यदि प्रत्यक्षके विषयका स्मृतिके विषयमें आरोप होता है तो स्मृतिका विषय तो पहले देखी हुई चौदी है। अत: जिस देशमें उस चौदीको देखा था वहींपर सीपका स्पष्ट प्रतिभास होना चाहिए, न कि 'यह' इस उल्लेखके साथ सामने; क्योंकि जहाँपर जिसका आरोप होता है उसका प्रतिभास उसी देशमें होता है, जैसे मरीचिकामें आरोपित जलका प्रतिभास मरीचिका देशमें ही होता है। इसी तरह आप स्मृतिके विषय-भूत चौदीमें प्रत्यक्षके विषयभूत सीपका आरोपण करते हैं। अतः उसका प्रतिभास वहीं होना चाहिए। दूसरे पक्षमें अर्थात् यदि स्मृतिके विषयका प्रत्यक्षके विषयमें आरोप होता है तो 'यह' इस रूपसे सीपका स्पष्ट प्रतिभास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोपमें आरोपित जो स्मृतिका विषय है, वह अस्पष्ट है। अतः विषयका एकत्वाध्यवसाय होनेसे तो स्मृतिका प्रत्यक्षके साथ एकत्वाध्यवसाय नहीं बनता ।

स्वरूपका एकत्वाध्यवसाय होनेसे भी नहीं बनता; क्योंकि उसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि वह स्वरूपैकत्वाध्यवसाय कोई दूसरा करता है अथवा स्मृति और प्रत्यक्ष ही करते हैं? स्मृति और प्रत्यक्ष तो कर नहीं सकते; क्योंकि जो स्मृति और प्रत्यक्ष अ-स्वसंविदित स्वभाव होनेके कारण अपने स्वरूपका भी अध्यवसाय करनेमें असमर्थ हैं वे अन्यके साथ एकत्वाध्यवसाय कैसे कर सकते हैं? इसी तरह कोई दूसरा ज्ञान भी उनका एकत्वाध्यवसाय नहीं कर सकता; क्योंकि वह भी अ-स्वसंविदित स्वभाव (अपनेको न जान सकनेवाला; क्योंकि मीमांसक ज्ञानको स्वसंवेदी नहीं मानते) होनेके कारण जब अपने स्वरूपमात्रको भी नहीं जान सकता तो वह अन्यके साथ एकत्वाघ्यवसायकी बातको कैसे जान सकता है ? अत: प्रत्यक्षके साथ एकत्वाघ्यवसायका नाम भी स्मृतिप्रमोष नहीं हो सकता।

स्मृतिका प्रत्यक्षरूप होना भी स्मृतिप्रमोष नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा होने-पर जब स्मृति स्मृतिरूपको छोड़कर प्रत्यक्षरूप हो जायेगी, स्मृतिरूप नहीं रहेगी, तब उसे कैसे स्मृतिका प्रमोष कहा जा सकता है? यदि कहा जाये कि 'वह चाँदी' इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम स्मृति है। यहाँ जो 'वह' शब्द है वह पहले जाने गये अर्थको कहता है जो इस समय परोक्ष है। जहाँपर इस 'वह' शब्दका अनुभव नहीं होता वहाँ स्मृतिका प्रमोष कहा जाता है। किन्तु यह भी समृचित नहीं है, क्योंकि स्मृतिप्रमोषवादी मीमांसक 'वह चाँदी' इसको एक ही स्मरण मानता है। उसमें-से 'वह' शब्दका प्रमोष होनेपर 'चाँदी' शब्दका भी प्रमोष होना चाहिए; क्योंकि निरंश ज्ञानका एक देशसे प्रमोष नहीं हो सकता। अतः 'वह' की तरह चाँदीका भी अनुभव नहीं हो सकेगा।

अब रहा तिरोभाव, अर्थात् स्मृतिके तिरोभावको स्मृतिप्रमोष कहते हैं। यह तिरोभाव भी ज्ञानका यौगपद्य सिद्ध होनेपर ही सिद्ध हो सकता है। किन्तू मीमां-सक ऐसा मानते नहीं हैं कि एक साथ दो ज्ञान हो सकते हैं। तब तिरोभावकी बात भी नहीं बनती। यदि तिरोभावको मान भी लिया जाये तो प्रश्न होता है कि स्मृतिके तिरोभावसे आपका क्या अभिश्राय है-अपना काम न करना, स्मृति-का आवृत होना अथवा उसके स्वरूपका अभिभूत होना ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि स्मृतिका कार्य है जानना, सो 'यह चाँदी' इस ज्ञानके होते हए चाँदीका ज्ञान हो ही रहा है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि चिरस्थायी पदार्थ ही आवृत देखा जाता है, ज्ञान तो चिरस्थायी देखा नहीं जाता और न यह आपको इष्ट ही है। तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। बलवानुके द्वारा दुर्बलके स्वरूपका अभिभव देखा जाता है, जैसे सूर्यसे तारागणोंका। अब प्रश्न यह होता है कि स्मृति दुर्बल है तो क्यों है ? उसका विषय अतीत होता है इसलिए, अथवा वह बाध्य-मान होतो है इसलिए। प्रथम पक्षमें स्मृतिका ही उच्छेद हो जायेगा; क्योंकि सभी स्मृतियोंका विषय अतीत ही होता है अतः सभी स्मृतियाँ दुर्बल कहलायेंगी । और उस अवस्थामें प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उनके स्वरूपका अभिभव होनेका प्रसंग उप-स्थित होगा। दूसरे पक्षमें स्मृतिकी बाध्यमानता विपरीत ख्यातिको माने बिना बन नहीं सकतो । अतः स्मृतिप्रमोषके आग्रहको छोड्कर विपरीतस्थाति ही मानना चाहिए। इसलिए विपरीत ज्ञानके विषयमें प्रभाकर मतानुयायियोंका विवेका-ख्याति अथवा स्मृतिप्रमोष पक्ष समुचित नहीं प्रतीत होता।

#### २. श्रख्यातिवाद

चार्ताक मतानुयायी विपर्ययज्ञानको अख्यातिक रूपमें मानते हैं। उनका कहना है—सीपमें 'यह चांदी है' इस ज्ञानका विषय चांदी तो नहीं है, अन्यया फिर इस ज्ञानको भ्रान्त कैसे कहा जा सकता है? तथा 'बांदीका अभाव' भी इस ज्ञानका आलम्बन नहीं है; क्योंकि चांदीका अस्तित्व मानकर ही वह ज्ञान प्रवृत्त होता है। इसीलिए सीप भी इस ज्ञानका आलम्बन नहीं है। शायद कहा जाये कि चांदीके रूपमें सीप ही इस ज्ञानका आलम्बन है, किन्तु यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि अन्यका अन्यरूपसे ग्रहण होना नहीं देखा जाता; क्या कहीं घटरूपसे पटका ग्रहण होता देखा गया है? इसलिए इस ज्ञानमें कुछ भी प्रतिभासमान नहीं होता। इसीलिए इसे अख्याति कहते हैं।

यह अख्यातिवादियोंका कथन भी अविचारित ही है, क्योंकि यदि इस ज्ञानमें कुछ भी प्रतिभासमान नहीं होता तो 'यह चौदी है' इस रूपमें उसका कथन कैसे किया जा सकता है ? दूसरे फिर यह अख्याति है क्या वस्तु—ख्यातिके अभावका नाम अख्याति है अथवा ईषत् ख्यातिको अख्याति कहते हैं ? प्रथम पक्षमें भ्रान्तिमें और सुप्तावस्थामें कोई भेद नहीं रहेगा—क्योंकि भ्रान्तिमें सुप्तावस्थासे यही भेद होता है कि भ्रान्ति एक ज्ञानविशेषरूप होती है जब कि सुप्तावस्थामें यह बात नहीं होतो । यदि भ्रान्तिको भी ज्ञानविशेषरूप नहीं माना जायेगा तो दोनों समान हो जायेंगे । दूसरे पक्षमें ख्यातिके ईषत्पनेसे क्या अभिप्राय है ? यदि जो अर्थ जिस रूपमें अवस्थित है उसका उस रूपमें प्रतिभास न होनेका नाम ईषत्ख्याति अथवा अख्याति है तो यह तो विपरीतार्थस्थाति हुई, न कि अख्याति । अतः अख्याति पक्ष भी समुचित नहीं है ।

### ३. श्रसत्ख्यातिवाद

वौद्धदर्शनकी सौत्रान्तिक और माध्यमिक शाखाके अनुयायी विपर्ययज्ञानको असल्ख्यातिवाद मानते हैं। उनका कहना है—सोपमें 'यह चाँदो है' इस प्रकार जो वस्तुस्वरूप प्रतिभासित होता है वह ज्ञानका धर्म है अथवा अर्थका ? ज्ञानका धर्म तो वह हो नहीं सकता; क्योंकि उसकी प्रतीति अहंकारके रूपमें न होकर बाहरमें 'यह' इस रूपसे होती है तथा अर्थका भी धर्म नहीं है; क्योंकि उसके द्वारा जो काम होना चाहिए वह नहीं होता। इसके सिवा उत्तर कालमें होनेवाले

१. न्या कु० च०, पृ० ६०। प्रमेयक० मा०, पृ० ४८।

२. न्या० कु०, पृ० ६०।

बाधक ज्ञानसे उस वस्तु रूपका अर्थका धर्म होना बाधित हो जाता है। अतः उक्त 'यह चौदी है' इस ज्ञानमें असत्का ही प्रतिभास होता है। इसलिए उसे असल्ख्याति कहते हैं।

असत्ख्यातिवादियोंका उक्त कथन भी विचारपूर्ण नहीं है। क्योंकि आकाशकुसुमकी तरह असत्का प्रतिभास होना ही सम्भव नहीं है। तथा असत् भी हो
और उसका प्रतिभास हो, ये दोनों बातें विषद्ध हैं। पदार्थोंका प्रतिभासमान होना
ही उनका अस्तित्व है। क्या सर्वथा असत् गधेके सींग-जैसी वस्तुओंका स्वप्नमें
भी प्रतिभास होता है? तथा यदि भ्रान्त ज्ञानोंका विषय असत् माना जायेगा तो
भ्रान्तियोंमें जो अनेकरूपता देखी जाती है, उसका अभाव हो जायेगा, क्योंकि
उस नानारूपताका कोई कारण हो नहीं रहता। आशय यह है कि असत्ख्यातिवादी न तो ज्ञानमें वैचित्र्य मानते हैं और न अर्थमें वैचित्र्य मानते है तब उस
वैचित्र्यके निमित्तसे जो अनेक प्रकारकी भ्रान्तियाँ होती हैं, वे कैसे हो सकेंगी?

ऐसे ज्ञानोंमें अर्थिक्रयाकारित्व नहीं देखा जाता, इस आपित्तपर जैनोंका यह प्रश्न है कि कौन-सा अर्थिक्रयाकारित्व ऐसे ज्ञानोंमें नहीं पाया जाता—ज्ञानसाध्य अर्थिक्रयाकारित्व नहीं पाया जाता अथवा ज्ञेयसाध्य अर्थिक्रयाकारित्व नहीं पाया जाता श्रथम प्रश्नमें तो 'यह चाँदी है' इस रूपसे प्रतिभासित होनेवाले वस्तु-स्वरूपका सर्वया असत्व सिद्ध नहीं होता, हाँ वह ज्ञानका धर्म नहीं है, इसलिए आप उसे असत् कह सकते हैं, न कि सर्वथा असत्। क्योंकि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तुका काम न कर सके तो, इससे उस वस्तुका असत्व सिद्ध नहीं होता, अन्यथा घट पटका काम नहीं कर सकता, इसलिए घटके भी असत्वका प्रसंग उपस्थित होगा। अतः प्रथम पक्ष ठीक नहीं है।

दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि मरीचिकामें जलका ज्ञान होनेपर जलके निमित्तसे होनेवाली अर्थिक्रया—जल पीनेकी इच्छा, उसमें प्रवृत्ति आदि होती ही है। इसपर आप यह पूछ सकते हैं कि फिर उस ज्ञानको भ्रान्त क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर यह है कि उसमें स्नान आदि नहीं किया जा सकता। वास्तवमें अर्थिक्रया दो प्रकारकी होती है—एक तो अर्थमात्रसे होनेवाली और एक सच्चे अर्थिक्रया दो प्रकारकी होती है—एक तो अर्थमात्रसे होनेवाली और एक सच्चे अर्थिक होनेवाली। वस्तुको देखकर उसकी अभिलाषा आदि होना, अर्थमात्रसे होनेवाली अर्थिक्रया है और स्नान, पान आदि कर सकना, सत्य अर्थिस होनेवाली अर्थिक्रया है। अतः जो ज्ञान इस दूसरे प्रकारकी अर्थिक्रयाको कर सकनेमें समर्थ अर्थको हो ग्रहण करता है, वही ज्ञान अभ्रान्त होता है, दूसरा नहीं। अतः असरख्याति पक्ष भी नहीं बनता।

### **४. प्रसिद्धार्थस्या**तिवाद

सांख्यदर्शन विपर्ययज्ञानमें प्रसिद्धार्थख्यातिवादको मानता है। उसका कहना है—विपर्ययज्ञानमें प्रतीति सिद्ध अर्थका हो प्रतिभास होता है। शायद कहा जाये कि 'विचार करनेपर उस अर्थका असत्त्व सिद्ध होता है' किन्तु यह कथन संगत नहीं हैं, क्योंकि प्रतीतिके सिवा और विचार है क्या। और विपर्ययज्ञानमें प्रतिभासित अर्थ प्रतीतिसे अबाधित है। अतः जो अर्थ प्रतीति सिद्ध हो उसका विचार करना हो अयुक्त है। हथेलीपर रखे हुए आंवलेका अस्तित्व भी प्रतीतिपर ही निर्भर है। वही प्रतीति विपर्ययज्ञानके विषयमें भी है। शायद कहा जाये कि मरीचिकामें जलका प्रतिभास होनेपर जब ज्ञाता उस स्थानपर पहुँचता है तो वहाँ जलका प्रतिभास नहीं होता अतः वहाँ जलका असत्त्व हो उहरा। यह कथन भी युक्त नहीं है क्योंकि यद्यपि उस स्थानमें जानेपर वह अर्थ नहीं रहता, किन्तु जिस समय वहाँ जलका ज्ञान हुआ उस समय तो है ही। यदि उत्तरकालमें उस अर्थका अभाव होनेसे प्रतिभास कालमें भी अभाव माना जायेगा तो ऐसी स्थितिमें बिजलीका अपने ज्ञान कालमें भी अभाव सिद्ध होगा; क्योंकि बिजली एक बार चमककर लुप्त हो जाती है। इसलिए यह प्रसिद्धार्थख्याति ही है।

सांख्यका उक्त मत अविचारित है; क्योंकि ऐसा माननेसे भ्रान्त और अभ्रान्त प्रतीतिका व्यवहार ही नष्ट हो जायेगा; क्योंकि जब प्रत्येक प्रतीति यथावस्थित अर्थको ग्रहण करती है, तब 'कोई प्रतीति भ्रान्त और कोई अभ्रान्त' यह व्यवस्था बिना हेतुके कैसे बन सकती है ? ऐसा करनेसे तो स्वेच्छाचार ही कहलायेगा। तथा मरीचिकामें भी प्रतिभास कालमें यदि जलका अस्तित्व रहता है तो उत्तरकालमें जलके नहीं होनेपर भी कमसे कम जलके चिह्न—जमीनका गीला वगैरह होना—तो अवश्य ही मिलने चाहिए; क्योंकि बिजलोको तरह जलका भी तत्काल निरन्वय विनाश नहीं देखा जाता। अतः प्रसिद्धार्थस्थाति पक्ष भी श्रेयस्कर नहीं है।

#### ४. आत्मख्यातिवाद

बौद्ध दर्शनकी योगाचार शाखाके अनुयायी विपरीत ज्ञानको आत्मख्याति मानते हैं। उनका कहना है—सीपमें 'यह चाँदी है' इस प्रकार चाँदीका प्रतिभास होता है। किन्तु बाहरमें स्थित चाँदीका यह प्रतिभास बाधक प्रत्ययके कारण

१. न्या० कु० ए० ६१। प्रमेयक० मा०, ए० ४१-५०।

२. न्या० कु०, १० ६२। प्रमेयक० मा०, १० ५०-५१।

ठीक नहीं है, 'जिस रूपसे प्रतिभास होता है वैसा ही अर्थ है' ऐसा मानना समु-चित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे भ्रान्तताका अभाव हो जायेगा। अतः 'यह चौदी है' यह ज्ञानका हो आकार है जो अनादिकालीन अविद्या वासनाके बलसे बाहरमें प्रतिभासित होता है। इसलिए इसे आत्मख्याति कहना हो समुचित है।

योगाचारका यह कथन भी समुचित नहीं है; यतः जब यह सिद्ध हो जाये कि ज्ञान अपने स्वरूपमें ही निष्ठ होता है और अर्थका आकार धारण करता है तभी आत्मख्याति सिद्ध हो सकती है। किन्तु यह सिद्ध नहीं है। इसका विचार यथास्थान किया जायेगा। तथा यदि सभी ज्ञान अपने आकार मात्रको ग्रहण करते हैं तो उनमें भ्रान्त और अभ्रान्तका भेद तथा बाध्य-बाधकपना नहीं बनता क्योंकि वैसी स्थितिमें कोई भी ज्ञान व्यभिचारो हो नहीं सकता। तथा यदि 'यह चाँदी है' यह ज्ञानाकार ही है तो इसका संवेदन 'मैं चाँदी' इस क्ष्पमें स्वात्मनिष्ठ ही होना चाहिए न कि 'यह चाँदी' इस प्रकार बहिनिष्ठ। क्योंकि जिसका स्वात्मक्ष्यसे संवेदन होता है, उसका बहिनिष्ठ क्ष्पसे संवेदन नहीं होता, जैसे ज्ञानके स्वरूपका। किन्तु आत्मख्यातिवादीके मतमें चाँदी वगैरहका आकार स्वात्मक्ष्मसे जाना जाता है अतः उसका बहिःस्थित क्ष्पसे बोध नहीं होना चाहिए। यदि अनादि अविद्या वासनाके कारण स्वात्मनिष्ठ ज्ञानाकारका प्रतिभास बहिस्थित क्ष्पसे हुआ मानते हैं तब तो यह विपरीतस्थाति ही हुई; क्योंकि ज्ञानसे अभिन्न चाँदी वगैरहके आकारका विपरीत क्ष्पसे अर्थात् बहिःस्थित क्ष्पसे अर्थात् बहिःस्थित क्ष्पसे अर्थात् बहिःस्थित क्ष्पसे अर्थात् होता है।

तथा यदि योगाचार बाह्य अर्थोंको ज्ञानका विषय नहीं मानता तो जैसे सीपमें 'यह चाँदी है' इस प्रकार चाँदीके उल्लेखपूर्वक ज्ञान होता है वैसे 'यह नील है' इस प्रकार नीलके उल्लेखपूर्वक ज्ञान क्यों नहीं होता ? कोई नियामक तो है नहीं ? यदि अविद्या वासना नियामक है तो अमुक देश वगैरहमें ही ऐसा ज्ञान क्यों होता है ? शायद कहें कि अविद्याका यही माहात्म्य है कि देश आदिके नियमके असत् होने पर भी वह ज्ञानमें उसकी प्रतीति करा देती है। किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माननेसे तो असत्क्यातिवाद ही सिद्ध होता है। अतः आत्मक्याति पक्ष भी समुचित नहीं है।

# ६. अनिर्वचनीयार्थस्यातिवाद

ब्रह्माद्वैतवादी विपर्ययज्ञानमें अनिर्वचनीयार्थख्याति मानते हैं। उनका कहना है—सीप आदिमें जो चौदी आदिका आकार प्रतिभासमान होता है वह सत् है या असत् है अथवा उभय रूप है ? सत् तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि वहाँ चांदी होती तो उत्तरकालमें बाधक ज्ञान उत्पन्न न होता और चांदोका ज्ञान अभ्रान्त कहा जाता। असत् भी नहीं हो सकता; क्योंकि आकाशकुसुमकी तरह असत्का प्रतिभास नहीं होता। उभय रूप भी नहीं है, क्योंकि उभय रूप माननेमें उभय पक्षके दोष आयेंगे तथा सत् और असत् ये दोनों एक रूप नहीं हो सकते। अतः ज्ञानके द्वारा दिशत अर्थको सत् असत् अथवा उभयरूपसे कहना शक्य नहीं है, अतः इसे अनिर्वचनोपार्थरूपाति कहते हैं।

यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो प्रतिभासमान है उसे अनिर्वचनीय नहीं कहा जा सकता। जो सत् है उसका सत् रूपसे ग्रहण और कथन होता ही है और जो असत् है उसका असत् रूपसे ग्रहण और कथन होता है। यदि ऐसा न हो तो घट-पट आदि और उनका अभाव भी अनिवर्चनीय हो जायेगा। तथा यदि उक्त विपरीत ज्ञानको आप अनिर्वचनीय मानते हैं तो 'यह चौदी है' इस प्रकार-का ज्ञान और शब्द-व्यवहार हो नहीं सकता। पहले सत् रूपसे देखी हुई चौदी देश आदिका व्यवधान होने पर भी समानताके कारण सीपमें प्रतिभासित होती है। अतः उसका 'यह वह है' इस रूपसे उल्लेख होना ही वचनीयता है और उसका उल्लेख न होना हो अवचनीयता है, अतः अनिर्वचनीयार्थक्यांति पक्ष भी ठीक नहीं है।

## ७. अलौकिकार्थस्यातिवाद

कुछ दार्शनिक इसे अलीकिकार्थ ख्यातिके रूपमें मानते हैं। उनका कहना है कि चूँकि उक्त प्रकारसे विचार करने र अन्य ख्यातियाँ ठीक नहीं बैठतीं, अतः इसे अलीकिकार्थ ख्याति मानना चाहिए। अलीकिक अर्थात् अन्तः अथवा बाह्यरूप-से जिसके स्वरूपका निरूपण नहीं किया जा सकता ऐसे अर्थकी ख्यातिका नाम अलीकिकार्थख्याति है। यह पक्ष भी विचारसह नहीं है; क्योंकि अर्थके अलीकिकपनेसे आपका क्या आशय है? अर्थका अन्य रूप होना, अन्य क्रिया करना, अन्य कारणसे उत्पन्न होना अथवा बिना कारणके उत्पन्न होनेका नाम अलीकिकपना है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि सत्यका जैसा रूप प्रतिभासित होता है वैसा ही रूप असत्यका भी प्रतिभासित होता है वैसा ही रूप असत्यका भी प्रतिभासित होता है वैसा हो रूप असत्यका भी प्रतिभासित होता है। यदि अन्य रूपसे प्रतिभासित होनेका नाम अलीकिकार्थख्याति है तो विपरीतख्यातिका ही नाम अलीकिकार्थख्याति हुआ। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। यदि अन्य अर्थ अन्य अर्थका काम करने लगेगा तो उसके लिए अन्य कारणोंको परिकल्पना करना ही व्यर्थ हो जायेगा, फिर तो एक ही कारणसे सब कार्य

उत्पन्न होने लगेगें। इसीसे तीसरा पक्ष भी असंगत ठहरता है। चतुर्थ पक्षमें यि बिना कारणके अर्थ उत्पन्न होता है तो वह सत् रूप है अथवा असत् रूप है? यदि सत् रूप है तो वह नित्य कहलाया; क्यों कि जो सत् है और कारणों से उत्पन्न नहीं होता वह अनित्य नहीं हो सकता। यदि वह असत् रूप है तो 'यह चाँदी है' इस प्रकार विधि रूपसे उसकी प्रतीति क्यों होती है? क्यों कि घटका अभाव होनेपर 'यह घट है' इस प्रकार विधि रूपसे उसकी प्रतीति स्वप्नमें भी नहीं होती। शायद कहा जाये कि असत् रूप अर्थकी भी किसी भ्रान्तिके कारण सत् रूपसे प्रतीति होती है। तब तो यह विपरीत स्वप्ति हुई न कि अलौकिकार्थ- स्वपाति? अतः अलौकिकार्थस्वपाति पक्ष भी श्रेयस्कर नहीं है।

इस तरह सोपमें चाँदीका ज्ञान होनेके विषयमें अन्य दार्शनिकोंके द्वारा कथित स्यातियाँ विचार करनेपर नहीं ठहरतीं। अतः इसे विपरीतस्याति ही मानना चाहिए।

### विपरीतार्थं ख्यातिवाद पत्तका समर्थन

करनेपर तो विपरीत स्थाति भी नहीं टिकती । क्यों कि उसमें भी यह प्रश्न उठता है कि विपरीत स्थाति भी नहीं टिकती । क्यों कि उसमें भी यह प्रश्न उठता है कि विपरीत स्थातिका आलम्बन क्या है—चाँदी अथवा सीप ? यदि चाँदी है तो यह असत्स्थाति हुई, न कि विपरीत स्थाति; क्यों कि उसमें असत् चाँदी का प्रतिभास होता है । शायद कहा जाये कि अन्य देश और अन्य कालमें जो चाँदी सत् है वही सीपमें प्रतिभासित होती है, अतः उक्त दोष नहीं आता । तो 'यह चाँदी है' ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्यों कि जो चाँदी उस देश और उस कालमें बर्तमान नहीं है और जिसका चक्षुके साथ सन्निकर्ष भी नहीं है, उसका चाक्षुष ज्ञान नहीं हो सकता । यदि ऐसे पदार्थका भी चाक्षुष ज्ञान होने लगे तो सब पदार्थों का चाक्षुष ज्ञान होने लगेगा और इस तरह चाक्षुष ज्ञान समस्त विश्वको ग्रहण कर सकेगा । अतः चाँदी तो इस ज्ञानका आलम्बन नहीं है । क्योर न सीप ही है; क्यों कि वह ज्ञान चाँदी के आकारके रूपमें उत्पन्न होता है । क्योर न सीप ही है; क्यों कि वह ज्ञान चाँदी के आकारके रूपमें उत्पन्न होता है । क्योर न सीप ही है; क्यों कि वह ज्ञान चाँदी के आकारके रूपमें उत्पन्न होता है । क्योर न सीप ही है; क्यों कि वह ज्ञान चाँदी के आकारके रूपमें उत्पन्न होता है । क्योर हि इस ज्ञानका आलम्बन है तो उसे भ्रान्त कैसे कहा जा सकता है ?

विपरीतस्यातिमें उठायी गयी उक्त वित्रतिपत्तियोंका समाधान इस प्रकार है—उक्त ज्ञानका आलम्बन चाँदी ही है, किन्तु इतने मात्रसे इसे असत्स्याति नहीं कहा जा सकता। असत्स्यातिमें तो सर्वथा असत् अर्थका प्रतिभास माना जाता है किन्तु वहीं तो देशान्तरमें विद्यमान अर्थका प्रतिभास होता है। अतः विपरीत-स्याति और असत्स्यातिमें बहुत भेद है।

शक्का — जो चांदी वहां नहीं है और न जिसका चक्षुके साथ सिन्नकर्ष ही है उसका 'यह चांदी' इस रूपमें प्रतिभास कैसे होता है ?

उत्तर—दोषके कारण देशान्तर और कालान्तरमें विद्यमान वस्तु भी निकट रूपसे ज्ञानका विषय हो सकती है। इसोसे तो इसे विपरीतस्याति कहते हैं। किन्तु ऐसा होनेसे विश्वको भी जान लेनेका प्रसंग उपस्थित नहीं होता; क्योंकि सदृश पदार्थके दर्शनसे उद्भूत हुई स्मृतिके द्वारा उपस्थापित पदार्थ ही विपरीत ज्ञानका विषय होता है। और उपस्थापनका अर्थ है वित्तमें स्फुरायमान अर्थकी बाहरमें प्रतीति होना। किन्तु इतने मात्रसे इसे आत्मस्याति अथवा असत्स्याति नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ज्ञानसे भिन्न अर्थका यहाँ प्रतिभास होता है इसलिए इसे आत्मस्याति नहीं कहा जा सकता और अत्यन्त असत् अर्थका प्रतिभास नहीं होता, इसलिए इसे असतस्थाति नहीं कहा जा सकता।

शक्का—'यह चौदी है' यह ज्ञान तो प्रत्यक्ष रूप है। उसमें, स्मृतिको कोई अपेक्षा नहीं है, अतः स्मृतिके द्वारा उपस्थापित अर्थका प्रतिभास इसमें कैसे हो सकता है?

उत्तर—यह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं है, किन्तु प्रत्यभिज्ञान रूप है। इसमें पहले देखी हुई और वर्तमानमें दृश्य वस्तुका जोड़ रूप ज्ञान होता है। जैसे 'यह वही देवदत्त है।' और प्रत्यभिज्ञानमें दर्शन और स्मरण दोनों कारण होते हैं। इस-लिए इसमें स्मृतिकी अपेक्षा होना उचित ही है। शायद कहा जाये कि सीपमें 'यह चाँदो है' इस प्रकारके ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहना सिद्धान्तविरुद्ध है; किन्तु ऐसी बात नहीं है। आगे बतलाया जायेगा कि 'यह वृक्ष है' इत्यादि ज्ञान भी प्रत्यभिज्ञान ही है।

अतः स्मृतिके द्वारा उपस्थापित चाँदी इस ज्ञानका आलम्बन है अथवा अपने आकारको छिपाकर चाँदीका आकार घारण करनेवाली सीप ही इसका आलम्बन है; क्योंकि उस समय सीपका त्रिकोण आदि विशिष्ट आकार तो दृष्टिगोचर नहीं होता और चमक आदि जो धर्म चाँदी और सीपमें समान हैं, उनपर दृष्टि पड़ते ही पहले देखी हुई चाँदोका स्मरण हो आता है। अतः अपने आकारको छिपाकर चाँदोका आकार घारण करनेवालो सीप इस ज्ञानका आलम्बन है।

शङ्का—चाँदोको ग्रहण करनेवाले ज्ञानका आलम्बन सीप कैसे हो सकती है ? समाधान—अंगुलि वगैरहसे जिस वस्तुकी ओर निर्देश किया जाता है, वही ज्ञानका आरुम्बन होता है। सीपको चाँदोके रूपमें जाननेवालोंका संकेत 'यह चाँदो' इस तरह सामने पड़ो हुई सीपको ओर ही होता है। बिना सीप-जैसी वस्तुके इस प्रकारका ज्ञान हो नहीं सकता। अतः इस ज्ञानमें विषय रूपसे सीपकी अपेक्षा होती है। सीप और चाँदोमें समान रूपसे पाये जानेवाले चमकते हुए सफेद आकारको लेकर ही यह विपरीत ज्ञान होता है। अतः इसे विपरीत-रूपाति हो कहना उचित है। इसीसे ऐसे ज्ञानको अप्रमाण माना है। अतः जो ज्ञान संशय, विपर्यय आदिसे रहित होता है वही प्रमाण है।

इस तरह जैनदर्शनमें अज्ञानरूप सन्तिकर्ष आदि और उसीके समकक्ष निर्विक् कल्पक ज्ञान भी प्रमाण नहीं हैं। उन्हें यदि प्रमाण माना जा सकता है तो उप-चारसे ही प्रमाण माना जा सकता है; क्योंकि परम्परासे ये सब सविकल्पक ज्ञान-की उत्पत्तिमें कारण होते हैं। अत: मुख्यरूपसे तो ज्ञान ही प्रमाण है।

# साकार ज्ञानवादकी समीचा

पूर्वपक्ष—सौत्रान्तिक मतावलम्बी बौद्धका कहना है कि यह तो ठीक है कि ज्ञान अर्थका ग्राहक होता है; किन्तु विचारणीय यह है कि वह सम्बद्ध अर्थका ग्राहक है अथवा असम्बद्ध अर्थका ? असम्बद्ध अर्थका ग्राहक तो हो नहीं सकता. क्योंकि ऐसा होनेसे ज्ञान सभी अर्थोंका ग्राहक हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका ग्राहक है तो यह प्रश्न होता है कि ज्ञान और अर्थका कौन सम्बन्ध है — तादात्म्य सम्बन्ध है अथवा तदुत्पत्ति सम्बन्ध है ? तादात्म्य सम्बन्ध माननेसे तो विज्ञाना- हैतवादो योगाचारका मतानुयायी होना पड़ेगा, क्योंकि योगाचारके मतसे विज्ञान ही परमार्थ सत् है और बाह्य पदार्थ स्वप्नके समान हैं। तथा ज्ञान और अर्थ चूँकि समकालीन होते हैं, इसलिए उनमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक गायके एक साथ पैदा होनेवाले दोनों सींगोमें जैसे कार्यकारण भाव नहीं होता वैसे हो समान समयवर्ती दो पदार्थों कार्यकारणभाव नहीं हो सकता। यदि ज्ञान और अर्थको भिन्न समयवर्ती माना जायेगा तो अर्थके नष्ट हो जानेपर बिना आकारके अर्थका ग्रहण कैसे हो सकता है ? यही बात धर्मकीर्तिने अपने प्रमाणवार्तिकमें कही है —

''मिन्नकालं कथं प्राद्यमिति चेद् प्राद्यतां विदुः। हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः तदाकारार्पणक्षमम्॥"

१. न्या० कु० च०, १० १६५। प्रमेयक् मा०, १० १०३-११०। २. प्रमाणवा०, ३।२४७।

बौद्ध दर्शनमें प्रत्येक अर्थ क्षणिक है। अतः प्रथम क्षणमें तो अर्थ उत्पन्न ही होता है। दूसरे क्षणमें वह ज्ञानको उत्पन्न करता है। किन्तु ऐसा होनेसे कारण-भूत अर्थका कार्यभूत ज्ञानके होनेपर अभाव हो जाता है, क्योंकि वह क्षण स्थायी है ऐसी स्थितिमें यह आशक्द्रा होती है कि वह अर्थ ज्ञानके द्वारा कैसे ग्राह्य हो सकता है ? उसीका समाधान करते हुए बतलाया है कि जिस क्षणमें किसी वस्तुके साथ हमारी इन्द्रियोंका सम्पर्क होता है उस क्षणमें वह वस्तु अतीतके गर्भमें चली जाती है। केवल तज्जन्य ज्ञान शेष रहता है। प्रत्यक्ष होते ही वस्तुके नील पीत आदि आकार चित्तपर अंकित हो जाते हैं। इन आकारोंको ही ज्ञान जानता है। अतः बौद्धोंका कहना है कि चूँकि ज्ञान अर्थसे उत्पन्न होता है, इसलिए उसे अर्थके आकार ही मानना चाहिए। तथा यह नियम है कि जो जिसका ग्राहक होता है वह उसके आकार होता है। जैसे स्वरूपका ग्राहक ज्ञान स्वरूपके आकार होता है वैसे हो नील आदि अर्थका ग्राहक ज्ञान नील आदि अर्थोंके आकार होता है। और जो जिसके आकार नहीं होता वह उसका ग्राहक भी नहीं होता। जैसे शुक्लज्ञान नीलका ग्राहक नहीं होता, क्योंकि वह उसके आकार नहीं है। किन्तु ज्ञान अर्थका ग्राहक होता है, इसलिए उसे अर्थाकार मानना चाहिए।

यदि ज्ञानको निराकार माना जायेगा तो उसके स्वरूपका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा; क्योंकि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो 'यह नील है', 'यह पीत है' इत्यादि आकार रूपसे उसकी प्रतीति होती है। इन आकारोंके अभावमें ज्ञानका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तथा निराकार माननेपर ज्ञानोंका परस्परमें भेद भी दुर्लभ हो जायेगा। क्योंकि नील आदि आकार ही एक ज्ञानको दूसरे ज्ञानसे भिन्न करते हैं, उनके अभावमें किससे किसे भिन्न किया जायेगा? अतः जिसके कारण 'यह नीलका' ज्ञान है', 'यह पीतका ज्ञान है', इस प्रकार प्रत्येक ज्ञानका विषय नियत होता है, वही अर्थाकारता इस क्रियामें साधकतम होनेसे प्रमाण है, और वही एक ज्ञानसे दूसरे ज्ञानको भिन्न करती है। यदि अर्थाकारताको नहीं माना जायेगा तो 'नीलका यह ज्ञान है' इस प्रकार ज्ञानका अर्थके साथ सम्बन्ध घटित नहीं हो सकता और उसके न होनेसे सब पदार्थोंके प्रति समान होनेके कारण निराकार ज्ञानमें वह व्यवस्था कैसे बनेगी कि अमुक ज्ञानका अमुक हो विषय है? और इस व्यवस्थाके अभावमें अर्थक्रियार्थी ज्ञाता पुरुषकी नियत अर्थमें प्रवृत्ति कैसे हो

१. प्रमाणवा० ऋलं०, पु० २।

२. प्रमाण्यसः, का० १०। प्रमाण्यना० ऋलं०, ५० ११६।

सकेगो, क्योंकि निराकार होनेसे उसका ज्ञान सभी पदार्थींके प्रति समान है। इसीसे धर्मकीर्तिने प्रमाणवार्तिकमें कहा है—

"अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम्। तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता॥"

अर्थात् अर्थाकारताको छोड़कर अन्य कोई ज्ञानको अर्थके साथ सम्बद्ध नहीं करता। अतः ज्ञानकी अर्थाकारता ही प्रमाण है। शायद कहा जाये कि जैसे अर्थ ज्ञानका कारण है वैसे ही चक्षु आदि इन्द्रियों भी कारण है, अतः अर्थकी तरह चक्षु आदिके आकारका अनुकरण ज्ञानमें क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है कि जैसे पुत्रकी उत्पत्तिमें भोजन आदि भी कारण है, किन्तु पुत्र भोजनके आकारका अनुकरण न करके माता-पिताके ही आकारका अनुकरण करता है, वैसे ही ज्ञान भी अर्थके आकारका हो अनुकरण करता है, चक्षु आदिका नहीं। अतः ज्ञानको साकार मानना चाहिए।

उत्तर पक्ष-जैनोंका कहना है कि यद्यपि ज्ञान सम्बद्ध अर्थका ही ग्राहक है, किन्तू ज्ञान और अर्थमें तदूरपत्ति सम्बन्ध नहीं है, बल्कि योग्यता लक्षण सम्बन्ध है। उस सम्बन्धके ही कारण ज्ञान समकालीन अथवा भिन्नकालीन अर्थको ग्रहण करता है। अतः 'भिन्नकालमें ग्राह्म-ग्राहक भाव कैसे बनता है' यह कथन असं-गत है। यहाँ इतना और भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जैन दर्शन बौद्धों-के निविकल्पक ज्ञानको तो स्वीकार ही नहीं करता । अतः प्रवृत्ति और निवृत्तिमें कारण जिस सविकल्पक ज्ञानका अनुभव बालकसे लेकर वृद्ध तकको होता है, उसीको जैन दर्शन निराकार सिद्ध करता है। किसी भी मनुष्यको यह अनुभव नहीं होता कि सब ज्ञान अपने आकारको ही जानते हैं बल्क अपनेसे भिन्न पदार्थके अभिमख होकर ही वे पदार्थोंको जानते हैं। यही लौकिकी प्रतीति है; और लोकव्यवहारका उल्लंघन करनेसे पदार्थकी व्यवस्था हो नहीं सकती। अन्यथा धर्मकीर्तिका 'प्रामाण्यं व्यवहारेण' कथन असंगत ठहरेगा। तथा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे भी विरोध आयेगा; क्योंकि प्रत्यक्षसे तो प्रत्येक पुरुषको आकाररहित ज्ञानका ही अनुभव होता है न कि दर्पणकी तरह साकार ज्ञानका। अतः जो जिसके द्वारा अपनेसे भिन्न जाना जाता है वह उसके द्वारा अतदाकार रूपसे ही जाना जाता है। जैसे स्तम्भकी जड़ताको ज्ञान जड़रूप होकर नहीं जानता। ज्ञान अपनेसे भिन्न नील आदि पदार्थोंको जानता है। अतः ज्ञान निराकार है।

१. प्रमाखवा०, ३।३०५।

२. न्या० कु० च०, पू० १६७। प्रमेयक० मा०, पू० १०३-११०।

यदि ज्ञानको साकार माना जाता है तो ज्ञानको साकारतासे क्या आश्य है।—ज्ञानका स्वसंविद् रूप होना, अथवा उसका वैशद्य आदि स्वभाव, अथवा 'यह नील है' इस प्रकार अर्थाकारका उल्लेख, अथवा अर्थके आकारको धारण करना। प्रथम तीन विकल्पोंमें तो कोई आपत्ति हमें नहीं है; क्योंकि ज्ञानमें ये तीनों बातें होती हैं, इनमें से एकका भी अभाव होनेपर ज्ञान ज्ञान ही नहीं रह सकता। हाँ, ज्ञानका अर्थके आकारको धारण करना असंगत है; क्योंकि नील आदि आकार ज्ञानमें संक्रान्त नहीं होता, क्योंकि वह जड़का हो धर्म है। जो जड़का ही धर्म होता है वह ज्ञानमें संक्रान्त नहीं होता, जैसे जड़ता। उसी तरह नील आदि आकार भी जड़का हो धर्म है। शायद कहा जाये कि सत्त्वसे व्यभिचार आयेगा। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, सत्त्व जड़का ही धर्म नहीं है अजड़ (चेतन) सुखादिमें भी सत्त्व धर्म रहता है।

हसी तरह यदि ज्ञान साकार है तो अर्थके साथ ज्ञानका पूरी तरहसे सारूप्य है, अथवा एकदेशसे ? पूरी तरहसे सारूप्य माननेपर चूँकि अर्थ जड़ है, अतः ज्ञान भी जड़ ही हो जायेगा। और फिर ज्ञान प्रमाणक्ष्य न रहकर प्रमेय रूप हो जायेगा; क्योंकि अर्थ प्रमेय होता है, प्रमाण नहीं होता। किन्तु ऐसा होना युक्त नहीं है; क्योंकि प्रमाणका अन्तर्मुख रूपसे और अर्थका बाह्य रूपसे अलग-अलग प्रतिभास होता है। इस दोपके भयसे यदि अर्थके साथ ज्ञानका एकदेशसे सारूप्य मानते हैं तो अजड़ाकार ज्ञानके द्वारा अर्थकी जड़ताकी प्रतीति नहीं हो सकेगी क्योंकि ज्ञान जड़ाकार नहीं है और जो जिसके आकार नहीं होता वह उसको ग्रहण नहीं कर सकता। तथा जड़ताको प्रतीति न होनेसे 'अर्थ जड़ है' यह बोध कैसे हो सकेगा ? और जड़ताकी प्रतीति न होनेपर नीलताकी भी प्रतीति नहीं हो सकेगो। अन्यथा नीलताको प्रतीति होने और जड़ताकी प्रतीति न होनेसे नीलता और जड़तामें भेद हो जायेगा।

तथा, यदि बुद्ध दूसरोंके रागादिको जानते समय तदाकार हो जाते हैं तो दूसरे मनुष्योंके समस्त कल्पनासमूहका अनुकरण करनेसे वह वीतराग और कल्पनाजालसे रहित कैसे हो सकेंगे? शायद कहा जाये कि परकीय रागादिके आकारका अनुकरण करनेपर भी 'यह मेरे रागादि है' यह बुद्धि नहीं होती, अतः कोई दोष नहीं है? तो प्रश्न होता है कि 'वे रागादि दूसरोंके कैसे हैं' शायद कहा जाये कि दूसरोंको उस प्रकारकी बुद्धि होती है कि वे रागादि हमारे हैं? तो यदि बुद्ध दूसरोंको इस बुद्धिके आकारका अनुकरण करते हैं तो बही दोष पुनः आता है। अतः इस दोषके भयसे यदि यह मानते हैं कि ज्ञान अतदाकार होकर

भी जड़ताको जानता है तो अतदाकार ज्ञान ही नीरु आदि आकारको भी जान हैगा, फिर ज्ञानको साकार माननेका आग्रह क्यों किया जाता है?

तथा, जैसे एक देशसे सारूप्य होनेके कारण ज्ञान नील पदार्थको जानता है वैसे ही वह समस्त अर्थोंको भी जान लेगा; क्योंकि सत्त्र आदि रूपसे सभी पदार्थोंके साथ ज्ञानका सारूप्य है। शायद कहा जाये कि सभी पदार्थोंके साथ एकदेशसे सारूप्य होनेपर भी वे पदार्थ नील आदि आकारसे विलक्षण होते हैं, अतः उनका ग्रहण नहीं होता तो समान आकारवाले सब पदार्थोंके ग्रहणका प्रसंग उपस्थित होगा। शायद कहा जाये कि ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है, उसीके आकारका अनुकरण करनेपर उसका ग्राहक होता है, केवल सारूप्य मात्रसे ग्राहक नहीं होता, तो प्रथम क्षणमें 'नील' यह ज्ञान उत्पन्न हुआ। यह ज्ञान द्वितीय ज्ञानका जनक है किन्तु द्वितीय ज्ञान पूर्व क्षणवर्ती ज्ञानसे उत्पन्न होनेपर भी तथा तदाकार होनेपर भी पूर्वक्षणवर्ती ज्ञानका ग्राहक नहीं होता। अतः उक्त कथन भी संगत नहीं है।

तथा, आकार ज्ञानसे मिन्न है अथवा अभिन्न है? यदि भिन्न है तो ज्ञान निराकार ही रहा। यदि अभिन्न है तो ज्ञान और अकारमें-से कोई एक ही रहा। कथंचिद् भेद माननेपर जैनमतानुयायी होनेका प्रसंग उपस्थित होगा। तथा यदि ज्ञान अपनेसे अभिन्न आकारको ही ग्रहण करता है तो 'पर्वत दूर है', 'मकान समोप है' इस प्रकारका व्यवहार नहीं होना चाहिए। ज्ञायद कहा जाये कि ज्ञानमें अपना आकार देनेवाले पदार्थके दूर या समीप होनेके कारण ऐसा व्यवहार होता है, किन्तु दर्पण वगैरहमें ऐसा व्यवहार नहीं पाया जाता। अतः विचार करनेपर ज्ञानका अर्थाकार होना घटित नहीं होता। इसलिए 'जो जिसके आकार नहीं होता वह उसका ग्राहक भी नहीं होता' इत्यादि कथन अयुक्त है।

तथा जो यह आपत्ति की गयी है कि 'ज्ञानको निराकार माननेपर स्वक्ष्पका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, वह भी उचित नहीं है। ज्ञानका आकार उसका स्वपर प्रकाशकत्व है न कि नीलादिपना। नीलादिपना तो अर्थका धर्म है। अतः स्वपर प्रकाशकत्व रूप आकारके साथ ज्ञानका प्रत्यक्ष होता ही है; क्योंकि 'मैं नीलको जानता हूँ' यह प्रतीति सभीको होती है। रह जाता है यह प्रश्न कि निराकार होनेपर ज्ञानोंमें भेद कैसे किया जायेगा? सो प्रत्येक ज्ञान प्रतिनियत अर्थका ग्राहक होता है। उसका यह स्वरूप ही एक ज्ञानसे दूसरे ज्ञानको भिन्न करता है। स्वगत धर्मकी ब्रियेक्षासे ही पदार्थोंमें परस्पर भेद करना युक्त है, न कि अन्यके धर्मकी अपेक्षासे। यदि अन्यके धर्मकी अपेक्षासे भी भेद किया जायेगा तो बड़ी गड़कड़ी उपस्थित होगी।

यह भी आपित की गयी है कि यदि ज्ञानको निराकार माना जायेगा तो सब ज्ञान सब पदार्थों के ग्राहक हो जायेंगे; क्यों कि उनमें परस्परमें कोई अन्तर नहीं रहेगा। किन्तु यह आपित्त भी समीचीन नहीं है; दीपककी तरह ज्ञान स्वकारणोंसे सामने विद्यमान अर्थमें ही नियमित रहता है। जैसे दीपक घटादिके आकारको घारण करके उनका प्रकाशक नहीं होता। फिर भी वह घरके अन्दर रहनेवाले प्रतिनियत पदार्थों का ही प्रकाशन करता है, क्यों कि उसकी शक्ति नियत है। उसी तरह ज्ञान अर्थाकार न होनेपर भी प्रतिनियत सामग्रीके निमित्तन्ते उत्पन्न होनेके कारण तथा प्रतिनियत सामर्थ रखनेके कारण प्रतिनियत अर्थको ही जानता है, सबको नहीं जानता। अतः ज्ञानको साकारताका पक्ष अनेक दोषोंसे दुष्ट होनेके कारण समुचित नहीं है।

## शान स्वसंवेदी होता है

जैनदर्शन ज्ञानको स्वसंवेदी मानता है। दूसरे ज्ञानकी सहायताके बिना अपने स्वरूपके जाननेका नाम स्वसंवेदन है। जैनदर्शनका कहना है कि ज्ञान स्वको जानता है; क्योंकि वह अर्थको जानता है। जो 'स्व' को नहीं जानता वह अर्थको भी नहीं जानता। जैसे, घट-पट आदि। किन्तु ज्ञान अर्थका ग्राहक है अतः वह 'स्व' का भी ग्राहक है।

#### परोत्तकानवाद

पूर्वपक्ष-मोमांसक ज्ञानको स्वसंवेदी नहीं मानते । उनका कहना हैज्ञानका स्वसंवेदन प्रमाणविषद्ध है, ज्ञान तो परोक्ष हो है; क्योंकि उसकी कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होती। जिसका प्रत्यक्ष होता है, उसकी प्रतीति कर्मरूपसे
होती है, जैसे अर्थकी। चूँकि ज्ञानकी प्रतीति कर्मरूपसे नहीं होतो, अतः वह
परोक्ष है।

शायद कहा जाये कि यदि ज्ञान सर्वदा परोक्ष है तो उसके ग्राहक प्रमाणका अभाव होनेसे ज्ञानका ही अभाव हो जायेगा? किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है। प्रत्यक्षरूपसे ज्ञानकी प्रतीति नहीं होती, इसलिए हम उसे नित्य परोक्ष मानते हैं, अर्थापत्ति नामका प्रमाण उसका ग्राहक है। वह बतलाता है कि कोई भी किया निष्कृत नहीं होती, इसलिए ज्ञानकिया अर्थमें प्रकटनरूप फलको

१. न्या० कु०, पृ० १७४ ।

२. शावर भा०. शश्या, बृहती शश्या, पिकका, पृ० ६४-६७।

३. मी० श्लो० टी०, सूत्र १।१।५।

चत्पन्न करती है, अर्थात् जानसे अर्थ प्रकट हो जाता है। और प्रत्येक प्राणीसे सुपरिचित यह अर्थ प्रकटनरूप फल बिना ज्ञानके हो नहीं सकता। अतः इस फलसे आत्मामें नित्य परोक्षज्ञानका अस्तित्व माना जाता है: कहा भी है —

अप्रत्यक्षा नो बुद्धिः, प्रत्यक्षोऽर्थः, स हि बहिर्देशसंबद्धः प्रत्यक्षमनुभूयते ज्ञाते त्वनुमानाद्वगच्छति बुद्धिम्।'' [ शाबर मा॰ १।१।५ ] हमारा ज्ञान अप्रत्यक्ष है और अर्थ प्रत्यक्ष है. क्योंकि बहिर्देशवर्ती अर्थका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अर्थका ज्ञान होनेपर अनुमानसे बुद्धिका ज्ञान होता है।

जैसे जलका ज्ञान होनेपर उसमें प्रवृत्ति होती है। यदि प्रवृत्तिका विषय जल अज्ञात हो तो उसमें प्रवृत्ति हो नहीं सकती। अतः प्रवृत्तिको देखकर ही ज्ञानका अनुमान किया जाता है। प्रयोजनार्थी मनुष्य कभी प्रवृत्ति करता है, और कभी प्रवृत्ति नहीं करता। इसमें ज्ञानके सिवा उसकी प्रवृत्तिका अन्य कोई कारण नहीं है। जो अर्थ इष्टसाधक है, वह भी स्वभावसे ही प्रवृत्तिमें हेतु नहीं है, अन्यथा सर्वत्र उसमें प्रवृत्ति हुआ करे। अतः चूँकि प्रयोजन होनेपर भी मनुष्यकी अर्थमें प्रवृत्ति कदाचित् ही होती है, इसलिए अर्थके सिवा अन्य भी कोई इसका कारण है, जिसके होनेपर अर्थमें प्रवृत्ति करनेकी योग्यता आती है, वह कारण ज्ञान है। अतः ज्ञान परोक्ष है।

उत्तर—मीमांसकका उक्त मत जैनदर्शनको अभीष्ट नहीं है। उसका कहना है—जैसे मीमांसक आत्मा और फलज्ञानकी कर्म रूपसे प्रतीति नहीं होने-पर भी उनका प्रत्यक्ष होना मानता है, वैसे ही उसे प्रमाण रूपसे अभिमत करण-ज्ञानको भी प्रत्यक्ष मानना चाहिए; क्योंकि जैसे आत्माको कर्तारूपसे और फलज्ञानको फलरूपसे प्रतीति होती है, अतः वे प्रत्यक्ष हैं, उसी प्रकार ज्ञानकी कर्म रूपसे प्रतीति नहीं होनेपर भी करणरूपसे प्रतीति होती है, अतः उसे भी प्रत्यक्ष मानो। यदि करण रूपसे प्रतीयमान ज्ञानको करण ही मानते हो, प्रत्यक्ष नहीं मानते, तो कर्तारूपसे और फलरूपसे प्रतीयमान आत्मा और फलज्ञानको भी कर्ता और फल हो मानना होगा, न कि प्रत्यक्ष। दोनों पक्षोंमें आक्षेप और समा-धान तुल्य हैं।

मीमांसकोंका कहना है कि जानकी कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होती, इसलिए वह परोक्ष है। सो देखना यह है कि समस्त प्रमाणोंकी अपेक्षा ज्ञानकी कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होती अथवा स्वरूपकी अपेक्षा कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होती ? प्रथम-पक्षमें तो ज्ञानका अस्तित्व ही दुर्लभ हो जायेगा; क्योंकि जो समस्त प्रमाणोंकी

१. न्या कु , पृ० १७६-१८० । प्रमेय का मा , पृ० १२१-१२८ ।

अपेक्षा कर्म नहीं है, अर्थात् जो किसी भी प्रमाणका विषय नहीं है, वह सत् भी नहीं है, जैसे गधेके सींग। अतः ज्ञानका प्रत्यक्ष न होनेपर भी प्रमाणान्तरसे ज्ञानकी प्रतीति माननी चाहिए। और उसके माननेपर 'ज्ञानको कर्मरूपसे प्रतीति नहीं होतो' यह बात असिद्ध हो जाती है। शायद कहा जाये कि प्रमाणान्तरसे ज्ञानकी प्रतीति तो होती है, किन्तु वह कर्म नहीं है। किन्तु ऐसा कहना भी युक्त नहीं है; क्योंकि जिसकी प्रतीति होती है वह 'कर्म न हो यह सम्भव नहीं है। प्रतीयमानताका नाम ही ग्राह्मता है, और किसोक द्वारा ग्राह्म होना ही कर्म है। इसी तरह दूसरा पक्ष भी अनुभवविषद्ध होनेके कारण अयुक्त है। क्योंकि 'घटादिको ग्रहण करनेवाले ज्ञानसे विशिष्ट आत्माका मैं स्वयं अनुभव करता हूँ' यह अनुभव प्रत्येक व्यक्तिको होता है। और इस अनुभवसे ज्ञानमें कर्मताकी सिद्धि होती है। अतः ज्ञानमें कर्मताकी असिद्धि प्रत्यक्ष विषद्ध है।

तथा, यदि बुद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षका अविषय है तो मीमांसक उसकी सत्ता कैसे सिद्ध करते हैं—प्रत्यक्षसे अथवा अनुमानसे। प्रत्यक्षसे बुद्धिकी सत्ता सिद्ध करनेपर तो उन्होंके मतकी हानि होती है, क्योंकि मीमांसक यदि ऐसा मानते तो यह चर्चा ही क्यों उठायी जाती। यदि अनुमान प्रमाणसे वुद्धिका अस्तित्व सिद्ध करते हैं तो अनुमानकी उत्पत्ति लिंगसे होती हैं। किन्तु ज्ञानका अविनाभावी कोई लिंग (चिह्न) नहीं है। यदि है तो वह विषय है, इन्द्रिय है, मन है अथवा विज्ञान है ? विषय, इन्द्रिय और मन तो लिंग हो नहीं सकते; क्योंकि ये ज्ञानके हेतु हैं इनके होनेपर ज्ञान हो ही, ऐसा कोई नियामक नहीं है। अतः ये हेतु व्यभिचारों भी हो सकते हैं। शायद कहा जाये कि अप्रतिबद्ध शक्तिवाले हेतुकों ही लिंग मानते हैं, इसलिए व्यभिचार सम्भव नहीं है। किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब इन हेतुओंसे होनेवाले ज्ञानरूपी कार्यको हम देख नहीं सकते तब उन हेतुओंकी अप्रतिबद्ध शक्तिका ज्ञान हमें कैसे हो सकता है ?

मीमांसक — आकाशमें चमकनेवाली बिजलीके अन्तिम क्षणका कोई कार्य देखनेमें नहीं आता। फिर भो यह हम जानते हैं कि वह कार्यका उत्पादक अवश्य है?

जैन—आपका कथन ठीक है, जहाँ सजातीय कार्यको उत्पन्न करनेकी बात है, वहाँ ऐसा ज्ञान होना सम्भव है, क्योंकि पूर्व क्षणसे उत्तर क्षणकी उत्पत्ति अवश्य होतो है, अन्यथा उनकी सन्तान अवस्तु हो जायेगी। किन्तु जहाँ विजातीय कार्यको उत्पन्न करनेकी बात है, वहाँ इस प्रकारका ज्ञान होना सम्भव नहीं है;

१. न्या० वि० वि०, पृ० २०८।

क्योंकि ऐसे स्थानपर प्रायः विजातीय कार्यके अभावमें भी उसके उत्पादक हेतु रह सकते हैं। विषय, इन्द्रिय और मनका ज्ञानको उत्पन्न करना एक विजातीय कार्य है, अतः ज्ञानके विषयमें वे अप्रतिहत शक्ति कैसे हो सकते हैं? अतः व्यभिचार-की सम्भावना होनेसे ज्ञानके विषयमें विषयादि लिंग नहीं हो सकते। इसके सिवा जो ज्ञानको परोक्ष मानता है, उसको कभी विषयादिका प्रत्यक्ष हो नहीं सकता। क्योंकि ज्ञानका बोघ न होनेपर उसके विषयका बोघ नहीं हो सकता। अकलंक-देवने कहा भी है—

"परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत् ।।" ३१ ।। —[न्या० वि०] ऐसी स्थितिमें वे लिंग कैसे हो सकते हैं ?

ज्ञान भी लिंग नहीं हो सकता; क्योंकि परोक्षज्ञानवादी मीमांसकोंके लिए विज्ञान स्वयं हो असिद्ध है। और असिद्ध लिंग नहीं हो सकता। इसी बातको अकलंक देवने कहा है—

> "विषयेन्द्रिय-विज्ञान-मनस्कारादिकक्षणः ॥ १६॥ अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेर्ग्यमिचारतः ॥" – [न्या० वि० ]

अर्थात् आत्मज्ञानके लिए विषय, इन्द्रिय, ज्ञान, मन वगैरह हेतु नहीं हो सकते क्योंकि ये असिद्ध हैं तथा व्यभिचारी हैं।

अथवा ज्ञानका अनुमान करनेके लिए यदि कोई लिंग मान भो लिया जाये तो विज्ञान और उस लिंगके अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बिना उस लिंगसे परोक्ष बुद्धिका अनुमान नहीं हो सकता। किन्तु ज्ञानके परोक्ष होते हुए उसका लिंगके साथ अविनाभाव सम्बन्ध जानना शक्य नहीं है। अतः अनुमानसे ज्ञानका परिज्ञान माननेवाले मोमांसकको ज्ञानका प्रत्यक्ष मानना चाहिए। जैसा कि अकलंक देवने कहा है—

> "तावत्परत्र शक्तोऽयमनुमातुं कथं थियम् ॥१५॥ यावदात्मनि तच्चेष्टासम्बन्धं न प्रपद्यते ।" – [न्या० वि० ]

अर्थात् जबतक यह परोक्षज्ञानवादी मीमांसक मेरी आत्मामें व्यवहार आदि चेष्टाएँ ज्ञानपूर्वक होती हैं, ऐसा प्रत्यक्षसे नहीं जानेगा तबतक वह दूसरोंमें व्यवहार आदि चेष्टाओं को देखकर उनके द्वारा दूसरोंमें बुद्धिका अनुमान कैसे कर सकता है?

इसके अतिरिक्त जंब मीमांसक आत्माका प्रत्यक्ष मानता है, तब उसकी क्रियाको सदा परोक्ष कैसे मान सकता है; क्योंकि जैसे स्वयं प्रकाशमान दीपकको प्रभारूप क्रिया परोक्ष नहीं होती, वैसे हो स्वयं प्रकाशमान आत्माकी ज्ञानरूप क्रिया भी परोक्ष नहीं हो सकतो। तथा, ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो स्वानुभव विशिष्ट ही उत्पन्न होता है और अर्थ उसका विषयभूत होता है। तभी तो 'मैं अर्थको जानता हूँ' ऐसी प्रतीति होती है। यदि ज्ञानको सर्वदा अनुमेय माना जायेगा तो यह प्रतीति नहीं हो सकती। अतः ज्ञानको परोक्ष न मानकर स्वसं-विद्यूप ही मानना उचित है।

#### ानान्तरवद्य शानवाद

पूर्वपक्ष—नैयायिक का मन्तव्य है कि ज्ञानको स्वसंविदित मानना अयुक्त है; ज्ञानको तो दूसरा ज्ञान हो जानता है; जैसे घट वगैरह प्रमेय होनेसे ज्ञानके द्वारा हो जाना जाता है। शायद यह आपित्त दी जाये कि ईश्वरका ज्ञान भी प्रमेय है, किन्तु वह ज्ञानान्तरवेद्य नहीं है, अतः उससे उक्त कथनमें दोष आयेगा। किन्तु ऐसा कहना समुचित नहीं है, क्योंकि यह चर्चा हम लोगोंके ज्ञानके विषयमें हैं, ईश्वरज्ञानके विषयमें नहीं है। ईश्वरका ज्ञान हम लोगोंके ज्ञानसे विशिष्ट है। विशिष्टमें जो धर्म पाया जाता है, उसे साधारण ज्ञानमें भी मानना बुद्धिमानी नहीं है। अतः ईश्वरका ज्ञान तो अपनेको स्वयं ही जान लेता है, किन्तु हमारे ज्ञानको उसके अनन्तर होनेवाला दूसरा ज्ञान जानता है। शायद यह अपित्त की जाये कि यदि अर्थज्ञान और उसका ज्ञान क्रमसे उत्पन्न होते हैं तो उसी क्रमसे उनका अनुभव होना चाहिए? किन्तु यह आपित्त उचित नहीं है; क्योंकि यद्यिय दोनों ज्ञान क्रमसे हो होते हैं फिर भी ये दोनों सौ कमलके पत्तोंको उत्पर-नोचे रखकर एक साथ वेधनेकी तरह इतनी जल्दी होते हैं कि उसमें भेदकी प्रतीति नहीं हो पाती।

शायद कहा जाये कि यदि अर्थज्ञानका प्रत्यक्ष दूसरे ज्ञानसे होता है तो उस दूसरे ज्ञानका प्रत्यक्ष तीसरेसे होगा और तीसरेका प्रत्यक्ष चौथेसे होगा। इस तरह अनवस्था हो जायेगी। किन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि अर्थज्ञानका दूसरे ज्ञानसे और दूसरेका तीसरे ज्ञानसे प्रत्यक्ष हो जानेसे काम हो जाता है, फिर चौथे आदि ज्ञानोंको कल्पना निर्थक होनेसे अनवस्था सम्भव नहीं होती। अर्थकी जिज्ञासा होनेपर अर्थका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञानकी जिज्ञासा होनेपर ज्ञानका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और ज्ञानकी जिज्ञासा होनेपर ज्ञानका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। यह बात प्रतीति सिद्ध है। इसके विरुद्ध जो लोग ज्ञानको स्वसंविदित मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि स्वसंवेदनसे क्या मतलब है—-'स्व'के द्वारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन

१. न्या० कु०, पृ० १८१। विधिवि० न्यायकिणि०, पृ० २६७। प्रशस्त० स्योस० पृ० ५२६।

है अथवा स्वकीयके द्वारा संवेदनका नाम स्वसंवेदन है ? यदि स्वकीयके द्वारा संवेदनको स्वसंवेदन कहते हो तब तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है; क्योंकि स्वकीय उत्तर ज्ञानके द्वारा पूर्वज्ञानका संवेदन होता है, यह हम मानते ही हैं। हाँ, यदि 'ज्ञान स्वयं हो अपनेको जानता है' यह स्वसंवेदनसे मतलब है, तब तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि स्वयं अपनेमें ही क्रियाके होनेमें विरोध है। कैसी ही तीक्ष्ण तलवार हो, क्या वह स्वयं अपनेको हो काट सकती है ? कैसा ही सुशिक्षित नट हो, क्या वह स्वयं अपने कन्धेपर चढ़ सकता है ? अतः 'ज्ञान स्वप्रकाशक है; क्योंकि वह अर्थका प्रकाशक है, जैसे दीपक' जैनोंका यह कथन अयुक्त है।

उत्तर पक्ष— नैयायिकका कहना है कि हम लोगोंके ज्ञानको ही ज्ञानान्तरवेद्य मानते हैं, ईश्वरज्ञानको नहीं। तो इसपर प्रश्नयह है कि ईश्वरका ज्ञान स्वसंविदित है, यह आप किसी युक्तिके आधारपर मानते हैं अथवा यों ही मानते हैं? यदि यों ही मानते हैं तब तो सभी दार्शिकोंके अभिमत यों ही सिद्ध हो जायेंगे फिर उनमें विवाद उठाना ही व्यर्थ है। यदि युक्तिके आधारपर ईश्वरके ज्ञानको स्वसंविदित मानते हैं तो वह युक्ति क्या है—ईश्वरका ज्ञान अर्थको ग्रहण करता है इसीलिए वह स्वसंविदित है अथवा ज्ञान होनेसे वह स्वसंविदित है? ये दोनों बातें हम लोगोंके ज्ञानमें भी पायी जाती हैं, अतः या तो दोनोंको ही स्वसंविदित मानना चाहिए या फिर किसीको भी स्वसंविदित नहीं मानना चाहिए।

नैया - — ईश्रका ज्ञान हमारे ज्ञानसे विशिष्ट है। अतः वही स्वसंविदित है, हमारा ज्ञान नहीं। विशिष्ट वस्तुके धर्मको साधारण वस्तुमें मानना बुद्धिमानी नहीं है?

जैन—तब तो ज्ञानपना और अर्थग्रहणपना भी ईश्वरज्ञानमें पाया जाता है अतः हमारे ज्ञानमें उनका भी निषेध करना पड़ेगा।

नैया॰—इन दोनों धर्मीके अभावमें तो कोई ज्ञान ज्ञान हो नहीं रहेगा; क्योंकि ज्ञानपना और अर्थग्राहकपना तो ज्ञानके स्वभाव हैं ?

जैन—जैसे इन दोनों धर्मोंके अभावमें ज्ञान ज्ञान नहीं रह सकता वैसे ही स्वसंविदित स्वभावके अभावमें भी ज्ञान ज्ञान नहीं रह सकता, वह भी ज्ञानका स्वभाव ही है। जैसे ईश्वरज्ञानमें ज्ञानत्व और अर्थग्राहकत्व धर्मोंकी तरह स्वसंविदितत्वके भी बिना ज्ञानपना नहीं है वैसे ही हम लोगोंके ज्ञानोंमें भी स्वसं-

१. न्या० कु०, पृ० १८३ । प्रमेयक् मा०, पृ० १३२-१४६ ।

विदित माने बिना ज्ञानपना नहीं बन सकता। कोई भी स्वभाव एकदेशवर्ती नहीं होता। जैसे प्रकाशका स्वभाव स्व और परका प्रकाशन करना है, उसमें यह भेद नहीं है कि सूर्यके प्रकाशमें तो यह स्वभाव हो और दीपकके प्रकाशमें न हो। दोंनोंमें ही स्वपरप्रकाशकपना समान रूपसे पाया जाता है।

नैया॰—यदि ईश्वरज्ञानकी तरह हम लोगोंका ज्ञान भी स्वपरव्यवसायी है तो उसी तरह वह समस्त पदार्थोंका ज्ञाता भी हो जायेगा?

जैन-यह आपित अनुचित है। जैसे दीपक सूर्यकी तरह स्वपरप्रकाशक होते हए भी समस्त पदार्थींका प्रकाशन नहीं करता; किन्तू अपने योग्य नियत देशवर्ती पदार्थींका ही प्रकाशन करता है, वैसे ही हम लोगोंका ज्ञान ईश्वरज्ञानकी तरह स्वपरव्यवसायो होते हुए भी अपने योग्य पदार्थको ही जानता है। सब ज्ञानोंकी योग्यता अपने-अपने ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके अनुमार होती है। उसके बिना ज्ञानोंमें विषयग्रहणमें जो तारतम्य पाया जाता है, वह नहीं बनता । अतः स्वसं-विदितत्वको लेकर ईश्वरज्ञान और हम लोगोंक ज्ञानमें भेद नहीं माना जा सकता। जैसे 'यह नील है' इस उल्लेखसे अर्थका ग्रहण होता है वैसे ही 'मैं' इस उल्लेखसे आत्माका ग्रहण होता है। नीलज्ञानसे आत्मज्ञान भिन्न कालमें नहीं होता। जिस समय नीलका ज्ञान होता है। उसी क्षणमें स्पष्ट रूपसे आत्मसंवेदन भी होता है। अतः अर्थसंवेदन आत्मसंवेदनसे भिन्न नहीं है इसलिए अर्थका संवेदन होनेपर आत्मसंवेदन भी तत्काल हो जाता है। अतः 'अर्थज्ञानको उत्तरज्ञान जानता है' यह मान्यता गलत है। वयांकि 'पहले अर्थज्ञान होता है और पीछे उस ज्ञानका ज्ञान होता है, इस प्रकारकी प्रतीतिका अनुभव नहीं होता। कहा गया है कि जैसे कमलके सौ पत्तोंको ऊपर नीचे रखकर सुईसे छेदनेपर कालका अन्तर प्रतीत नहीं होता वैसे ही यहाँ भी अन्तर प्रतीत नहीं होता । किन्तू यह कथन संगत नहीं है । कमलके पत्ते तो मूर्तिक हैं। अतः एक पुरुष-द्वारा मूर्तिक सूईसे मूर्तिक पत्तोंका छेद तो क्रमसे हो हो सकता है। किन्तू आत्मा तो अमृतिक है, स्वपरप्रकाशन स्वभाववाला है, अप्राप्त अर्थका भी प्रकाशक है। वह यदि एक साथ अपना और विषयका प्रकाशन करता है तो उसमें क्या विरोध है ?

नैया०-स्वात्मामें क्रियाका विरोध है।

जैन—स्वात्मामें ज्ञानकी किस क्रियाका विरोध है—उत्पत्तिरूप क्रियाका विरोध है, अथवा हलन-चलन रूप क्रियाका अथवा घात्वर्थरूप क्रियाका अथवा जानने रूप क्रियाका का ? यदि उत्पत्ति रूप क्रियाका विरोध है तो हो, क्योंकि हम यह नहीं मानते कि ज्ञान स्वयं अपनेको उत्पन्न करता है ? उसकी उत्पत्ति तो अपनो सामग्रीसे होती है। इसी तरह हलन-चलन रूप क्रिया भी हम ज्ञानमें नहीं मानते; क्योंकि ऐसी क्रिया तो द्रव्यमें होती है। घात्वर्थ रूप क्रिया दो प्रकारकी होती है—अकर्मक और सकर्मक। इनमें-से अकर्मक क्रिया तो स्वात्मामें होती ही है—जैसे 'वृक्ष खड़ा है'। यहाँ 'खड़ा' रूप क्रियाका कर्ता वृक्ष है, उसीमें यह क्रिया विद्यमान है। शायद कहा जाये कि इसमें हमें कोई विरोध नहीं है; क्योंकि वैसी प्रतीति होती है, तो 'ज्ञान प्रकाशित होता है' यहाँ भी प्रतीति होनेसे कोई विरोध नहीं होना चाहिए।

नैया०-- 'ज्ञान अपनेको जानता है' यह सकर्मक क्रिया स्वात्मामें नहीं हो सकती क्योंकि कर्तासे कर्म जुदा होता है ?

जैन—तब तो 'आत्मा अपना घात करता है' 'दोपक अपना प्रकाशन करता है' इत्यादिमें विरोध उपस्थित होगा।

इसी तरह जानने रूप क्रियाका स्वात्मामें विरोध नहीं है यह भी समझ लेना चाहिए। स्वरूपके साथ किसीका विरोध नहीं हो सकता, अन्यथा दीपकका भी स्वपरप्रकाशकत्व रूप अपने स्वभावके साथ विरोध मानना पड़ेगा। अतः जैसे दीपक अपने कारणोंसे स्वपरप्रकाशन स्वभावको लेकर उत्पन्न होता है वैसे ही ज्ञान भो स्वपरण्यवसायो होकर ही जन्म लेता है। इसके विपरीत यदि यही माना जायेगा कि पूर्व ज्ञानको उत्तर ज्ञान जानता है तो ज्ञानके उत्पन्न करनेमें ही मन लगा रहेगा, अतः न कभी अर्थका ज्ञान हो पायेगा और न अर्थज्ञानका; क्योंकि अर्थज्ञान-ज्ञानके अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थज्ञानका और अर्थज्ञानक अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थज्ञानक अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थज्ञानका और अर्थज्ञानक अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थज्ञानका जोर अर्थज्ञानक अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थज्ञानका जोर अर्थज्ञानक अप्रत्यक्ष होनेपर अर्थज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, अन्यथा दूसरे मनुष्यके ज्ञानसे भी अर्थका प्रत्यक्ष हो जायेगा; क्योंकि हमारे लिए जैसे अपना ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, वैसे ही दूसरोंका ज्ञान भी प्रत्यक्ष नहीं है।

नैया०--अर्थकी जिज्ञासा होनेपर अर्थका ज्ञान उत्तरन होता है और ज्ञानकी जिज्ञासा होनेपर ज्ञानका। अतः अनवस्था दोष नहीं आता ?

जैन—जिज्ञासासे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती। घोड़ेके अभावमें घोड़ेकी देखनेकी इच्छा होनेपर भी घोड़ेका दर्शन नहीं होता और सामने गौके आ जानेपर गौको देखनेकी इच्छा न होते हुए भी गौका दर्शन हो जाता है। तथा ज्ञानको ज्ञानान्तरके द्वारा ग्राह्म माननेपर ज्ञान अज्ञान हो जायेगा, जैसे प्रकाशके लिए प्रकाशान्तरकी अपेक्षा होनेपर वह प्रकाश न कहा जाकर अप्रकाश ही कहा जायेगा। क्योंकि अपनी सिद्धिमें जो परकी अपेक्षा करता है वही तो जड़ है, अन्यथा फिर जड़ और अजड़में भेद ही क्या रहेगा। अतः ज्ञानको ज्ञानान्तरवेद्य न मानकर स्वसंविदित हो मानना उचित है।

#### शानका अचेतनत्व

प्वेपक्ष- सांख्यका मत है कि घट-पटकी तरह ज्ञान भी अचेतन है; क्योंकि वह भी प्रधानका ही परिणाम है। जो चेतन होता है वह प्रधानका परिणाम नहीं होता, जैसे आत्मा । किन्तु ज्ञान प्रधानका परिणाम है। सांख्य दर्शनमें कहा है कि जब प्रधान नामका तत्त्व जगत्की रचनामें लगता है तो सबसे प्रथम उससे एक व्यापक 'महान्' तत्त्वका जन्म होता है। यह महान् नामका तत्त्व विषयोंका अध्यवसाय कराता है। यह प्रलयकाल पर्यन्त स्थायी होता है। इस तत्त्वको हम नहीं जान सकते । इस तत्त्वसे प्रत्येक प्राणीकी बुद्धि निःसृत होती है । ये बुद्धियाँ दूसरे प्रमाणोंके द्वारा जानो जाती हैं। चूँकि बुद्धि जड़ है, अतः उसमें ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। इसलिए अकेले न तो पुरुषमें और न बुद्धिमें अनुभवकी उपलब्धि होती है; किन्तु दोनोंके मेलसे होती है। जब इन्द्रियाँ पदार्थोंको बुद्धिके सामने उपस्थित करती हैं तो बुद्धि उस पदार्थके आकारको धारण कर लेती है। इतनेपर भी तबतक अनुभवका उदय नहीं होता जबतक बुद्धिमें चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता । बुद्धिमें प्रतिबिम्बत पुरुषका पदार्थींसे सम्पर्क होनेका नाम ही ज्ञान है। जबतक दर्पणके तुल्य बुद्धिमें पदार्थका आकार संक्रान्त नहीं होता तबतक पुरुषको उसका भान नहीं होता। कहा भी है-- 'बुद्धचन्यवसितमध" पुरुषरचेतयते ।'--अर्थात् बुद्धिमें प्रतिबिम्बित अर्थका अनुभव पुरुष करता है। यह अनुभव बुद्धि तथा पुरुषके संयोगका परिणाम है। जैसे लोहेका गोला और आग पृथक्-पृथक् हैं किन्तु जब लोहेका गोला अग्निरूप हो जाता है तो मूढ़ पुरुष उन्हें (अग्नि और गोलेको) एक समझ लेता है। वैसे हो बुद्धि और चैतन्य पृथक्-पृथक् हैं, किन्तु अचेतन भी बुद्धि चेतनके संसर्गसे चेतनकी तरह प्रतीत होती है। बुद्धिके अचेतन होनेसे उसमें पदार्थकी उपस्थिति होनेपर जो ज्ञान सुख आदि उत्पन्न होते हैं वे भी अचेतन हो हैं। अतः अचेतन ज्ञान स्वसंविदित नहीं हो सकता।

उत्तर पक्ष-जैनोंका कहना है कि ज्ञान जड़का धर्म नहीं है, वह तो आत्मा-का धर्म है। आत्मा ज्ञान परिणामवाला है, चूँकि वह द्रष्टा है। जो ज्ञान परिणाम-वाला नहीं होता वह द्रष्टा भो नहीं होता, जैसे घर वगैरह। चूँकि आत्मा द्रष्टा है, अतः वह ज्ञानपरिणामवाला है।

१. न्या० कु०, पृ० १८६। सांख्यका० २२। सांख्य प्र० भा० १। ७१।

२. सांख्यका० ३६–३७। सांख्य प्र० भा० १। ८७।

३. न्या० कु०, ५० १६१ । प्रमेयक० मा० ६५-१०३ ।

सांख्य-पदि अनित्य ज्ञानको आत्माका परिणाम माना जायेगा तो आत्मा अनित्य ठहरेगा।

जैन—यदि अनित्य ज्ञानको प्रधानका परिणाम माना जायेगा तो प्रधान भी अनित्य हो जायेगा।

सांख्य-व्यक्त और अव्यक्त प्रघानमें अभेद होनेपर भी व्यक्त प्रघान ही अनित्य है, क्योंकि वह परिणाम रूप है, अव्यक्त प्रघान अनित्य नहीं है, क्योंकि वह परिणामी है ?

जैन—तो ज्ञान और आत्मामें अभेद होनेपर भी ज्ञान ही अनित्य है, क्योंकि वह परिणाम है। आत्मा अनित्य नहीं है; क्योंकि वह परिणामों है। यदि आत्माको अपरिणामी माना जायेगा तो वह अर्थक्रियाकारी नहीं हो सकती और अर्थक्रियाकारी न होनेपर आत्माका अभाव हो जायेगा; क्योंकि अर्थक्रियाकारित्व ही वस्तुत्वका लक्षण है।

बुद्धिको प्रस्तय काल तक स्थायी और व्यापी मानना भी असंगत है; क्योंकि वह प्रधानका परिणाम है। जैसे पट प्रधानका परिणाम होनेपर भी न तो व्यापी है और न प्रस्त्रकाल तक स्थायी है, वैसे ही बुद्धिको भी मानना चाहिए। शायद कहा जाये कि आकाश प्रधानका परिणाम होनेपर भी व्यापक और स्थायी है, इसी तरह बुद्धि भी है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि आकाश भी प्रधानका परिणाम नहीं है। यदि उसे भी प्रधानका परिणाम माना जायेगा तो वह भी व्यापक और स्थायी नहीं हो सकता।

सांख्य-प्रयानका परिणाम होनेपर भी कोई परिणाम तो व्यापक और प्रलयकाल तक स्थायी होता है और कोई नहीं होता।

जैन—तो प्रधानका परिणाम होनेपर भो ज्ञानको स्वसंविदित और घटादि-को अस्वसंविदित क्यों नहीं मान लेते ? तथा, यह बुद्धिरूप परिणाम पहले-पहले प्रकृतिसे कैसे होता है ? यदि स्वभावसे हो होता है तो जो स्वाभाविक होता है, वह अनित्य नहीं हो सकता। अतः बुद्धिरूप परिणाम सदा स्थायो रहेगा; क्योंकि स्वभाव सदा रहता है।

सांख्य—'मुझे आत्माके लिए भोगका सम्पादन करना चाहिए' इस भावसे प्रकृति 'महत्' आदि रूपसे परिणमन करती हैं ?

जैन — प्रकृति तो जड़ है। उसमें इस प्रकारका अनुसन्धान नहीं हो सकता। बुद्धिवृत्तिके उत्पन्न होनेपर और उसमें चेतनकी छायाके पड़नेपर ही अनुसन्धान

होता है। सृष्टिकालके आरम्भमें 'मैं पुरुषके लिए प्रवृत्त होऊं' यह अनुसन्धान किसे होगा; क्योंकि प्रकृति जड़ है और पुरुष उस समय तक अभिलाषासे शून्य है। इसके सिवा जैसे दर्पणमें मुख प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही पुरुषका बुद्धमें प्रति-बिम्बित होना ही चिच्छायासंक्रान्ति कहलाता है। किन्तु व्यापक पदार्थ किसीमें प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता, जैसे आकाश। उसी तरह आत्मा भी सांख्यदर्शनमें व्यापक है। अतः उसका बुद्धमें प्रतिबिम्बित होना सम्भव नहीं है। मुख अस्वच्छ होता है और दर्पण स्वच्छ होता है, अतः मुखका दर्पणमें प्रतिबिम्बित होना उचित है। किन्तु बुद्धि तो त्रिगुणात्मक होनेसे अत्यन्त मिलन है और पुरुष अत्यन्त निर्मल है। तब पुरुष बुद्धिमें प्रतिबिम्बित कैसे हो सकता है? यदि होता भी हो तो हम उसे जान कैसे सकते हैं? यदि जान लें तो प्रकृति और पुरुषका भेद ज्ञान होनेसे सब सदाके लिए मुक्त हो जायेंगे।

उपर कहा गया है कि चेतनके संसर्गसे अचेतन बुद्धि भी चेतनकी तरह प्रतीत होती है सो यहाँ संसर्ग शब्दका क्या अर्थ है—बुद्धिमें चेतनका प्रतिबिम्बित होना अथवा प्रकृतिका भोग्य और पुरुषका भोक्ता होना ? प्रथम पक्षकी आलोचना उपर की जा चुकी है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि पुरुष निरिभलाप है। पुरुषके निरिभलाप होनेपर प्रकृतिकी योग्यता और पुरुषकी भोक्तृता नहीं बनती क्यांकि सुख-दुःखकी अनुभूति रूप भोगक अभावमें भोग्य और भोक्तापना नहीं होता। बुद्धि और चैतन्यके लिए अग्नि और लोहेके गोलेका दृष्टान्त भी उपयुक्त नहीं है। अग्नि और लोहेके गोलेमें भी परस्परमें भेद नहीं है; क्योंकि लोहेका गोला आगमें पड़कर अपने पूर्वरूपको छोड़ देता है और विशिष्ट रूप तथा स्पर्शको धारण करके अग्निरूप परिणत हो जाता है। इसी तरह यहाँ भी एक स्वपरप्रकाशक वस्तुका अनुभव होता है। उसमें किसी दूसरेका सद्भा नहीं मानना चाहिए। चैतन्य, बुद्धि अध्यवसाय, ज्ञान, संवित्ति ये सब एक ही संविद्दपकी पर्याय हैं। अतः बुद्धि ओर चैतन्यको जुदा मानकर ज्ञानको अस्वसंविदित मानना उचित नहीं है।

इस तरह जैन दर्शनमें ज्ञान चैतन्यस्वरूप है। अतः वह जैसे बाह्य पदार्थके उन्मुख होनेपर बाह्य अर्थको ग्रहण करता है वैसे ही अपने उन्मुख होनेपर अपने-को भी ग्रहण करता है। यदि ऐसा न हो तो 'मैं घट को जानता हूँ' इस प्रकार-की प्रतीति नहीं हो सकती। भला कौन ऐसा समझदार व्यक्ति है, जो ज्ञानके द्वारा प्रतिभासित पदार्थका प्रत्यक्ष होना तो माने और ज्ञानका प्रत्यक्ष न माने? जैसे प्रकाशका प्रत्यक्ष हुए बिना उसके द्वारा प्रकाशित अर्थका प्रत्यक्ष नहीं हो

सकता वैसे ही प्रमाणका प्रत्यक्ष हुए बिना उसके द्वारा प्रतिभासित अर्थका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । अतः जैन दर्शनमें स्वपरप्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है ।

### प्रामाण्य-विचार

प्रमाणके स्वरूपका विचार करते समय दार्शनिकोंमें यह भी विचार किया जाता है कि प्रमाणमें जो प्रामाण्य है वह कैसे उत्पन्न होता है और यह कैसे पता चलता है कि अमुक ज्ञान प्रमाण है और अमुक ज्ञान अप्रमाण है ? अर्थात् प्रामाण्य की उत्पत्ति और ज्ञान्ति स्वतः होती है या परतः होती है ?

प्रवेपक्ष—मीमांसक स्वतः प्रामाण्यवादी है उसका कहना है—प्रमाणकी अर्थको जानने रूप शिक्तको अथवा अर्थके जानने रूप क्रियाको प्रामाण्य कहते हैं। वह प्रामाण्य ज्ञानमात्रको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे ही उत्पन्न होता है। उसके लिए उस सामग्रीके अतिरिक्त अन्य किसीको आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीका नाम स्वतः प्रामाण्य है।

तथा, अर्थको ,ज्योंका त्यों जान लेनेकी शक्तिका नाम प्रामाण्य है। और शक्तियाँ पदार्थों में स्वतः ही प्रकट होती हैं, वे उत्पादक कारणोंके अधीन नहीं हैं। कहा भी है—

"स्त्रतः सर्वेत्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते ॥"

[ मीमां० रुको० २-४७ ]

अर्थात्—सब प्रमाणोंका प्रामाण्य स्वतः ही होता है, क्योंकि जो शक्ति स्वयं अविद्यमान है, उसे कोई दूसरा उत्पन्न नहीं कर सकता।

आशय यह है कि कार्यमें वर्तमान जो धर्म कारणमें रहता है, वह कार्यकी तरह उस कारणसे ही उत्पन्न होता है। जैसे मिट्टीके पिण्डमें विद्यमान रूप आदि उससे उत्पन्न होनेवाले घटमें भी पाये जाते हैं। वे मिट्टीके पिण्डसे ही घटमें आते हैं। किन्तु जो धर्म कार्यमें पाये जायें और कारणमें न पाये जायें, वे धर्म कारणसे उत्पन्न नहीं होते, किन्तु स्वतः ही होते हैं। जैसे घटमें पानो भरकर लानेकी शक्ति है। यह शक्ति मिट्टीके पिण्डमें नहीं है। अतः यह शक्ति घटमें स्वयं प्रकट होती है। इसी तरह ज्ञानमें भी अर्थको ज्योंका त्यों जाननेकी शक्ति है। यह शक्ति ज्ञानमें भी अर्थको ज्योंका त्यों जाननेकी शक्ति है। यह शक्ति ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले चक्षु आदि कारणोंमें नहीं पायो जातो, अतः यह उनसे उत्पन्न न होकर स्वयं प्रकट होती है। कहा भी है—

"श्रात्मकाभे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत् । कड्यात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥"

[ मोमां० रलो० २-४८ ]

अर्थात्—पदार्थोंके उत्पन्न होनेमें ही कारणोंकी अपेक्षा होती है। जब वे उत्पन्न हो जाते हैं, तब अपने-अपने कार्योंमें स्वयं ही प्रवृत्ति करने लगते हैं।

अतः प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें गुण वगैरहकी अपेक्षा नहीं होती । इसी तरह अर्थको जानने रूप जो प्रमाणका कार्य है, उसमें भी प्रामाण्य ग्रहणकी अपेक्षा नहीं है; क्योंकि प्रमाणके प्रामाण्यका ग्रहण किये बिना भी उससे अर्थका बोघ हो जाता है। किन्तु यदि संवादक ज्ञानसे, अथवा गुणोंके ज्ञानसे, अथवा अर्थक्रियाके ज्ञानसे प्रमाणके प्रामाण्यका निश्चय किया जायेगा तो अनवस्था आदि अनेक दोष आयेंगे। क्योंकि उक्त ज्ञानोंके द्वारा प्रथम ज्ञानमें प्रामाण्यका निश्चय करनेपर उन ज्ञानोंके प्रामाण्यका निश्चय अन्य संवादज्ञान, गुणज्ञान और अर्थक्रियाज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय अन्य संवादज्ञान, गुणज्ञान और अर्थक्रियाज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय अन्य संवादज्ञान और अर्थक्रियाज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय अन्य संवादज्ञान वगैरहके बिना स्वतः ही हो जाता है तो प्रथम ज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय भी स्वतः ही करनेमें क्यों आपित्त है ? अतः प्रामाण्य स्वतः ही होता है।

अप्रामाण्य परतः होता है; क्योंकि अप्रामाण्यकी उत्पत्ति ज्ञान सामान्यके उत्पादक कारणोंके अतिरिक्त दोष नामक कारणसे होती है, चक्षु क्येरहमें दोष-के होनेसे हो ज्ञान अप्रमाण होता है। अप्रमाणके तीन भेद हैं—संशय, विपर्यय और अज्ञान। इनमें-से अज्ञान तो ज्ञानाभाव स्वरूप है, अतः कह स्वयं ही होता है, उसमें किसीकी अपेक्षा नहीं है। संशय और विपरीत ज्ञानके होनेमें ज्ञाताका भूला आदि होना, मनका अस्थिर होना, इन्द्रियोंमें खराबी होना तथा पदार्थका चंचल आदि होना, ये सब दोष यथासम्भव कारण होते हैं। तथा जैसे प्रमाणका कार्य अपने विषयसे निवृत्ति कराना है, वैसे ही अप्रमाणका कार्य अपने विषयसे निवृत्ति कराना है, वैसे ही अप्रमाणका कार्य अपने विषयसे निवृत्ति कराना है। किन्तु जबतक ज्ञाताको यह ज्ञात नहीं हो जाता कि यह ज्ञान अप्रमाण है तबतक वह उसके विषयसे निवृत्त नहीं होता। अतः अप्रामाण्यकी उत्पत्तिको तरह उसकी ज्ञप्ति भी परतः ही होती है।

शायद कहा जाये कि जैसे अप्रामाण्यकी उत्पत्ति दोषोंके कारण होती है वैसे हो प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी गुणोंके कारण होती है, अतः प्रामाण्य भी परतः होता है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि प्रथम तो गुण हो असिद्ध हैं

१. मी० श्लो०, सूत्र २।

और यदि वे हों भी तो वे प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें कुछ भी नहीं करते। उनका काम तो दोषोंको दूर करना मात्र है। पदार्थोंका स्वरूप ही ऐसा है कि वे जब उत्पन्न होते हैं तो अपने प्रतिपक्षीको हटाकर ही उत्पन्न होते हैं। गुण दोषोंके प्रतिपक्षी हैं, अतः गुणोंके द्वारा दोषोंके दूर हो जानेपर जब कारण स्वयं ही व्यापार करते हैं तो प्रमाण ज्ञानको ही उत्पन्न करते हैं। यदि ज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी उसमें स्वयं अपना कार्य करनेकी शक्ति नहीं आती, तो यही कहना होगा कि ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ। क्या यह बात प्रतीति विरुद्ध नहीं है कि अपन जब उत्पन्न होती है तो अप्रकाशक होती है पीछे उसमें अन्य कारणोंसे प्रकाशकपना आदि धर्म लाये जाते हैं?

प्रमाणभूत ज्ञानको उत्पन्न करनेमें गुणोंका हाथ है ऐसा मान भी लिया जाये, फिर भी प्रामाण्य परतः नहीं होता; क्योंकि प्रामाण्यका मतलब है, 'बोधकपना' वह बोधकपना यदि ज्ञानके जन्मके साथ हो उसमें आ जाता है तो प्रामाण्य स्वतः ही हुआ कहलाया। इस प्रकार सभी ज्ञानोंमें बोधकत्व रूप प्रामाण्य स्वभावसे ही होता है। किन्तु उनमें-से जो ज्ञान दुष्ट कारणसे उत्पन्न होता है और जिसके मिध्या होनेका प्रत्यय हो जाता है वह ज्ञान अप्रमाण कहा जाता है। अतः अप्रामाण्यका निश्चय परतः ही होता है। यह मीमांसकका मत है।

उत्तर पक्ष-जैन दर्शन मीमांसक देस मतको ठीक नहीं मानता। उसका कहना है — मीमांसक कहना है कि अर्थको जाननेकी शिवतका नाम प्रामाण्य है, तो क्या अर्थमात्रको जाननेकी शिवतका नाम प्रामाण्य है अथवा जैसा अर्थ है उसी रूपमें उसे जाननेकी शिवतका नाम प्रामाण्य है ? प्रथम पक्षमें संशय, विपर्यय आदि मिथ्या ज्ञानोंसे व्यभिचार आ जायेगा क्योंकि ये ज्ञान अप्रमाण हैं फिर भी अर्थमात्रको जाननेको शिवत उनमें भी है। दूसरे पक्षमें प्रामाण्य परतः सिद्ध होता है; क्योंकि ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे यथार्थ वस्तुको जानने रूप प्रामाण्यकी उत्पत्त नहीं होतो, किन्तु गुणयुक्त सामग्रीसे हो होतो है।

मीमां॰ — गुणोंकी प्रतीति ही नहीं होती, तब कैसे प्रामाण्यकी उत्पत्ति गुणों-से मान ली जाये ?

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है। सभी मनुष्योंकी गुणोंकी प्रतीति होती है। चक्षु आदिमें पायी जानेवाली निर्मलता आदि, दिषयमें पायी जानेवाली

१. मीमां० श्लो०, सूत्र २।

२. शाबरमा० १।१।५।

३. न्या० कु०, प० १६७-२०४। प्रमेयक० मा०, पृ० १४६-१७६।

निकटता, निश्चलता आदि, मनकी स्थिरता आदि, ज्ञाताको स्वस्थता आदि और प्रकाशकी स्पष्टता आदि क्या गुण नहीं हैं ?

मीमां॰—निर्मलता आदि तो चक्षुके स्वरूप हैं, गुण नहीं हैं। क्योंकि चक्षु निर्मलताके साथ ही उत्पन्न होती है, निर्मलताके बिना नहीं होती।

जैन—तब तो स्पादिको भी घटका गुण न कहकर स्वरूप कहा जायेगा; क्योंकि घट स्पादि सहित हो उत्पन्न होता है। तथा काच, कामल आदिको भी दोष नहीं कहा जा सकेगा; क्योंकि जो पुरुष जन्मसे तिमिररोगसे ग्रस्त होता है उसकी आँखें काच, कामल आदि रोगोंसे युक्त हो उत्पन्न होती हैं। किन्तु जन्मके साथ उत्पन्न होनेपर भी लोग रूपादिको घटका गुण और काच, कामल आदिको चक्षका दोष हो मानते हैं।

तथा यदि मीमांसक चक्षु अ।दिमें गुण नहीं मानते तो उसमें हीनाधिकताका व्यवहार क्यों होता है? अमुककी इन्द्रियाँ तेज हैं, अमुककी उससे भी तेज हैं, ऐसा व्यवहार सर्वत्र देखा जाता है। तया जब 'गुण' कोई है ही नहीं तो 'गुणोंसे दोषोंका अभाव होता है' ऐसा क्यों कहा जाता है?

मीमां - गुण नामकी कोई वस्तु नहीं है, दोषोंके अभावमात्रको गुण कहा जाता है।

जैन—इस तरहसे तो दोषोंका भी अभाव हो जायेगा; क्योंकि यह कहा जा सकता है कि गुणके अभावका हो नाम देष है, दोष कोई वस्तु नहीं है। यदि निर्मलता गुण नहीं है और केवल मलके अभावका नाम है तो लोग उसे देखकर ऐसा क्यों कहते हैं कि—'यह आंख गुणवान् है। अंजन वगैरहके द्वारा चक्षुमें गुणातिशय लानेका प्रयत्न किया हो जाता है। यदि अंजनसे चक्षुमें गुणातिशय न होता तो व्याघ्न आदिके नेत्रके चूर्णको आंखमें आंजनेसे घोर अंघेरी रातमें भी दिखाई कैसे देता और जलजन्तु शिशुमारको चर्बी आंजनेसे जलके अन्दरकी वस्तुएँ कैसे दिखाई देतीं।

मीमां॰—गुण हैं तो, किन्तु वे दोषोंको दूर कर देते हैं, बस इतना ही उनका काम है, प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें वे कुछ भी नहीं करते। अतः प्रामाण्य स्वतः होता है।

जैन—इस तरहसे तो अप्रामाण्य भी स्वतः हो जायेगा; क्योंकि यह कहा जा सकता है कि दोष गुणोंको दूर कर देते हैं अप्रामाण्यको उत्पन्न नहीं करते । अतः या तो दोनोंको स्वतः मानना चाहिए या दोनोंको परतः मानना चाहिए।

हम ऐसा नहीं मानते कि जैसे वस्त्र तैयार होनेपर उसे रंग दिया जाता है, वैसे ही ज्ञानके उत्पन्न होनेपर पीछेसे उसमें अन्य कारणोंसे प्रामाण्य आता है। क्योंकि ऐसा माननेसे तो यह दोष दिया जा सकता है कि ज्ञान तो उत्पत्तिके बाद भी नष्ट हो जाता है तब फिर प्रामाण्य किसमें आता है? हमारा तो कहना है कि जैसे अर्थको कुछका कुछ जानने रूप अप्रामाण्य अपनी सामग्रीसे उत्पन्न होता है वैसे ही अर्थको ज्योंका त्यों जानने रूप प्रामाण्य भी अपनी सामग्रीसे ही उत्पन्न होता है।

यदि यह मान भी लिया जाये कि प्रमाणका प्रामाण्य स्वतः होता है तो प्रश्न यह है कि प्रामाण्यको उत्पत्ति स्वतः होती है, अथवा ज्ञप्ति स्वतः होती है, अथवा ज्ञप्ति स्वतः होती है, अथवा स्वकार्यमें प्रवृत्ति स्वतः होती है ? उत्पत्ति तो स्वतः नहीं होती । ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले कारण-कलापसे जुदे कारणोंसे हो प्रामाण्य उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रमाणको उत्पन्न करनेवाले कारण-कलापोंके होते हुए भी प्रामाण्य उत्पन्न नहीं होता।

तथा 'स्वतः'से आपका अभिप्राय क्या है ? बिना कारणके स्वयं ही प्रामाण्य उत्पन्न होता है यह अभिप्राय है, अथवा अपनी सामग्रीसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है यह अभिप्राय है। प्रथम अभिप्राय तो ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे तो प्रामाण्य निर्हेतुक हो जायेगा। और निर्हेतुक होनेसे सदा सर्वत्र प्रामाण्य पाया जायेगा।

दूसरे अभिप्रायमें आत्मीय सामग्रीसे मतलब विशिष्ट सामग्रीसे है अथवा ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे हैं? यदि बिशिष्ट सामग्रीसे आप प्रामाण्यको उत्पन्न कानते हैं तो हमें कोई आपित्त नहीं है; क्योंकि सभी पदार्थ अपनी-अपनी विशिष्ट सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं। किन्तु यदि ज्ञान-सामान्यको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे ही प्रामाण्यकी उत्पत्ति मानते हैं तो संशय आदिमें भी प्रामाण्यकी उत्पत्ति होगी क्योंकि विज्ञान मात्रको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे संशय आदि ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं।

मीमा॰—संशय आदि ज्ञान विज्ञान मात्रको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे उत्पन्न न होकर काच, कामल आदि दोषह्य अधिक सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं।

जैन—तो अधिक कारणोंके हो जानेसे संशय आदिमें अप्रामाण्य भी भले ही उत्पन्न हो जाये, किन्तु प्रामाण्य तो अवश्य ही उत्पन्न होगा; क्योंकि विज्ञान मात्रको उत्पन्न करनेवाली सामग्रीसे ही प्रामाण्य उत्पन्न होता है और वह सामग्री संशय आदि ज्ञानमें भी मौजूद है।

मीमां॰—दोषरहित सामग्रीसे ही प्रामाण्यकी उत्पत्ति होती है, दोष-सहितसे नहीं।

जैन—तब तो प्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः ही हुई; क्योंकि विज्ञानको उत्पन्न करनेवाले कारणोंके अतिरिक्त दोषाभावरूप कारणसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है। और दोषाभाव विज्ञान मात्रकी उत्पत्तिका कारण नहीं है, क्योंकि दोषाभावके बिना भी मिध्याज्ञान होता है, किन्तु प्रामाण्यकी उत्पत्तिमें दोषाभाव ही कारण है, क्योंकि दोषाभावके होनेपर प्रामाण्य उत्पन्न होता है और उसके नहीं होनेपर नहीं होता।

तथा, एक प्रश्न यह है कि दोष चक्षु वर्गेरहमें क्या कर देते हैं, जिससे उनके होनेपर प्रामाण्यकी उत्पत्ति नहीं होती ?

मीमां --- प्रामाण्यको उत्पन्न करनेकी शनितको नष्ट कर देते हैं।

जैन—तो चक्षु आदिकी जो शक्ति ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करतो है, क्या वही प्रामाण्यको भी उत्पन्न करती है, अथवा अन्य शक्तिसे प्रामाण्य उत्पन्न होता है? यदि उसीसे प्रामाण्य भी उत्पन्न होता है तो उस शक्तिके नष्ट हो जानेपर चक्षुसे ज्ञानमात्रकी उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि प्रामाण्य अन्य शक्तिसे उत्पन्न होता है तो प्रामाण्य परतः वयों नहीं हुआ कह लाया। अतः प्रामाण्यको उत्पत्ति स्वतः नहीं होती।

प्रामाण्यकी ज्ञाप्ति भी स्वतः नहीं होतो ! ज्ञाप्तिका अर्थ है ज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय कि यह ज्ञान प्रमाण है । प्रामाण्यका निश्चय कदाचित् ही होता है, अतः वह बिना निमित्तके नहीं हो सकता । क्योंकि जो कादाचित्क होता है, वह बिना निमित्तके नहीं होता जैसे घर वगैरह । और जिसका निश्चय किसी अन्य निमित्तसे किया जाता है, वह स्वतः कैसे कहा जा सकता है ?

इसी तरह प्रमाणको स्वकार्यमें प्रवृत्ति भी स्वतः नहीं होती। क्यों कि प्रमाणका कार्य पुरुषकी प्रवृत्ति है अथवा अर्थका परिच्छेद (जानना) है ? इनमें-से प्रमाण पुरुषकी प्रवृत्तिमें हेतु तभी हो सकता है जब उसके प्रामाण्यका निश्चय हो जाये। जैसे अप्रामाण्यका निश्चय हो जानेपर वह निवृत्तिमें हेतु होता है वैसे ही प्रामाण्यका निश्चय हो जानेपर प्रमाण प्रवृत्तिमें हेतु होता है। जो बुद्धिमान् होते हैं वे आवश्यकता होने मात्रसे हो किसी विषयमें प्रवृत्त नहीं होते हैं। जैसे जरा और मृत्यु आदिको दूर करनेको सामर्थ्य रखनेवाली महौषधिमें भी, यदि इस बातका निर्णय न हुआ हो कि उसमें अमुक सामर्थ्य है तो कितनी ही आवश्यकता होने-पर भी बुद्धिमान् उसका सेवन नहीं करते। अतः निश्चय हो जानेपर ही वस्तु-

वर्म प्रवृत्तिमें हेतु हुआ करते हैं। इसी तरह अर्थपरिच्छेद रूप स्वकार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति बिना प्रामाण्यके निश्चयके नहीं होती। क्योंकि प्रमाणका कार्य अर्थका बोध करा देना मात्र नहीं है; क्योंकि यह कार्य तो अप्रमाण ज्ञानसे भी हो जाता है। अतः वस्तुका यथार्थ परिच्छेद कराना प्रमाणका कार्य है। और यह कार्य प्रामाण्यका निश्चय हुए बिना नहीं होता । क्योंकि प्रथम तो अर्थ मात्रका परिच्छेद होता है। इसके बाद जब प्रामाण्यका निश्वय हो जाता है कि यह ज्ञान प्रमाण है तब उसका परिच्छेद यथार्थ माना जाता है। शायद कहा जाये कि इस तरहसे प्रामाण्यका निश्चय माननेपर अनवस्था आदि दोष आयेंगे, किन्तु ऐसी बात नहीं है क्योंकि अभ्यस्त विषयमें प्रामाण्यका निश्चय स्वतः हो जाता है। जैसे अपने ग्रामके जिस जलाशयको हम जन्मसे देखते आते हैं, और उससे पानी लेते हैं, उसके ज्ञानके प्रामाण्यका निश्चय तत्काल ही हो जाता है। इसी तरह अभ्यस्त विषयमें यदि कहीं मिध्या ज्ञान हो जाता है तो उसके अप्रामाण्यका निश्चय भी तत्काल स्वतः हो जाता है। अतः अभ्यास दशामें प्रामाण्य और अप्रामाण्यका निक्वय स्वतः होता है और अनम्यास दशामें परतः होता है। क्योंकि किसी अपरिचित जगहमें जल ज्ञान होनेपर उसके प्रामाण्यका निश्चय मेढ़कोंकी 'टर्र टर्र'से, अथवा पानी भरकर आनेवाले स्त्री-पुरुषोंसे होता है, क्योंकि ये बातें पानीके अभावमें नहीं हो सकतीं। यहाँ अनवस्था दोषका भय भी नहीं है, बयोंकि 'मेढ़कोंकी टर्र टर्र' और पाना भरकर लानेवाले स्त्री-पुरुषोंका आवा-गमन जलके अविनाभावी हैं यह सब जानते हैं, अतः इनके निश्चयके लिए किसी अन्य प्रमाणको आवश्यकता नहीं है।

ऊपर भीमांसकने कहा है कि बोधकत्वका नाम ही प्रामाण्य है। सो बोधकत्वसे यदि 'अर्थमात्रका बोधकत्व' अभीष्ट है, तब तो मिध्याज्ञान भी प्रमाण कहलायेगा; क्योंकि मिध्याज्ञान भी अर्थ मात्रका बोधक होता है।

मीमां०—जिस ज्ञानके बाद उसका कोई बाधक उत्पन्न नहीं होता वह ज्ञान सच्चा होता है। मिथ्याज्ञानमें तो बाधक उत्पन्न हो जाता है, जो बतलाता है कि यह ज्ञान मिथ्या है। इसीसे हम अप्रामाण्यको परत: मानते हैं।

जैन—यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जब आप यह मानते हैं कि प्रामाण्य ज्ञानके स्वरूपका समकालभावी है तब परतः अप्रामाण्यके लिए अवकाश ही कहीं है?

फिर अप्रामाण्यसे आपका क्या मतलब है—प्रामाण्यके अभावका नाम अप्रा-माण्य है, अथवा अप्रामाण्य कोई वस्तुभूत धर्म है ? प्रथम पक्षमें तो प्रामाण्यका अभाव होनेसे ज्ञानका ही अभाव हुआ कहलाया; क्योंकि आप ज्ञानत्वको ही प्रामाण्य मानते हैं। दूसरे पक्षमें यह बतलाना चाहिए कि यदि अप्रामाण्य वस्तुभूत धर्म है तो वह क्या है? यदि संज्ञय और विपर्ययका नाम अप्रामाण्य है तो ये दोनों तो ज्ञानात्मक हैं और ज्ञानत्वको ही आप प्रामाण्य मानते हैं। अतः ये दोनों तो अप्रामाण्यक्य हो नहीं सकते।

तथा जब आपके मतानुसार सभी ज्ञान आमतौरसे प्रमाण ही होते हैं तो उनमें संशय और विपरीतपना कैसे आता है? यदि वह ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाले कारणोंके सिवा अन्य कारणोंसे आता है, तो उसी तरह यथार्थ वस्तुका निश्चय स्वरूप प्रामाण्य भी ज्ञान सामान्यको उत्पन्न करनेवाले कारणोंके सिवा अतिरिक्त कारणोंसे ही मानना चाहिए।

सारांश यह है कि ज्ञानपना एक सामान्य धर्म है जो प्रमाण ज्ञानमें भी रहता है और अप्रमाण ज्ञानमें भी रहता है। किन्तु प्रामाण्य और अप्रामाण्य ये विशेष धर्म हैं जो ज्ञान मात्रमें नहीं रहते। जब कोई ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसके प्रामाण्यका और अप्रामाण्यका निश्चय किया जाता है कि यह ज्ञान सच्चा है अथवा झुठा । प्रतिदिनकी वस्तुओंके ज्ञानकी सत्यता और असत्यताका निर्णय तो स्वयं ही तत्काल हो जाता है, किन्तु अपरिचित जगहमें जो वस्तुज्ञान हाता है, इसके प्रामाण्य और अप्रामाण्यका निश्चय अन्य कारणोंसे करना पड़ता है। जब ज्ञानके प्रामाण्यका निरुचय हो जाता है तो आवश्यकतानुसार उसके विषयमें प्रवृत्ति की जाती है। यह तो हुआ प्रामाण्यकी ज्ञप्ति (निश्चय) के विषयमें जैन दर्शनका अभिमत । अब प्रश्न यह होता है कि ज्ञान जो सच्चा या झूठा होता है सो स्वयं ही होता है या अन्य कारणोंसे होता है। जैन दर्शनका कहना है कि जैसे ज्ञानके उत्पादक कारणोंमें दोष होनेसे अप्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है, वैसे ही ज्ञानके उत्पादक कारणोंमें गुण होनेसे प्रमाण ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः जैसे दोषोंसे उत्पन्न होनेके कारण अप्रामाण्यकी उत्पत्ति परतः होती है वैसे ही गुणोंसे उत्पन्न होनेके कारण प्रामाण्यकी उत्पत्ति भी परतः ही होती है। इस बातको व्वेताम्बराचार्य देवसूरिने अपने प्रमाणनयतत्त्वालोक नामक सूत्र ग्रन्थमें स्पष्ट रूपसे निबद्ध किया है। यथा-

"तदुभयमुत्पत्तों परत एव ज्ञसौ तु स्वतः परतक्ष्वेति । १-२१ ॥" —अर्थात् प्रामाण्य और अप्रामाण्यको उत्पत्ति परतः ही होती है । किन्तु क्रप्ति स्वतः और परतः होती है ।

# प्राध्या भेद

जैनेतर दर्शनों में मोमांसक प्रमाणके छह भेद मानता है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) शाब्द (आगम), (४) उपमान, (५) अर्थापत्ति और (६) अभाव। नैयायिक चार भेद मानता है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान, (३) शाब्द और (४) उपमान। सांख्य तीन भेद मानता है—(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमान और (३) शाब्द। वैशेषिक और बौद्ध दो भेद मानते हैं—(१) प्रत्यक्ष और (२) अनुमान। तथा चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो मानता है।

जैन सम्मत दो भेद्—जैन दर्शनमें प्रमाणके दो भेद किये गये हैं—एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष । पहले बताया है कि प्रमाणकी चर्चा दार्शनिक युगकी देन है। इसीसे कुन्दकुन्दके प्रवचनसारमें ज्ञान और जेयकी चर्चा होनेपर भी प्रमाण और प्रमेय शब्द नहीं मिलते । अतः कुन्दकुन्दने ज्ञानके ही दो भेद किये हैं— प्रत्यक्ष और परोक्ष । किन्तु कुन्दकुन्दकी ही परम्परामें प्रवचनसारके पश्चात् रचे गये तत्त्वार्थसूत्र नामक सूत्रग्रन्थमें, जो सम्भवतया इतर दर्शनोंके सूत्रग्रन्थोंसे प्रभावित होकर उस कमीकी पूर्तिके उद्देश्यसे रचा गया था, ज्ञानको ही प्रमाण-बतलाकर, उसके दो भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष किये हैं। यहींसे जैन दर्शनमें प्रमाण-को चर्चाका सूत्रपात हुआ है।

दार्शनिक युगके प्रभावसे पहले जैन सिद्धान्तमें ज्ञानके पाँच भेद पाये जाते हैं—मित, श्रुत, अविध, मनःपर्यय और केवल। यही मौलिक जैन परम्परा है; क्योंकि प्रथम तो ये भेद जैन परम्पराके सिवा अन्य किसी भी परम्परामें नहीं हैं, दूसरे जैन कर्म सिद्धान्तमें ज्ञानको ढांकनेवाले ज्ञान।वरण कर्मके भी पाँच भेद इन्हीं भेदोंको आधार मानकर किये गये हैं। यथा—मितज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवध्ज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण और केवलज्ञान।वरण। तत्त्वार्थसूत्रमें भी ज्ञानकी चर्चाको अवतरित करते हुए इन्हीं पाँच भेदोका निर्देश करके पहले इन्हें प्रमाण बतलाया है। फिर प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेदोंमें उन पाँचों ज्ञानोंका विभाजन करते हुए मित और श्रुतको परोक्ष प्रमाण तथा शेष तीन ज्ञानोंको प्रत्यक्ष प्रमाण बतलाया है। यथा—

"मतिश्रुताबधिमनःपर्ययकेवळानि ज्ञानम् ।९। तस्त्रमाणे ।१०। आद्ये परोक्षम् । १ १। प्रत्यक्षमन्यत् । १ २।''

—अर्थात् मित, श्रुत, अविधि, मनःपर्यय और केवल ये पाँच ज्ञान ही प्रमाण हैं। इनमें-से आदिके दो ज्ञान परोक्ष हैं और शेष तीन ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। इस तरह ज्ञानसम्बन्धी प्राचीन जैन परम्पराको निबद्ध करके सूत्रकारने मित, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध नामक ज्ञानोंको अनर्थान्तर बतलाया। यथा—

"मितिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ॥ १६॥" और इस तरह उन्होंने अपने समयमें प्रचलित स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान प्रमाणोंका अन्तर्भाव मितिज्ञानमें करके जैन क्षेत्रमें दार्शनिक प्रमाण पढितिको स्थान दिया। इस प्रकार उस समय तक प्रमाणके भेदोंकी व्यवस्या इस प्रकार थी—



वह समय भारतवर्षके दार्शनिक अम्युत्थानका समय था। दार्शनिक क्षितिज-पर नये-नये सितारे एकके बाद एक उगते थे और अपनी प्रभासे दर्शनशास्त्रका विकास करके अस्त हो जाते थे। समन्तभद्र, सिद्धसेन, वसुबन्धु, दिग्नाग, धर्म-कीर्ति, शबर, कुमारिल, वात्स्यायन, प्रशस्तपाद आदि प्रमुख दार्शनिकोंने भारतको अपने जन्मसे पवित्र किया। उनके पारस्परिक दार्शनिक संघर्षके फलस्वरूप सभी दर्शनोंका विकास हुआ और नयी-नयी गृत्थियोंको सुलझानेका प्रयत्न हुआ। जैन परम्परामें तत्त्वार्थसूत्रकारने तार्किक परम्पराको मितज्ञानमें अन्तर्भूत करके उत्तराधिकारियोंका मार्गदर्शन तो किया, किन्तु उससे प्रमाण पद्धतिको गृत्थियौं नहीं सुलझ सकीं। सबसे सबल गृत्थो थी इन्द्रियजन्य ज्ञानको परोक्ष मानना। किसी भी दार्शनिकने इन्द्रियजन्य ज्ञानको परोक्ष नहीं माना, सब उसे प्रत्यक्ष ही मानते हैं। दूसरी गृत्थो थी परोक्षके भेदोंको लेकर। जैन तार्किकोंके सामने दूसरे प्रतिवादियोंकी ओरसे बराबर यह प्रश्न होता था कि जैन अगर अनुमान आदि दर्शनान्तरमें प्रसिद्ध प्रमाणोंको परोक्ष प्रमाण मानते हैं तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे परोक्ष प्रमाणके कितने भेद मानते हैं और उनका सुनिश्चित लक्षण क्या है ?

अकलंकदेवने बहुत ही सुन्दर रीतिसे प्रमाणविषयक गुत्थियोंको सर्वदाके लिए सुलझा दिया। उन्होंने अपनी प्रमाण पद्धितका आधार तो वही रखा जो तत्त्वार्थसूत्रकारने अपनाया था। तत्त्वार्थसूत्रके 'तत्प्रमाणे' सूत्रको आदर्श मान-कर उन्होंने भी प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष दो ही भेद किये, किन्तु प्रत्यक्षके सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष और मुख्यप्रत्यक्ष ये दो भेद किये, तथा इन्द्रिय और मन-की सहायतासे होनेवाले मितज्ञानको परोक्षको परिधिमें-से निकालकर तथा सांव्यव-हारिक प्रत्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्षकी परिधिमें सम्मिलित कर दिया। इस परिवर्तन-से न तो प्राचीन जैन परम्पराको हो कोई क्षति पहुँची और विपक्षी दार्शनिकोंको भी नुक्ताचीनी करनेका स्थान नहीं रहा; क्योंकि प्राचीन जैन परम्परा इन्द्रियों-से होनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहती थी और इतर दार्शनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। किन्तु उसे सांव्यवहारिक अर्थात् लीकिक प्रत्यक्ष नाम दे देनेसे न तो जैन परम्पराको हो क्षति थी और न विपक्षी दार्शनिक ही कुछ कह सकते थे, क्योंकि नामके कारण ही विवाद था, प्रत्यक्ष नाम दे देनेसे वह विवाद जाता रहा।

अब प्रश्न रहा—स्मृति आदि प्रमाणोंका । इन्हें अकलंकदेवने सांव्यवहारिक प्रत्यक्षमें भी अन्तर्भूत किया और परोक्ष श्रुतज्ञानमें भी अन्तर्भूत किया । जबतक इनमें शब्दका संसर्ग न हो तबतक तो इन्हें सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना । इसके लिए उन्होंने सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके दो भेद किये—इन्द्रिय प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमें तो मितको स्थान मिला और अनिन्द्रिय प्रत्यक्षमें स्मृति आदिको, क्योंकि उनमें मनका ही प्रधान व्यापार होता है । परन्तु यदि ये स्मृति आदि शब्द संसर्गको लिये हुए हों तो उनका अन्तर्भाव परोक्ष श्रुतज्ञानमें किया गया । (श्रुतज्ञानको चर्चामें इसपर विशेष प्रकाश डाला जायेगा )। अकलंकने जो स्मृति आदि प्रमाणोंको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष बतलाया, उसके मूलमें उनको केवल एक हो दृष्टि थी और वह थी सूत्रकारका उन्हें मितसे अनर्थान्तर

१. 'केवलं लोकबुद्धये व मतेर्लचणसंग्रहः।'--न्यायवि०, ३-४७४।

२. 'ज्ञानमाचं मतिः संज्ञा चिन्ता चाभिनिवोधनम् । प्राङ्नाम योजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात् ॥ १० ॥'—लवीय० ।

बतलाना । अतः जब मितज्ञानको इन्द्रियप्रत्यक्ष माना गया तो उसके सहयोगी स्मृति आदिको प्रत्यक्षके अन्तर्गत लेना ही चाहिए ।

किन्तु अकलंक देवके ग्रन्थोंके प्रमुख टोकाकार अनन्तवीर्य और विद्यानन्दको समृति आदिको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना अभीष्ट नहीं हुआ। विद्यानन्दने अपनी प्रमाण परीक्षामें अकलंकके मतानुसार प्रत्यक्षके इन्द्रिय प्रत्यक्ष, अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष और अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भेद तो किये किन्तु अवग्रहसे लेकर घारणा पर्यन्त ज्ञानको एक देश स्पष्ट होनेके कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रियप्रत्यक्ष माना तथा स्मृति आदिको परोक्ष ही माना। उत्तरकालीन जैन तार्किकोंने भी इन्द्रियजन्य ज्ञानको तो एक मतसे सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष मानना स्वोकार किया किन्तु स्मृति आदिको किसीने भी अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना स्वोकार किया किन्तु स्मृति आदिको किसीने भी अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष महो माना। और अकलंक देवने सूत्रकारके मतको रक्षा करनेके लिए जो प्रयत्न किया था, वह सफल नहीं हो सका। किन्तु उनकी शुद्ध तार्किक प्रमाणपद्धितको सबने एक स्वरसे अपनाया।

इस तरह अकलंक देवके परचात् दोनों जैन सम्प्रदायों के सभी आचार्योंने अपनी-अपनी प्रमाणविषयक रचनाओं में कुछ भी फेर-फार किये बिना एक ही रीतिसे अकलंक देवके द्वारा किये गये ज्ञानके वर्गी करणको स्वीकार किया है। सभी ने प्रत्यक्षके मुख्य और सांव्यवहारिक दो भेद करके मुख्यमें अविध आदि तीन ज्ञानों को और सांव्यवहारिक में मितज्ञानको लिया है। तथा परोक्षके स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये पाँच भेद करके उक्त प्रत्यक्षके सिवाय और सब प्रकारके ज्ञानों को परोक्षके पाँच भेदों में-से किसी-न-किसी भेदमें गर्भित कर लिया है। जैनदर्शनमें प्रमाणके भेद निम्न प्रकारसे हैं—-

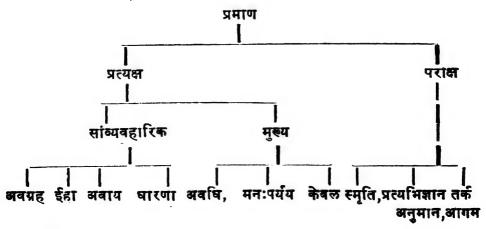

इस तरह जैनदर्शनमें प्रस्यक्ष और परोक्षके भेदसे मूल प्रमाण दो माने गये हैं। किन्तु चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है।

#### चार्वाकका एक प्रमाण

चार्वाकका कहना है कि प्रत्यक्ष नामक एक ही प्रमाण है; क्योंकि प्रमाण अगोण होता है। अर्थनिश्चायक ज्ञानको प्रमाण कहते हैं, किन्तु अनुमानसे अर्थ-का निश्चय नहीं होता। दूसरे, ज्याप्तिका ग्रहण होनेपर अनुमानको प्रवृत्ति होती है। ज्याप्तिका ग्रहण प्रत्यक्षसे तो सम्भव नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष तो निकटवर्ती अर्थको ही ग्रहण करता है, अतः वह समस्त पदार्थोंको लेकर ज्याप्तिका ग्रहण करनेमें असमर्थ है। अनुमानसे भी ज्याप्तिका ग्रहण सम्भव नहीं है; क्योंकि अनुमान ज्याप्तिग्रहणपूर्वक होता है। अतः अनुमानसे ज्याप्तिका ग्रहण माननेपर अनवस्था और इतरेतराश्रय नामक दोष आते हैं। अन्य कोई प्रमाण ज्याप्तिका ग्राहक नहों है। तब अनुमान प्रमाण कैसे सम्भव है। अतः एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है।

जैनोंका कहना है कि चार्वाकका उक्त कथन विचारपूर्ण नहीं है। प्रत्यक्ष-की तरह अनुमान भी अपने विषयमें अविसंवादक होनेसे प्रमाण है। अनुमानके द्वारा जाने हुए अर्थमें विसंवादका अभाव होता है। अनुमानको चार्वाक गौण क्यों मानते हैं, क्या उसका विषय गौण है या प्रत्यक्षपूर्वक होनेसे वह गौण है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह अनुमानका भी विषय वास्तविक सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। जैन बौद्धोंकी तरह कल्पित सामान्य रूप वस्तुको अनुमानका विषय नहीं मानते हैं। और यदि प्रत्यक्षपूर्वक होनेसे अनुमानको गौण कहते हैं, तो कोई-कोई प्रत्यक्ष भी अनुमानपूर्वक होता है, अतः वह भी गौण कहलायेगा; क्योंकि दूरसे अनुमानसे अग्निको जानकर जब मनुष्य अग्निके पास जाता है तो प्रत्यक्षसे अग्निको जानता है।

तथा हम व्याप्तिका ग्रहण तर्क नामक प्रमाणसे मानते हैं। तर्क प्रमाणके बिना तो आप यह भी नहीं कह सकते कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है; क्योंकि वह अगीण है। दूसरी बात यह है कि अनुमान प्रमाणके बिना चार्वाक दर्शनवाले अतीन्द्रिय परलोक, आत्मा, स्वर्ग आदिका अभाव कैसे सिद्ध करेंगे। कहा भी है—

'प्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यिथयो गतेः। प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित् ॥'

१. प्रमेयक० मा०, पृ० १७७-१८०।

प्रमाणत्व और अप्रमाणत्वकी व्यवस्थासे, दूसरेकी बुद्धिको जाननेसे और पर-लोक आदिका निषेध करनेसे प्रत्यक्ष भिन्न प्रमाणान्तरका अस्तित्व सिद्ध होता है। अतः चार्वाकका प्रत्यक्ष प्रमाणैकवाद ठीक नहीं है।

## बौद्ध-सम्मत दो भेद

बौद्ध दो ही प्रमाण मानते हैं—प्रत्यक्ष और अनुमान । उनका कहना है—
"प्रमेयद्वैविध्यात् प्रमाणद्वैविध्यम्" —प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो
प्रकारका है । जैनोंका कहना है कि सामान्य विशेषात्मक अर्थ ही प्रमेय है और
वही प्रमाणमात्रका विषय है । यदि अनुमानका विषय केवल सामान्य मात्र माना
जायेगा तो उससे स्वलक्षण रूप अर्थों में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी; क्योंकि अन्यविषयक ज्ञान अन्यमें प्रवृत्ति नहीं करा सकता । यदि ऐमा होगा तो घट-विषयक
ज्ञान पटमें प्रवृत्ति करा देगा । यदि कहा जायेगा कि लिगके द्वारा अनुमित
सामान्यसे विशेषका बोध होता है और उससे उसमें प्रवृत्ति होती है तो लिगसे
ही विशेषका बोध क्यों नहीं मान लेते । शायद कहा जाये कि लिगके अविनाभाव सम्बन्धको प्रतिपत्ति सामान्यके साथ होती है, विशेषके साथ नहीं, जैसे धूमका अविनाभाव सम्बन्ध अग्न सामान्यके साथ है तो यह धात तो सामान्यमें भी
समान है—सामान्यके प्रतिबन्धको प्रतिपत्ति विशेषोंके साथ नहीं है तब सामान्यसे विशेषोंका बोध कैसे हो सकता है । यदि प्रतिबन्धका बोध न होनेपर भी
सामान्यसे विशेषोंका बोध हो सकता है तो विशेषोंके साथ लिगका अविनाभाव
सम्बन्ध ज्ञात होनेपर भी लिगसे विशेषका बोध वयों नहीं मान लेते ।

बौद्धका कहना है कि प्रमेय भेद न भी रहे, किन्तु फिर भी आगम आदि प्रमाण अनुमानसे भिन्न नहीं हैं क्योंकि शब्द वगैरहसे सम्बद्ध परोक्ष अर्थका बोध होता है या असम्बद्धका? असम्बद्ध अर्थका बोध तो हो नहीं सकता, क्योंकि यदि ऐसा हो तो 'गो' शब्दसे भी अश्वका बोध हो जायेगा। यदि सम्बद्ध अर्थका हो बोध शब्दसे होता है तो वह शब्द लिंग रूप ही हुआ और उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान अनुमान ही हुआ।

जैनोंका कहना है कि इस रोतिसे तो प्रत्यक्ष भी अनुमान ही ठहरता है; क्योंकि प्रत्यक्ष भी अपने विषयसे सम्बद्ध होकर ही उसका ज्ञान कराता है। यदि ऐसा न हो तो सभी प्रमाता सभी अर्थोंका प्रत्यक्ष कर सकेंगे। यदि कहा जायेगा कि यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही अपने-अपने विषयोंसे सम्बद्ध हैं तथापि दोनों भिन्न सामग्रोसे उत्पन्न होनेके कारण भिन्न हैं, तो इसी प्रकार आगम आदि प्रमाणोंको भी अनुमानसे भिन्न क्यों नहीं मानते, क्योंकि आगम प्रमाण शब्द रूप सामग्रीसे उत्पन्न होता है। न तो वह प्रत्यक्ष रूप है, क्योंकि सविकल्पक और अस्पष्ट होता है और न अनुमान रूप है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति त्रैरूप्य लिंगसे नहीं होती। जैसे, 'जहाँ घूम होता है वहाँ अवश्य आग होती है' ऐसा घूम अग्निका अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ज्ञाता घूमसे अग्निको जान लेता है। वैसे शब्दका अर्थके साथ अन्वय नहीं है कि जहाँ शब्द हो वहाँ अर्थ भी अवश्य हो। उदाहरणके लिए जहाँ पिण्डखजूर शब्द सुना जाता है वहाँ पिण्डखजूर नामक अर्थ भी हो ऐसा कोई नियम नहीं है और न शब्दकालमें अर्थ अवश्य रहता ही है। रावण, शंखचक्रवर्ती आदि शब्द तो वर्तमान हैं किन्तु रावण तो अतीत हो चुका और शंखचक्रवर्ती आगे होगा, अतः शब्दका अर्थके साथ अन्वयव्यतिरेक नहीं है। इसलिए अनुमान प्रमाणसे शाब्द प्रमाण भिन्न ही है।

## नैयायिक और मोमांसक सम्मत प्रमाण भेद

नैयायिक और मीमांसक उपमान नामका एक प्रमाण मानते हैं। दोनोंकी शैलोमें अन्तर हैं। इसका निरूपण तथा जैनोंके सादृश्यप्रत्यभिज्ञानमें उनका अन्तर्भाव आगे परोक्ष परिच्छेदमें बतलाया जायेगा।

मीमांसक प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्द (आगम) और उपमानके अतिरिक्त अर्थापत्ति और अभाव नामक प्रमाण भी मानते हैं। उनका विवेचन और अन्तर्भाव आगे किया जाता है।

#### ग्रर्थापत्ति नामक प्रमाराका विवेचन तथा ग्रन्तर्भाव

मीमांसकका मत है कि अर्थापत्ति नामका एक स्वतन्त्र प्रमाण है। देखा या सुना गया जो अर्थ जिसके बिना नहीं हो सकता उस अदृष्ट अर्थकी कल्पनाको अर्थापत्ति कहते हैं। शाबर भाष्य (१।१।५) के इस कथनको स्पष्ट करते हुए कुमा-रिलने भो लिखा है—

''प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथा मवन् । अद्दर्ध कल्पयेदन्यं सार्थापत्तिरुदाहृता ॥''

[ मो० इलो० अर्था० परि० इलो० १ ]

अर्थात् प्रत्यक्ष आदि छह प्रमाणोंके द्वारा प्रसिद्ध जो अर्थ जिसके बिना नहीं हो सकता, उस अर्थकी कल्पना अर्थापत्ति है। अर्थापत्तिके अनेक प्रकार हैं। प्रस्यक्षपूर्वक अर्थापत्ति— जैसे, प्रत्यक्षमे अग्निका दाह रूप कार्य देखकर उसमें दहनशक्तिकी कल्पना अर्थापत्तिसे की जातो है; क्योंकि अतीन्द्रिय होनेसे शक्ति-को प्रत्यक्षसे नहीं जान सकते। और न अनुमानसे जान सकते हैं क्योंकि अनुमान-

को उत्पत्ति प्रत्यक्षसे जिसका अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया गया है ऐसे लिंगसे होती है। किन्तु अर्थापत्तिका विषयभूत अर्थ कभी भी प्रत्यक्षका विषय नहीं होता । अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति - जैसे सूर्यमें गमनसे गमन करनेकी शक्तिकी कल्पना करना । वहाँ एक देशसे देशान्तरमें सूर्यको देखकर उसके गमनका अनु-मान किया जाता है और उससे उसमें गमनशक्तिको कल्पना की जाती है। श्रुतपूर्वक अर्थापत्ति — 'मोटा देवदत्त दिनको भोजन नहीं करता' यह बात सून-कर यह कल्पना करना कि देवदत्त रात्रिमें भोजन करता है; क्योंकि भोजन किये बिना मुटापा नहीं हो सकता । उपमानपूर्वक अर्थापत्ति - जैसे, गवयके सादृश्यसे गौको जानकर यह कल्पना करना कि गौमें उपमान प्रमाणके द्वारा ज्ञात हो सकने-की शक्ति है। अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे शब्दमें अर्थापत्तिसे जानी गयी वाचक शक्तिसे अभिधानकी सिद्धिके लिए शब्दके नित्यत्वका ज्ञान । अर्थात् शब्द-से अर्थकी प्रतीति होती है, उससे उसकी वाचकशक्तिकी प्रतीति होती है और उससे भी शब्दकी नित्यताकी प्रतीति होती है। अभावपूर्वक अर्थापत्ति-जैसे अभाव प्रमाणसे घरमें चैत्र नामके व्यक्तिका अभाव जानकर यह कल्पना करना कि चैत्र कहीं बाहर गया है; क्योंकि जीवित होते हुए भी घरमें नहीं है। इस प्रकार अर्थापत्ति नामका एक प्रमाण है। मीमांसकके मतसे अभाव नामका भी एक प्रमाण है। जैसे, 'इस भूतलपर घट नहीं है', यहाँ घटका अभाव-अभाव प्रमाणके द्वारा जाना गया है; क्योंकि कहा है-जिस वस्तु रूपमें सद्भावग्राही पाँचों प्रमाणोंकी प्रवृत्ति नहीं होती, वहाँ वस्तुकी सत्ताको जाननेके लिए अभाव प्रमाण उपयोगी होता है। अभावका ज्ञान प्रत्यक्षसे तो होता नहीं, क्योंकि वह अभावको विषय नहीं कर सकता । इन्द्रियोंका सम्बन्ध भावांशके ही साथ होता है । न अनमानसे अभावको जाना जा सकता है क्योंकि हेतुका अभाव है। शायद कहा जाय कि अभाव प्रमाणके विषयभूत अभावका अभाव होनेसे अभावप्रमाणकी मान्यता व्यर्थ है। किन्तु ऐसा माननेपर लोकप्रसिद्ध अभावके व्यवहारका ही अभाव हो जायेगा । यदि अभावको वस्तुरूप नहीं माना जायेगा तो उसके प्राग-भाव प्रध्वंसाभाव अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव भेद नहीं हो सकते। अतः अर्थापत्तिसे अभाव वस्तुरूप सिद्ध होता है। यदि उक्त चारों प्रकारके अभावोंके व्यवस्थापक अभावप्रमाणको नहीं माना जायेगा तो प्रतिनियत वस्तू व्यवस्थाका

१. मां० श्लो० प्रर्था० परि० श्लो० ३-६।

२. मी० श्लो०, श्रमाव, श्लो० १।

३. वहां, श्लो० १८।

लोप हो जायेगा।

शायद कहा जाये कि वस्तु तो निरंश है, अतः प्रत्यक्षसे वस्तुका सर्वात्मना ग्रहण होनेपर कोई अगृहीत असत् अंश शेष न रहनेसे उसके ग्रहण करनेके लिए अभाव प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि वस्तु सदसदात्मक है उसमें-से प्रत्यक्ष आदिके द्वारा संदशका ग्रहण होनेपर भी अगृहीत असत् अंशको ग्रहण करनेके लिए अभाव प्रमाणको मानना आवश्यक है। अतः अर्थापत्तिकी तरह अभाव भी एक पृथक् प्रमाण है।

## अनुमानमें अर्थापत्तिका श्रन्तर्भाव

जैनोंका कहना है कि अर्थापित्तका अनुमानमें अन्तर्भाव होता है। विशेष इस प्रकार है—प्रश्न यह है कि अर्थापित्तका उत्थापक जो अर्थ जिस अदृष्ट अर्थकी परिकल्पनामें निमित्त होता है, उसका उसके साथ अविनाभाव सम्बन्ध ज्ञात होता है या नहीं। यदि नहीं ज्ञात होता है तो, जिसके बिना भो वह हो सकता है, उसकी भी कल्पना करा देगा, अथवा जिसके बिना वह नहीं होता है, उसकी भी कल्पना नहीं करा सकेगा, क्योंकि अर्थापित्तके उत्थापक अर्थके अविनाभाव सम्बन्धका ज्ञान नहीं होनेपर अदृष्ट अर्थकी परिकल्पना सम्भव नहीं है। यदि सम्भव हो तो जिसका अविनाभाव अनिश्चित है, ऐसे लिंगसे भी परोक्ष अर्थका अनुमान किया जा सकेगा और ऐसी स्थितिमें लिंगमें और अर्थापत्तिके उत्यापक अर्थमें कोई भेद नहीं रहेगा।

यदि अर्थापत्तिका उत्थापक अर्थ जिस अदृष्ट अर्थकी कल्पनामें निमित्त होता है, उसका उसके साथ अविनाभाव सम्बन्ध ज्ञात होता है तो अर्थापत्ति और अनु-मानमें कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि अविनाभाव रूपसे जाने हुए एक सम्बन्धीसे दूसरेका बोध करना दोनोंमें ही समान है।

तथा अर्थापत्तिके उत्थापक अर्थका अविनाभाव सम्बन्ध अर्थापत्तिसे ही जाना जाता है या अन्य प्रमाणसे। प्रथम पक्षमें अन्योन्याश्रय नामक दोष आता है, क्योंकि अविनाभाव रूपसे जात अर्थापत्तिके उत्थापक अर्थसे अर्थापत्तिको प्रवृत्ति होती है और अर्थापत्तिको प्रवृत्ति होनेसे अर्थापत्तिके उत्थापक अर्थके अविनाभाव सम्बन्धको प्रतिपत्ति होती है। अतः मोमांसकका यह कथन उचित नहीं है कि अर्थापत्तिमें अविनाभावरूपताका ज्ञान तत्काल हो जाता है।

१. प्रमेयक० मा०, पृ० १८७-१६२।

२. प्रमेयकमा०, ५० १६३-१६५।

यदि अर्थापित्तिके उत्थापक अर्थका अविनाभाव प्रमाणान्तरसे जाना जाता है तो वह प्रमाणान्तर क्या है,-पुनः-पुनः दर्शन या विपक्षमें अनुपलम्भ । प्रथमपक्ष तो इसलिए ठीक नहीं है कि शक्ति अतीन्द्रिय है, अतः उसका पुनः-पुनः दर्शन सम्भव नहीं है । दूसरे पक्षमें असत् हेतुका भी अपने साध्यके साथ अविनाभावका प्रसंग आयेगा । अतः अर्थापत्ति अनुमानसे भिन्न प्रमाण नहीं है ।

#### अभावका प्रत्यक्ष आदिमें अन्तर्भाव

अभाव प्रमाणका प्रत्यक्षादिमें अन्तर्भाव होता है। विशेष इस प्रकार है -

अभाव प्रमाणवादीका मत है कि 'इस भूतलपर घट नहीं है, यहाँ निषेच्य घटके आधारभूत वस्तु भूतलके ग्रहण आदि सामग्रीसे अभाव प्रमाणकी उत्पत्ति होती है। सो यहाँ निषेच्य घटका आधारभूत भूतल प्रतियोगी घटसे संसृष्ट प्रतीत होता है या असंसृष्ट ? पहला पक्ष अयुक्त है, क्योंकि यदि प्रत्यक्षसे प्रतियोगी घटसे संसृष्ट भूतलकी प्रतीति होती है तो घटका अभाव ग्रहण करनेके लिए अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। यदि प्रवृत्ति होती है तो वह प्रमाण नहीं है; क्योंकि घटके रहते हुए भी वह उसके अभावको जाननेमें प्रवृत्त हो रहा है। दूसरे पक्षमें अभाव प्रमाण हो व्यर्थ हो जाता है; क्योंकि प्रत्यक्षसे ही घटसे असंसृष्ट (रहित) भूतलकी प्रतीति हो जाती है। यदि कहा जाये कि 'भूतल प्रतियोगी घटसे रहित है' इसका ज्ञान अभाव प्रमाणसे होता है, तो वह अभाव प्रमाण भी प्रतियोगीसे असंसृष्ट अन्यवस्तुका ग्रहण होनेपर हो प्रवृत्त होगा और प्रतियोगीकी असंसृष्टताका ज्ञान पुनः अभाव प्रमाणके द्वारा ही होगा और ऐसा होनेपर अनवस्था दोष आयेगा।

अभावप्रमाणको दूसरी सामग्री है प्रतियोगीका स्मरण। तो वस्त्वन्तर भूतलसे संसृष्ट प्रतियोगीका स्मरण होता है या असंसृष्टका? यदि भूतलसे संसृष्ट प्रतियोगीका स्मरण होता तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि प्रत्यक्षसे भूतल प्रतियोगी घटसे युक्त प्रतीत हो रहा है। यदि कहा जाये कि भूतलसे असंसृष्ट प्रतियोगीका स्मरण होता है तो प्रत्यक्षसे भूतलसे असंसृष्ट प्रतियोगीका समरण होता है तो प्रत्यक्षसे भूतलसे असंसृष्ट प्रतियोगीका ग्रहण होनेपर ही उस रूपमें घटका स्मरण हो सकता है अन्यया नहीं, और ऐसा माननेपर अभाव प्रमाण व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि प्रत्यक्षसे भूतलसे सम्बद्ध प्रतियोगीके सद्भावका ग्रहण हो रहा है। और वस्तुमात्रका प्रत्यक्षसे सम्बद्ध प्रतियोगीके सद्भावका ग्रहण हो रहा है। और वस्तुमात्रका प्रत्यक्षसे

१. जिसका अभाव होता है उसे प्रतियोगी कहते हैं।

ग्रहण माननेपर प्रतियोगी और अप्रतियोगीका व्यवहार नहीं बन सकता।

तथा यदि अनुभूत वस्तुमें भी प्रतियोगीके स्मरणके बिना अभावकी प्रतिपत्ति नहीं होती तो अनुभूत प्रतियोगीका हो स्मरण होना चाहिए। और उसका अनुभव अन्यसे असंसृष्ट रूपसे मानना चाहिए। तथा उसकी भी अन्यसे असंसृष्ट रूपसे प्रतिपत्ति उससे अन्यत्र प्रतियोगीके स्मरणपूर्वक होगी। और आगे भी ऐसा ही होनेसे अनवस्था दोष आता है। यदि कहा जाये कि प्रतियोगी भूतलके स्मरणसे घटको अन्यसे असंसृष्टताको प्रतीति होती है और उसके स्मरणसे भू कि अन्यसे असंसृष्टताको प्रतीति होती है और उसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है— जबतक घटसे असंसृष्ट भूतल प्रतियोगीके स्मरणसे घटकी भूतलसे असंसृष्टताको प्रतिपत्ति नहीं होगी तबतक भूतलसे असंसृष्ट घट प्रतियोगीके स्मरणसे घटको असंसृष्टताको प्रतिपत्ति नहीं होगी, और जबतक भूतलको घट असंसृष्टताको प्रतिपत्ति नहीं होगी, और जबतक भूतलको घट असंसृष्टताको प्रतिति नहीं होगी तबतक घट असंसृष्ट भूतलके स्मरणसे घटको असंसृष्टताको प्रतीति नहीं होगी। अतः परस्पराश्रय दोषसे बचनेके लिए अन्यप्रतियोगीके स्मरणके बिना ही भागंशको तरह अभावांशका भी प्रत्यक्ष मानना चाहिए। और ऐसा माननेपर यह कहना उचित नहीं है कि 'प्रत्यक्षसे अभावकी प्रतीति नहीं होती; क्योंकि अभाव प्रत्यक्षका विषय नहीं है ।

अब प्रश्न रहता है अभावके भेदोंका, सो अपने कारणकलापोंसे पदार्थ अपने-अपने स्वभावमें व्यवस्थित ही उत्पन्न होते हैं और वे अपनेको अन्यसे मिलाते नहीं हैं। उनका स्वरूप अन्यसे व्यावृत्त होता है, उनसे भिन्न कोई अन्य अभावांश नहीं हैं। यदि हो तो वह अभावांश भी पररूप हुआ अतः पदार्थको उससे भी व्यावृत्त होना चाहिए। इस तरह अपरापर अभावकी परिकल्पनासे अनवस्था दोष आता है। अतः अभाव भावसे सर्वया भिन्न नहीं हैं।

मीमां॰—यदि अभावको अर्थान्तर नहीं माना जाता तो अभावमूलक व्यव-हार कैसे बनेगा? आप जैन लोग घटसहित भूतलको घटाभाव कहते हैं या घटरहित भूतलको घटाभाव कहते हैं? प्रथम पक्षमें तो प्रत्यक्ष विरोध है। दूसरे पक्षमें तो नाममात्रका भेद है—घटरहित कहो या घटाभावविशिष्ट कहो एक ही बात है।

जैन—तो क्या भूतल घटाकार है कि जिससे 'घट नहीं है' ऐसा कहनेपर प्रत्यक्ष विरोध होता है ? क्योंकि भूतल घटाकारसे रहित होनेसे घट नहीं ही है, यह सत्य है।

मीमां • -- यदि भूतलसे घटाभाव अर्थान्तर नहीं है, तो घटसे युक्त भूतलमें

भी घट नहीं है ऐसा बोध होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः जैसे भूतल-से घट अर्थान्तर है वैसे ही घटाभाव भी अर्थान्तर है।

जैन—उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योंकि घटमें कभी भी न पाये जानेवाले भूतलगत असाधारण घमोंसे युक्त भूतलको घटाभाव कहा जाता है किन्तु घटयुक्त भूतल घट और भूतलके संयोगरूप साधारणधर्मसे विशिष्ट होनेसे घटयुक्तरूपसे परिणमित है अत: 'भूतल घटरहित है' ऐसा उस समय नहीं कहा जा सकता।

अभावके चारों प्रकार भावान्तर स्वभावरूप है। जिसके अभावमें नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है, उसे प्रागमाव कहते हैं। घटकी उत्पत्तिसे पूर्ववर्ती अनन्तर परिणाम विशिष्ट मिट्टी घटका प्रागमाव है। यदि प्रागमावको तुच्छाभाव रूप माना जायेगा तो गायके नियमसे एक साथ उत्पन्न होनेवाले दायें और बायें सींगोंके उपादानमें संकरताका प्रसंग आयेगा; क्योंकि तुच्छाभाव रूप प्रागमाव तो एक ही है। यदि कहा जायेगा कि जिस उपादान कारणमें जब जिस प्रागमावका अभाव होता है, उस उपादानकारणमें तब उस कार्यकी उत्पत्ति होती है, तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है; क्योंकि इसका यह प्रागमाव है यही नियम नहीं बनता।

प्रघ्वंसाभाव भी भावस्त्रभाव हो है। जिसके होनेपर नियमसे कार्यका विनाश उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं। उसे यदि तुच्छ स्वभाव माना जायेगा तो घटके विनाशके लिए मुद्गर आदिका व्यापार व्यर्थ हो जायेगा। मुद्गरके व्यापारसे घटका प्रध्वंस भिन्न किया जाता है या अभिन्न ? यदि भिन्न किया जाता है तो घट नष्ट हो गया, ऐमा प्रत्यय नहीं होना चाहिए। यदि कहा जायेगा कि विनाशके सम्बन्धसे ऐसा प्रत्यय होता है, तो विनाश और घटका क्या सम्बन्ध है ? तादातम्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता क्योंकि आप दोनोमें भेद मानते हैं। तदुत्पत्ति सम्बन्ध भी नहीं हो सकता क्योंकि घट विनाशका कारण नहीं है। उसका विनाश तो मुद्गर आदिके निमित्तसे हुआ है। यदि घट और मृद्गर दोनोंको ही उसका कारण माना जायेगा तो विनाशके बाद जैसे मुद्गर बना रहता है घट भी बना रहेगा। यदि कहा जायेगा कि घट अपने विनाशका उपादान कारण है इसलिए विनाशके बाद घटकी उपलब्धि नहीं होती। तो अभावको भावान्तर स्वभावरूप मानना होगा; क्योंकि घट भावान्तर कपालादिका ही उपा-दानकारण होता है, अतः मुद्गरके व्यापारसे घटसे भिन्न विनाश नहीं किया जाता। और घटसे अभिन्न विनाशके करनेपर तो मुद्गरने घटको किया यही कहा जायेगा, वयोंकि घट और विनाश अभिन्न है। अतः अन्धपरम्पराको त्यागकर मुद्गरके व्यापारसे घटाकारसे रहित कपालरूप मृद्द्रव्यकी उत्पित माननी चाहिए। अतः अभाव प्रमाणकी उत्पत्ति सामग्री तथा विषयका अभाव होनेसे उसे अलग प्रमाण मानना उचित नहीं है।

इस तरह दर्शनान्तरोंमें माने गये प्रमाणोंका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंमें हो जानेसे प्रमाणके दो ही मूलभेद हैं। इसीसे आचार्य माणिक्यनन्दिने सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार किया है—

"इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ ४ ॥" —[ परीक्षामुख, २ परिच्छेद ]

—अर्थात् इन्द्रिय और मनके निमित्तसे होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांव्यव-हारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

#### इन्द्रियके भेद

इन्द्रिय के पाँच भेद हैं—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुः और श्रोत्र । इनमें-से प्रत्येक इन्द्रिय द्रव्येन्द्रिय और मावेन्द्रियके भेदसे दो-दो प्रकारकी होती हैं। इन्द्रियोंके बाह्य और आम्यन्तर आकाश रूप परिणत पुद्गलोंको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं जैसे श्रोत्र आदि इन्द्रियोंमें जो पुद्गलोंको कर्णशष्कुलो आदि बाह्य रूपमें रचना है और जो कदम्ब गोलकके आकार रूप आम्यन्तर रचना है वह सब द्रव्येन्द्रिय है। लिब्ध और उपयोगको भावेन्द्रिय कहते हैं। ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम विशेषको लिब्ध कहते हैं। उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप विशेष परिणाम होता है, उसे उपयोग कहते हैं। इनमें-से लिब्ध रूप भावेन्द्रिय तो स्व और अर्थको जाननेमें व्यापार रूप है। बिना व्यापारके स्पर्शनादि इन्द्रिय स्पर्शादिको नहीं जान सकतीं।

शंका— उपयोग तो इन्द्रियका फल (कार्य) है उसे इन्द्रिय क्यों कहा है ?

१. प्रमेय क० मा०, पृ० २०३-२१६।

२. पंचेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥ द्विविधानि ॥ १६ ॥ निवृष्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥ लब्ध्युपयोगो भावेन्द्रियम् ॥ १८४ ॥ —तत्त्वार्थस्त्र, २ ऋध्याय ।

३. इन्द्रियफलमुपयोगः । तस्य कथिमन्द्रियत्वम् १ कारणधर्मस्य कार्ये दर्शनात् यथा घटाकारपिरिणतं विद्यानं घट इति । स्वार्थस्य तत्र मुख्यत्वाच । इन्द्रस्य लिंगिमिन्द्रिय-मिति यः स्वार्थः स उपयोगे मुख्यः, उपयोगलच्चणो जीव इति वचनात् । अत उप-योगस्येन्द्रियत्वं न्याय्यम् । —सर्वार्थसिद्धि अ०२, स्०१८।

समाधान—कारणका धर्म कार्यमें देखा जाता है। जैसे घटाकार ज्ञानको घट कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि इन्द्र अर्थात् आत्माके चिह्नको इन्द्रिय कहते हैं। क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है इन्द्रियके द्वारा ही उसका अस्तित्व जाना जाता है। इन्द्रिय शब्दका यह अर्थ उपयोगमें मुख्यतासे घटित होता है क्योंकि जीवका लक्षण उपयोग कहा है। अतः उपयोगको इन्द्रिय कहना उचित हो है।

इन दोनों इन्द्रियोंमें-से द्रव्येन्द्रिय अप्रधान है; क्योंकि द्रव्येन्द्रियके व्यापार करनेपर भी और प्रकाश आदि सहकारि कारणोंके होते हुए भी भावेन्द्रियके बिना स्पर्शादिका ज्ञान नहीं हो सकता।

## इन्द्रियोंके सम्बन्धमें नैयायिकोंके मतकी समीक्षा

पूर्वपक्ष—अत्यन्ते भिन्न जातीय पृथिवो आदिसे अत्यन्त भिन्न जातीय बक्षु आदि इन्द्रियोंको उत्पत्ति देखी जाती है अतः सब इन्द्रियोंको पौद्गलिक मानना युक्त नहीं है। नियायभाष्यमें लिखा है कि पृथिवीसे द्राणेन्द्रियको उत्पत्ति होती है। जलसे रसनेन्द्रियको उत्पत्ति होती है। तेजसे चक्षु इन्द्रियको उत्पत्ति होती है अोर वायुसे स्पर्शन इन्द्रियको उत्पत्ति होती है। इसीका समर्थन अनुमानसे करते हैं—द्राण इन्द्रिय पाथिव है; क्योंकि वह रूपादिमें-से गन्धको ही अभिव्यक्त करती है। जो रूपादिमें-से गन्धको ही अभिव्यक्ति करता है वह पाथिव होता है। जैसे हथेलोके द्वारा नागकेसरको किणकाको मलनसे उसकी गन्ध व्यक्त होती है और हथेली पाधिव है। उसी तरह द्राण इन्द्रिय रूपादिके विद्यमान होते हुए भी गन्धको ही अभिव्यंजक है, अतः वह पाधिव है। रसना इन्द्रिय जलीय है, क्योंकि वह रसकी हो अभिव्यंजक है जैसे लार। चक्षु तेजस है क्योंकि वह केवल स्पर्धकी ही अभिव्यंजक है। जैसे वायु जलके शीत स्पर्शका हो व्यंजक है। और श्रोत्रको ही अभिव्यंजक है। जैसे वायु जलके शीत स्पर्शका हो व्यंजक है। और श्रोत्रको पौद्गलिक कहना तो अत्यन्त अनुचित है, क्योंकि शब्द अपने समान जातीय विशेष गुणवाली इन्द्रियके द्वारा हो ग्राह्य होता है।

उत्तर पक्ष-उनते कथन ठीक नहीं है; क्योंकि पृथिवी आदि द्रव्यान्तर नहीं हैं अत: प्रत्येक इन्द्रिय पृथिवी आदिसे उत्पन्न नहीं हुई है। पृथिवी वगैरह द्रव्या-

१. न्या० कु० च०, पृ० १५६।

२. न्यायसू० शशाश्य । प्रशस्तपा०, ए० २२ । वैशे०, सू० =।२।५,६।

३. न्या० वा० ता० टो०, पृ० ५३०। न्यायम०, पृ० ४८१।

४. न्या० कु० च०, पृ० १५७। प्रमेयक्र० मा०, पृ० ६२।

न्तर नहीं हैं, इसका समर्थन इस पुस्तक के दूसरे भागमें किया जायेगा। और जो कपर यह कहा गया है कि घ्राण पायिव है, सो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि उसके साधक हेतुमें सूर्यकी किरणोंसे तथा जलसिचनसे व्यभिचार आता है; देखा जाता है कि तेल मर्दन करके धूपमें बैठनेपर सूर्यकी किरणोंके द्वारा गन्धकी अभिव्यक्ति होती है और मिट्टोपर जल सींचनेसे गन्धकी अभिव्यक्ति होती है। किन्तु न तो सूर्यकी किरणें पायिव हैं और न जलसिंचन हो।

इसी तरह रसनाको जलीय कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी सिद्धिमें जो हेत् दिया गया है उसमें लवण (नमक) से व्यभिचार आता है। क्योंकि लवण यद्यपि जलीय नहीं है किन्तु व्यंजनोंमें डालनेपर उनके रूपादिका व्यंजक न होकर रसका हो व्यंजक होता है। चक्षुको तैजस कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि उसके साधक हेतुमें माणिक्य वगैरहके उद्योतसे व्यभिचार आता है। माणिक्य आदि रत्नोंका उद्योत रूपादिमें-से रूपका ही प्रकाशन करता है किन्तु वह तैजस नहीं है। स्पर्शन इन्द्रियको वायुकी कहना भी ठीक नहीं है उसके साधक हेतुमें कपूर वगैरहसे व्यभिचार आता है। पानी वगैरहमें रूपादिके होते हए भी कपुर शीत स्पर्शका ही व्यजंक होता है, किन्तु वह वायव्य नहीं है। तथा जैसे वायुके स्पर्शका अभिन्यंजक होनेसे स्पर्शन इन्द्रियको वायुका कार्य मानते हो वैसे हो पृथिवी, जल और तेजके स्पर्शका अभिव्यंजक होनेसे स्पर्शन इन्द्रियके पृथिवी आदिके भी कार्य होनेका प्रसंग आता है। तथा जैसे तेजके रूपका अभिव्यंजक होनेसे चक्षुको तैजस मानते हो वैसे हो पृथिवी और जलमें रहवेवाले रूपका अभिव्यंजक होनेसे चक्षके पृथिवी और जलका कार्य होनेका भी अनुषंग आता है, जैसे जलके रसका अभिव्यंजक होनेसे रसनाको जलीय मानते हो वैसे ही पृथिवाके रसका अभिव्यंजक होतेसे रसनाके पिवर्व का कार्य होनेका प्रसंग आता है। शब्दके सम्बन्धमें जो कुछ कहा गया है वह भी ठीक नहीं है, आगे दूसरे खण्डमें शब्द के आकाशका गुण होनेका निषेध करेंगे। अतः इन्द्रियोंके किसी प्रतिनियत ( निश्चित ) भूतका कार्य होनेमें प्रमाणका अभाव है।

## इन्द्रियोंके सांख्यसम्मत आहंकारिकत्वकी समीक्षा

सांख्ये एक प्रधान या प्रकृति नामके तत्त्वसे महत् तत्त्वकी अभिव्यक्ति मानता है और महत्तत्त्वसे अहंकारकी अभिव्यक्ति मानता है। अहंकार या

१. न्या० कु० च०, ५० १५७।

२. 'अभिमानोऽहंकारः तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः। ऐन्द्रिय एकादशकः तन्मात्रा पञ्चकश्चैव ॥ २४ ॥-सांख्यकारिका ।

क्षिभानसे दो प्रकारका सर्ग प्रवर्तित होता है। एक-ग्यारह इन्द्रियाँ (पाँच ज्ञाने-न्द्रियाँ, स्पर्शनादि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, मन) और एक-पाँच तन्मात्रा (स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द)। इस तरह सांख्य इन्द्रियोंको आहंकारिक मानता है। किन्तु उसका ऐसा माननेमें प्रमाणका अभाव है और प्रमाणसे बाधा भी आती है। उसका स्पष्टोकरण इस प्रकार है—

इन्द्रियां आहंकारिक नहीं हैं क्यों कि वे अचेतन होने के साथ करण भी हैं जैसे बिसोला। अथवा इन्द्रियां आहंकारिक नहीं हैं, क्यों कि वे इन्द्रियां है जैसे कर्मेन्द्रियां (वाणो, हाथ, पैर, गुदा और मूत्रेन्द्रिय)। इसमें मनसे व्यभिचार नहीं आता क्यों कि द्रव्य मनको आहंकारिक नहीं माना है। भावेन्द्रिय और भाव मनसे भी व्यभिचार नहीं आता, क्यों कि हेतुमें 'अचेतन होने के साथ' यह विशेषण दिया है भावेन्द्रियां तो चेतन हैं। सुखादिसे भी व्यभिचार नहीं आता, क्यों कि सुखादि करण नहीं हैं।

इन्द्रियाँ आहंकारिक नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिनियत ज्ञानके व्यपदेशमें निमित्त हैं, जैसे रूपादि । अथता इन्द्रियाँ आहंकारिक नहीं हैं क्योंकि वे प्रतिनियत विषय-की प्रकाशक हैं, जैसे दीपक । जैसे रूपज्ञान, रसज्ञान आदि प्रतिनियत ज्ञानके व्यपदेशमें हेतु होनेसे रूपादि आहंकारिक नहीं हैं वैसे ही चक्षु ज्ञान रसन ज्ञान आदि प्रतिनियत ज्ञान व्यपदेशमें हेतु होनेसे चक्षु आदि इन्द्रियाँ भी आहंकारिक नहीं हैं।

इन्द्रियां आहंकारिक नहीं हैं क्योंकि पुद्गलोंके द्वारा उनका अनुग्रह और उप-धात देखा जाता है, जैसे दर्गण वगैरह भस्मसे स्वच्छ हो जाते हैं और पत्थरसे टूट जाते हैं अतः वे आहंकारिक नहीं हैं किन्तु पौद्गलिक हैं, वैसे ही पौद्गलिक अंजन वगैरहसे चक्षु आदि इन्द्रियोंका अनुग्रह और उपघात देखा जाता है अतः वे भी पौद्गलिक हैं। मन भो आहंकारिक नहों है क्योंकि उसका विषय अनियत है, जैसे आत्मा। अतः द्रव्येन्द्रियोंकी उत्पत्ति प्रतिनियत इन्द्रियके योग्य पुद्गलोंसे माननी चाहिए। अतः इन्द्रियां पौद्गलिक हैं।

## अर्थ और प्रकाशके ज्ञान कारणत्यकी समीक्षा

इस प्रकार इन्द्रिय और मनको ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण बतलाया है। किन्तु कुछ दार्शनिक अर्थ और प्रकाशको भी ज्ञानका कारण मानते हैं। उनको उत्तर देते हुए आचार्य माणिक्यनन्दिने लिखा है—

ैनार्थालोको कारणं परिच्छेद्यत्वात्तमोवत् ।।६।। तदन्वयव्यतिरेकानुविघाना-

१. प्रमेय कमल मार्त्यड, पृ० २३१ आदि ।

भावाच्य केशोण्डुकज्ञानवन्नवरज्ञानवच्च ॥७॥'—परीक्षामुख २ परि०। अर्थ और प्रकाश ज्ञानमें कारण नहीं हैं क्योंकि वे ज्ञेय हैं, जैसे अन्धकार। अन्धकार ज्ञानका प्रतिबन्धक होनेसे ज्ञानका कारण नहीं है, फिर भी वह ज्ञानका विषय है।

शंका—अर्थ और प्रकाश ज्ञेय होते हुए भी यदि ज्ञानके कारण रहे आयें तो इसमें क्या आपत्ति है ?

समाधान—यदि अर्थ और प्रकाशको ज्ञानका कारण माना जायेगा तो वे चक्षु आदिकी तरह ज्ञानके विषय (ज्ञेय) नहीं हो सकते।

तथा, ज्ञान अर्थका कार्य है, यह बात प्रत्यक्षसे प्रतीत होती है या प्रमाणान्तरसे प्रतीत होती है। यदि प्रत्यक्षसे प्रतीत होती है तो उसी प्रत्यक्षसे प्रतीत होती है। यदि उसी प्रत्यक्षान्तरसे? उसी प्रत्यक्षसे तो केवल अर्थका हो अनुभव होता है। यदि उसी प्रत्यक्षसे अर्थकी प्रतीति होनेके साथ-ही-साथ 'यह अर्थ ज्ञानका कारण है' ऐसी भी प्रतीति होती तो उसमें कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए था। क्योंकि प्रमाणसे ज्ञात वस्तुमें विवाद नहीं देखा जाता। कुम्भकार वगैरह घटके कारण हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। अतः बही प्रत्यक्ष तो इस बातको नहीं जानता कि मैं अर्थका कार्य हूँ। दूसरा प्रत्यक्ष भो नहीं जानता, उससे भो केवल पदार्थका ही प्रत्यक्ष होता है। यदि दूसरा प्रत्यक्ष यह जानता है कि ज्ञान अर्थका कार्य है तो प्रथम प्रत्यक्षके द्वारा इस बातको जाननेमें जो दोष ऊपर दिया गया है वही दोष यहाँ भी आता है। तथा दितीय प्रत्यक्ष ज्ञान ज्ञानान्तरको ग्रहण नहीं करता। शायद कहा जाये कि एक हो आत्मामें होनेवाला अनन्तर ज्ञान (दितीय ज्ञान) पूर्व अर्थज्ञानको ग्रहण करता है। किन्तु ऐसा माननेपर भी वह अनन्तर ज्ञान अर्थको नहीं ज्ञान सकता; क्योंकि दोनोंको (अर्थ और ज्ञान) विषय करनेवाला ज्ञान नहीं है अतः ज्ञान अर्थका कार्य है, यह वह नहीं ज्ञान सकता।

यदि 'ज्ञान अर्थका कार्य है' यह बात प्रमाणान्तरसे जानी जाती है तो वह प्रमाणान्तर ज्ञानको विषय करता है, या अर्थको विषय करता है अथवा ज्ञान और अर्थ दोनोंको विषय करता है? आदिक दो विकल्गोंमें तो वह प्रमाणान्तर चूँकि एक हो अर्थ या ज्ञानको विषय करता है अतः वह नहीं जान सकता कि अर्थ और ज्ञानमें कार्यकारण भाव है। जैसे कुम्भकार और घटमें-से किसी एकको प्रहण करनेवाला ज्ञान कुम्भकार और घटमें वर्तमान कार्यकारणभावको नहीं जानता। ज्ञान और अर्थ—दोनोंको जाननेवाले ज्ञानसे भी 'ज्ञान अर्थका कार्य है' ऐसी प्रतीति नहीं हो सकती; क्योंकि आपने (नैयायिकने) हमारे-जैसे अल्पज्ञोंके

उस प्रकारका ज्ञान नहीं माना । ज्ञानको जाननेवाला ज्ञान अर्थको भी जानता है अथवा अर्थको जाननेवाला ज्ञान ज्ञानको भी जानता है ऐसी आपको मान्यता नहीं है। यदि इस प्रकारका ज्ञान आप मानते हैं तो आपको एक पाँचवा प्रमाण मानना पडेगा।

नैयायिक—'ज्ञान अर्थका कार्य है' यह हम अनुमानसे जानते हैं जो इस प्रकार है——ज्ञान अर्थ और प्रकाशका कार्य है क्योंकि उनके साथ ज्ञानका अन्वय और व्यतिरेक पाया जाता है। जिसका जिसके साथ अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है वह उसका कार्य होता है। जैसे अग्निका कार्य धूम है। ज्ञानका भी अर्थ और प्रकाशके साथ अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है। क्योंकि अर्थ और प्रकाशके होनेपर ही ज्ञान होता है और उनके नहीं होनेपर ज्ञान नहीं होता।

किन्तु नैयायिकका उक्त कथन ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञानका अर्थ और प्रकाशके साथ अन्वय-व्यतिरेक नहीं है। इस विषयमें हम उभय-प्रसिद्ध दृष्टान्त उपस्थित करते हैं। जिस व्यक्तिकी आँखोंमें कामला रोग होता है उसको अर्थके अभावमें भी आकाशमें केश दिखाई देते हैं। अब प्रश्न यह है कि उस ज्ञानके होनेमें किसका हाथ है ? वशोण्डुकका अथवा आँखकी पलकोंका, अथवा पलकोंके बालोंका अथवा कामला वगैरहका ? पहला विकल्प तो ठीक नहीं है क्योंकि केशोण्डुकका ज्ञान केशोण्डुक रूप अर्थके होनेपर ही यदि होता हो तो उसे भ्रामक ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यदि उस ज्ञानके होनेमें आँखकी पलकें कारण हैं तो पलकें ही दिखाई देनी चाहिए, तब उन पलकोंका आकाशमें, आगे स्थित रूपसे और केशोण्डुकके आकार रूपसे प्रतिभास नहीं होना चाहिए। यदि कहा जाता है कि आँखोंकी पलकोंके बाल ही सामने आकाशमें केशोण्डुक रूपसे प्रतिभासित होते हैं तो जिस कामला रोगीकी आँखोंकी पलकोंमें बाल नहीं है, उसे आकाशमें केशोण्डुकका ज्ञान नहीं होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यदि केशोण्डुक ज्ञानमें आँखोंके बालोंका हाथ है तो वे बाल आँखोंमें ही दिखाई देने चाहिए, आकाशमें नहीं। स्थाणु (ठूँठ) के निमित्तसे होनेवाली पुरुषकी भ्रान्ति स्थाणुमें ही देखी जाती है, अन्यत्र नहीं। यदि भ्रान्तिके कारण आँखोंके वाल हो आकाशमें केशोण्डुक रूपसे केशोण्डुकका ज्ञान उत्पन्न करते हैं तो चक्षु और मनसे रूपज्ञानकी उत्पत्ति माननेमें ही क्या हानि है। जैसे आँखके बालोंसे उत्पन्न हुआ ज्ञान केशोण्डुकको ग्रहण करता है वैसे ही अर्थसे भिन्न इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान अर्थको ग्रहण करता है।

यदि कामल आदि रोग केशोण्डुक ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है और उनसे

उत्पन्न हुआ ज्ञान असत् केशादिको जानता है तो निर्मल चक्षु और मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान सद् वस्तुको जानता है ऐसा क्यों नहीं मान लेते। ऐसी स्थितिमें ज्ञान अर्थका कार्य कैसे हो सकता है। क्योंकि ज्ञानको अर्थका कार्य माननेमें केशोण्डुक ज्ञानसे व्यभिचार आता है और संशयज्ञानसे भो व्यभिचार आता है।

संशयज्ञान अर्थके होनेपर ही होता है, ऐसी बात नहीं है यदि ऐसा हो तो वह अभ्रान्त कहा जायेगा। तथा संशयज्ञानके विषयभूत स्थाणु और पुरुष रूप दो अर्थ एक जगह रह भी नहीं सकते। यदि रह सकते होते तो संशय ही क्यों होता?

नैयायिक—सामान्यका प्रत्यक्ष होनेसे, विशेषका प्रत्यक्ष न होनेसे तथा दोनोंके विशेष धर्मोंका स्मरण होनेसे संशयज्ञान होता है। और विपर्ययज्ञान सामने स्थित सीपसे विपरीत चौदोके विशेष धर्मोंका स्मरण होनेसे होता है। अतः संशय और विपर्ययज्ञान अर्थसे ही उत्पन्न होते हैं।

उक्त कथन ठीक नहीं है। इन दोनों ज्ञानोंका हेतु सामान्य है, विशेष हैं अथवा दोनों हैं? सामान्य तो हेतु हो नहीं सकता, क्योंकि सामान्यमें तो संशय आदिका अभाव है, सामान्यका तो प्रत्यक्ष हो जाता है और जिसका प्रत्यक्ष हो जाता है उसमें संशयादि कैसे हो सकते हैं? तथा संशय आदि ज्ञानोंका विषय विशेष है तब उसका जनक सामान्य कैसे हो सकता है। अन्यको विषय करनेवाले ज्ञानको उत्पत्ति अन्यसे नहीं होती, अन्यया रूपज्ञानकी रससे उत्पत्तिका प्रसंग आता है। और जैसे सामान्यसे उत्पन्त होनेवाला ज्ञान विशेषको जानता है वैसे ही इन्द्रिय और मनसे उत्पन्त होनेवाला ज्ञान विद्यमान सामान्य आदिको भी जान लेता है तब अर्थको ज्ञानका कारण मानना व्यर्थ हो है।

यदि संशयज्ञान सामान्य अर्थसे उत्पन्न होता है तो आपने जो संशयको अर्थ और अनर्थजन्य माना है उससे विरोध आता है क्योंकि स्थाण और पुरुषमें-से कोई एक जो सम्मुख विद्यमान होता है वह तो अर्थ है और जो विद्यमान नहीं होता वह अनर्थ है। उन दोनोंसे संशयज्ञानकी उत्पत्ति आपने मानो है। तथा यदि संशयादि ज्ञान सामान्य अर्थसे उत्पन्न होते हैं तो कामल रोगोको केशोण्डुक-का ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता; क्योंकि आकाशमें केशोण्डुक वगैरहके समान समंवालो कोई वस्तु वर्तमान नहीं है जिसे देखकर केशोण्डुकका ज्ञान हो। अतः संशयादि ज्ञानोंका हेनु सामान्य नहीं है।

विशेष भी उनका हेतु नहीं है क्यों कि सामने विशेषका अभाव है। यदि सामने स्थाणु पुरुष रूप विशेष अर्थ वर्तमान होता तो उसका ज्ञान अभ्रान्त कहलाता । शायद कहा जाये कि सामने स्थाणु है तो उस स्थाणुसे क्या पुरुष है अथवा यह पुरुष ही है इस प्रकार पुरुष अंशका निश्चय कैसे हो सकता है? यदि स्थाणुमें न रहनेवाले पुरुष रूप अंशका भी उससे निश्चय हो जाता है तो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाले सत्य ज्ञानमें भी अर्थको कारण माननेको कल्पना व्यर्थ ही है। अतः विशेष भी संशयादि ज्ञानका जनक नहीं है। और न सामान्य और विशेष दोनों ही संशयादि ज्ञानके जनक हैं क्योंकि ऐसा माननेपर दोनों पक्षोंमें जो दोष दिये गये हैं उन सब दोषोंका प्रसंग अता है। अतः जब संशयादि ज्ञान अर्थके अभावमें ज्ञानके अभावकी सिद्धि कैसे हो सकती है जिससे ज्ञानको अर्थका कार्य माना जाये।

तथा, यदि ऐसा माना जाता है कि जो कारण होता है उसे ही ज्ञान जानता है तो योगिज्ञानसे पूर्वकालभावी पदार्थोंको हो योगिज्ञान जान सकेगा वयोंकि वे ही उसके कारण हो सकते हैं, जो पदार्थ उसी समय उत्पन्न हो रहे हैं अथवा भविष्यमें उत्पन्न होंगे उन्हें नहीं जान सकेगा वयोंकि वे उस योगिज्ञानके कारण नहीं हैं। जो आत्मलाभ कर लेता है वही किसीका कारण होता है, अन्य नहीं। यदि जिसने आत्मलाभ नहीं किया है उसे भी कारण माना जाता है तो खर-विषाण भी किसीका कारण हो जायेगा। वर्तमान और भावी पदार्थ ज्ञानके कारण नहीं होते हुए भी यदि योगिज्ञानके हारा जाने जाते हैं तो हमारा ज्ञान भी ज्ञानके अकारणभूत अर्थोंको जान सकता है। और यदि योगिज्ञानवर्तमान और भावी अर्थोंको नहीं जानता तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता।

तथा अर्थ यदि क्षणिक है तो ज्ञानके कालमें अर्थका अभाव होनेसे ज्ञान अर्थको कैसे जान सकता है।

जो ज्ञानका कारण अर्थ होता है वही ज्ञानके द्वारा जाना जाता है, ऐसा माननेवाले वादी अर्थकी उत्पद्यमानताको कैसे जान सकते हैं? अर्थकी उत्पद्यमानताको प्रतीति उत्पद्यमान अर्थके समकालमावी ज्ञानके द्वारा होती है, या पूर्वकालमावी ज्ञानके द्वारा होती है अथवा उत्तरकालमावी ज्ञानके द्वारा होती है? समकालमावी ज्ञानके द्वारा होती है। सकतो क्योंकि समकालमावी ज्ञान उत्पद्यमान अर्थका कार्य नहीं है। पूर्वकालमावी ज्ञानके द्वारा भी अर्थकी उत्पद्यमानताको प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि उस कालमें अर्थकी उत्पद्यमानताको प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि उस कालमें अर्थकी उत्पद्यमानताका अभाव है। और जिसका अभाव है उसे ज्ञान जान नहीं सकता क्योंकि वह उस ज्ञानका कारण नहीं है। उत्तरकालभावी ज्ञान भी अर्थकी उत्पद्यमानताको नहीं जान सकता क्योंकि उस कालमें वह नष्ट हो जाती है। सारांश

यह है कि अर्थसे पूर्वकालभावी ज्ञानके समयमें अर्थकी उत्पद्यमानता नहीं है किन्तु उत्पत्स्यमानता है और उत्तरकालभावी ज्ञानके समयमें उत्पन्नता है, उत्पद्यभानता नहीं है।

जो ईश्वरके ज्ञानको नित्य मानते हैं, उनके मतसे भी यही सिद्ध होता है कि ज्ञान अकारणभूत अर्थको जानता है। उसी तरह हमारा ज्ञान भी अकारणभूत अर्थको यदि जाने तो क्या हानि है?

अतः ज्ञानका अर्थके साथ अन्वय-व्यतिरेक न होनेसे ज्ञान अर्थका कार्य सिद्ध नहीं होता।

### प्रकाशके ज्ञानकारणत्वकी समीक्षा

ज्ञान प्रकाशका भी कार्य नहीं है क्योंकि जिनकी आँखें अंजन वगैरहसे संस्कृत होती हैं उन्हें तथा बिल्ली वगैरहके प्रकाशके अभावमें भो ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है।

शंका—यदि प्रकाश ज्ञानका कारण नहीं है तो हमें अन्धकारमें भी ज्ञान होना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता। अतः प्रकाशके होनेपर ज्ञान होता है और प्रकाशके नहीं होनेपर ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्ञान प्रकाशका कार्य है। यदि प्रकाश और ज्ञानमें अन्वय-व्यतिरेक होनेपर भी कार्यकारण भाव नहीं माना जाता है तो धूम और आगमें भा कार्यकारण भावका व्यवस्थापक कोई दूसरा नहीं है।

समाधान—यदि अन्धकार अवस्थामें ज्ञान नहीं होता तो अन्धकारका ज्ञान कैसे होता है? यदि ज्ञानके बिना भी अन्धकारकी प्रतीति हो सकती हैं तो अन्य अर्थों की प्रतीति भी ज्ञानके बिना हो जायेगी। और ऐसी अवस्थामें ज्ञानकी कल्पना ही व्यर्थ हो जायेगी। अन्धकारकी प्रतीति भी हो और ज्ञान न हो यह तो स्ववचनविरोध है क्यों कि प्रतीतिका ही नाम ज्ञान है।

पूर्वपक्ष-अन्धकार नामक कोई पदार्थ हो नहीं है जो ज्ञानका विषय हो। स्रोकमें तो ज्ञानके उत्पन्न न होनेको ही अन्धकार कहते हैं।

उत्तर—तब तो प्रकाशका भी अभाव हो जायेगा क्योंकि स्पष्ट ज्ञानके सिवाय प्रकाश अन्य कुछ नहीं है। लोकमें स्पष्ट ज्ञानको उत्पत्तिको ही प्रकाश कहते हैं।

पूर्वपक्ष-प्रकाशके अभावमें ज्ञानमें स्पष्टता कैसे आ सकती है ?

उत्तर—प्रकाशके अभावमें भी बिलाव वगैरहको रूपका और हम लोगोंको रसादिका स्पष्ट ज्ञान होता है। तथा प्रकाशको विषय करनेवाले ज्ञानमें जो स्पष्टता पायो जाती है वह स्पष्टता प्रकृत ज्ञानके विषयभूत प्रकाशसे आती है, या प्रकाशान्तरसे आती है, या किसी अन्य कारणसे आती है? यदि किसी अन्य कारणसे आती है तो स्पष्टता प्रकाशक कृत नहीं हुई। यदि वह स्पष्टता अन्य प्रकाशसे आती है तो उस अन्य प्रकाशको विषय करनेवाले ज्ञानमें स्पष्टता अन्य प्रकाशसे आयेगी और इस तरह अनवस्था दोष आता है। यदि प्रकृत ज्ञानमें प्रकृत ज्ञानके विषयभूत प्रकाशसे ही स्पष्टता आती है तो ज्ञानमें स्पष्टता अपने विषयसे ही आती है यही कहा जायेगा। ऐसी स्थितमें घटादिके ज्ञानमें स्पष्टता घटादिसे ही माननी चाहिए।

पूर्व - घटादि चमकदार नहीं होते, अतः उनसे ज्ञानमें स्पष्टता नहीं आती।

उत्तर - तब तो घोर अँघेरी रातमें विलाव आदिके ज्ञानमें स्पष्टताके अभावका प्रसंग आता है।

पूर्व - तो फिर दीपक वगैरहका ग्रहण व्यर्थ ठर्रता है क्योंकि उनके बिना ज्ञान उत्पन्न होता है।

उत्तर • — दीपकका ग्रहण व्यर्थ नहीं है क्योंकि अंजनादिकी तरह दीपकके द्वारा अन्वकारका पटल दूर हो जानेसे विषयमें तो ग्राह्मता रूप विशेषकी उत्पत्ति होती है और इन्द्रिय तथा मनमें उस ज्ञानके जनकत्व रूप विशेषकी उत्पत्ति होती है। किन्तु इससे प्रकाशको ज्ञानका कारण नहीं माना जा सकता, अन्यथा परदा हटानेवाले हस्तादिको भी ज्ञानका कारण मानना होगा। अतः जैसे ज्ञानके उत्पन्न न होनेका नाम ही अन्वकार है वैसे हो स्पष्ट ज्ञानको उत्पत्तिके सिवाय प्रकाश भी अन्य कोई वस्तु न ठहरेगा।

पूर्वं - इस प्रदेशमें बहुत प्रकाश है और उसमें मन्द प्रकाश है, ऐसा लोक-व्यवहार देखा जाता है अतः प्रकाश स्पष्ट ज्ञानोत्पतिसे भिन्न वस्तु है।

उत्तर॰ — तो गुफा वगैरहमें घना अन्धकार है और अन्यत्र मन्द अन्धकार है क्या ऐसा लोकन्यवहार नहीं होता? यदि यह लोकन्यवहार झूठा है तो प्रकाश-सम्बन्धी उन्त न्यवहार कैसे सच्चा माना जा सकता है।

अत: अर्थ और आकाश ज्ञानके कारण नहीं हैं।

# १. मतिज्ञान अथवा सांव्यवहारिक प्रत्यच

बाचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि - 'परकी सहायतासे जो पदार्थीका ज्ञान होता

१. प्रवच०, गा० ५६-५८, अ० १

है वह परोक्ष है। और परकी सहायता बिना केवल आत्माके द्वारा जो पदार्थोंका ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष है। अब प्रश्न होता है कि वह 'पर' कौन है? कुन्द-कुन्द कहते हैं—'इन्द्रियाँ परद्रव्य हैं क्योंकि वे स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और शब्द-को विषय करती हैं और ये सब जड़ हैं। अतः द्रव्येन्द्रियाँ जड़स्वरूप हैं, जब कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है। इसलिए 'पर' इन्द्रियोंके द्वारा जाना हुआ पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वह तो परोक्ष ही है।

बाचार्य पूज्यपाद लिखते हैं—'पर' बर्षात् इन्द्रियां, मन, प्रकाश, उपदेश बादि बाह्य निमित्तोंकी अपेक्षा लेकर उत्पन्न होनेवाले मितज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष हैं, क्योंकि सूत्रकारने इन्द्रिय और मनकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको मितज्ञान कहा है और श्रुतज्ञानको मितपूर्वक कहा है। अकलंकदेवने स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष और अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहा है। चूँकि चक्षु बादि इन्द्रियोंके निमित्तसे होनेवाला ज्ञान एकदेशसे स्पष्ट होता है इसलिए वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। बाचार्य विद्यानन्दने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें सूत्रकार और अकलंकदेवके कथनको एकल्पताको सुन्दर रूपसे घटित किया है और बतलाया है कि—'अकलंकदेवके कथनसे सूत्रकारके कथनमें कोई बाघा उपस्थित नहीं होती; क्योंकि अकलंकदेवके कथनसे सूत्रकारके कथनमें कोई बाघा उपस्थित नहीं होती; क्योंकि अकलंकदेवके कथनसे सूत्रकारके कथनमें कोई बाघा उपस्थित नहीं होती; क्योंकि अकलंकदेवके कथनसे सूत्रकारके होनेवाले अतीन्द्रिय ज्ञानको ही मुख्य प्रत्यक्ष कहा है। इस दृष्टिमे इन्द्रिय और मनसे होनेवाला मितज्ञान परापेक्ष होनेसे परोक्ष ही है। किन्तु उसमें कुछ स्पष्टता पायी जातो है और लोकव्यवहारमें उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है इसलिए उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है।'

# म्रर्थावग्रह म्रोर व्यंजनावग्रह

सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष अथवा मितज्ञानके चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणा। वस्तुके साथ इन्द्रियका सम्पर्क होनेके बार जो अर्थका ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहते हैं। आश्राय यह है कि चक्षु आदि इन्द्रियों और घटादि पदार्थोंका सम्पर्क होते ही प्रथम दर्शन होता है। यह दर्शन सामान्यको ग्रहण करता है। पोछे वही दर्शन वस्तुके आकार आदिका निर्णय होनेपर अवग्रह ज्ञान रूप परिणत हो जाता है। अवग्रहके भो दो भेद हैं—एक व्यंजनावग्रह और एक अध्यविग्रह। अस्पष्ट ग्रहणको व्यंजनावग्रह कहते हैं और स्पष्ट ग्रहणको अधीवग्रह

१. सर्वार्थ०, पृ० शारे ।

२. लघीयस्त्रय, का० ३।

३. पृ० १८२, का० १८१-१८३।

४. न्या० कु० च०, पृ० ११६।

कहते हैं। आचायं पूज्यपादने एक दष्टान्तके द्वारा दोनोंका भेद स्पष्ट करते हुए लिखा है कि-जैसे मिट्टीके नये सकोरेपर जलके दो-चार छीटे देनेसे वह गीला नहीं होता। किन्तु बार-बार पानीके छीटे देते रहनेपर वह कोरा सकोरा धीरे-घीरे गीला हो जाता है। इसी प्रकार श्रोत्र आदि इन्द्रियों में आया हुआ शब्द अथवा गन्ध आदि दो तीन क्षण तक स्पष्ट नहीं होते। किन्तु बार-बार ग्रहण करनेपर स्पष्ट हो जाते हैं। अतः स्पष्ट ग्रहणसे पहले व्यंजनावग्रह होता है पीछे अर्थावग्रह होता है। किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है कि जैसे अवग्रह ज्ञान दर्शन-पूर्वक ही होता है वैसे ही अर्थावग्रह भी व्यंजनावग्रहपूर्वक ही हो, क्योंकि अर्था-वग्रह तो पाँचों इन्द्रियोंसे और मनसे होता है किन्तू व्यंजनावग्रह चक्ष और मनके सिवा शेष चार ही इन्द्रियोंसे होता है। आशय यह है कि जो इन्द्रियाँ अपने विषयको उससे भिड़कर जानती हैं उन्हींसे व्यंजनावग्रह होता है। ऐसी इन्द्रियाँ केवल चार हैं--स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र। ये चारों इन्द्रियाँ अपने विषयसे सम्बद्ध होनेपर ही स्पर्श, रस, गन्ध और शब्दको जानती हैं। किन्तु चक्षु और मन अपने विषयसे दृर रहकर ही उसे जानते हैं। तभी तो जो वस्तु आँखके अत्यन्त नजदीक होती है उसे वह नहीं जानती जैसे आँखमें लगा हुआ अंजन । इमीसे जैन दर्शनमें चक्षको अप्राप्यकारी माना है । चक्षके प्राप्यकारित्वं-की आलोचना प्रारम्भमें कर आये हैं। अतः यहाँ उसकी चर्चा करना अनावश्यक है।

षट्खण्डागमके वर्गणा खण्डकी धवला टीकामें (पु० १३, पृ० २२०) अवग्रहका कथन थोड़ा प्रकारान्तरसे हैं जो इस प्रकार है—'अवग्रहके दो भेद हैं—व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। प्राप्त अर्थके प्रथम ग्रहणको व्यंजनावग्रह और अप्राप्त अर्थके ग्रहणको अर्थावग्रह कहते हैं। जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध होकर जाना जाता है वह प्राप्त अर्थ है। और जो पदार्थ इन्द्रियसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है वह अप्राप्त अर्थ है। चक्षु और मन अप्राप्त अर्थको ही जानते हैं। शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोंको जान सकती हैं। शेष चार इन्द्रियाँ प्राप्त और अप्राप्त दोनों प्रकारके पदार्थोंको जान सकती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण और श्रोत्र इन्द्रियाँ प्राप्त अर्थको जानती हैं यह तो स्पष्ट ही है। पर युक्तिसे उनके द्वारा अप्राप्त अर्थका जानना भी सिद्ध है। पृथिवीमें जिस ओर निधि पायी जाती है, वनस्पतिकायिक जीवोंका उस ओर प्रारोहको छोड़ना देखा जाता है। तथा आगममें स्पर्शन-इन्द्रियका विषय क्षेत्र चार सो धनुष, रसनाका विषय क्षेत्र चौसठ धनुष और घ्राण-इन्द्रियका विषय सो धनुष

१, सर्वा० सि०, सूत्र १-१८ की ब्याख्या।

बतलाया है। अतः आगमसे भी इन इन्द्रियोंका अप्राप्त अर्थको ग्रहण करना सिद्ध है।

सैर्वार्थसिद्धि और तत्त्वार्थवार्तिकमें स्पष्ट ग्रहणको अर्थावग्रह और अस्पष्ट ग्रहणको अर्थावग्रह लिखा है। किन्तु धर्वेलामें वीरसेन स्वामीने उसका निषेध करते हुए लिखा है कि ऐसा माननेसे चक्षुसे भी व्यंजनावग्रहका प्रसंग आता है क्योंकि चक्षुसे भी अस्पष्ट ग्रहण देखा जाता है। किन्तु आगममें चक्षु और मनसे व्यंजनावग्रह होनेका निषेध है।

घवलामें ही अन्यत्र (पु० ९, पृ० १४४-१४५) यह शंका उठायी है कि अवग्रह निर्णयरूप है या अनिर्णयरूप है? यदि वह निर्णय रूप है तो अवायमें उसका अन्तर्भाव होना चाहिए। और यदि वह अनिर्णय रूप है तो वह प्रमाण नहीं हो सकता। इस शंकाका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामीने अवग्रहके दो प्रकार वतलाये हैं—एक विशदावग्रह और दूमरा अविशदावग्रह। उनमें-से विशद अवग्रह निर्णय रूप है और वह ईहा, अवाय और घारणा ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण है। किन्तु निर्णय रूप होते हुए भी उसका अन्तर्भाव अभावमें नहीं हो सकता; क्योंकि ईहा ज्ञानके पश्चात् जो निर्णयात्मक ज्ञान होता है उसे अयाय कहते हैं। और भाषा, आयु, रूप आदि विशेषोंको ग्रहण न करके पुरुषमात्रको ग्रहण करने-वाले ज्ञानको अविशदावग्रह कहते हैं।

क्यंजनावग्रह और अर्थावग्रहके सम्बन्धमें दर्गताम्बरीय आगममान्यता भिन्न है। आचार्य जिनभद्दगणि क्षमाश्रमणने अपने विशेषावश्यकभाष्यमें (गा० १९४ से) बहुत ही गम्भीरता और विस्तारसे उसका विचार किया है। अतः उसे भी यहाँ दिया जाता है।

#### श्वे० आगमिक मान्यता

जैसे दीपकसे घट प्रकट किया जाता है वैसे ही जिसके द्वारा अर्थ प्रकट

- १. 'अर्थावग्रहव्यक्षनावग्रहयोन्यंक्तात्यक्तकृतो विशेष: । .........च्यक्तग्रहणात् प्राग् व्यक्षनावग्रहः । व्यक्तग्रहणमर्थावग्रहः । —सर्वार्थसि० १-१८ ।
- २. 'कोऽर्थावयहः ? मप्राप्तार्थयहणमर्थावयहः । को व्यञ्जनावयहः ? प्राप्तार्थयहणं व्यञ्जनावयहः । न स्पष्टयहणमर्थावयहः, मस्पष्टयहणस्य व्यञ्जनावयहःवप्रसंगात् । भवतु चेत् , न, चक्षुष्यप्यस्पष्टयहणदर्शनतो व्यञ्जनावयहस्य सस्वप्रसंगात् । पु०१३, प०२२०।
- ३. विशे० भा०, गा० १६४ से।

किया जाये उसे व्यंजन कहते हैं ( व्यज्यते प्रकटीक्रियतेऽशों येन तद् व्यञ्जनम् )। वह व्यंजन है—उपकरण रूप इन्द्रिय और शब्दादिक रूप परिणत द्रव्यका सम्बन्ध । आशय यह है कि इन्द्रियके दो भेद हैं—द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय । निर्वृत्ति और उपकरणको द्रव्येन्द्रिय कहते हैं । निर्वृत्तिके भी दो भेद हैं—अन्तिर्नृत्ति और वहिनिर्वृत्ति । श्रोत्र आदि पाँचों इन्द्रियोंको अंगुलके असंख्यातवें भाग आदि प्रमाणको लेकर, क्रमसे कदम्बके फूलके आकार, मसूरके आकार, वीणाके आकार, खुरपेके आकार और शरीराकार रचना होनेको अन्तिर्वृत्ति कहते हैं । इस अन्तिर्वृत्तिकी जो शक्ति विशेष शब्द आदि विषयोंको जाननेमें हेतु है वह उपकरणेन्द्रिय है । इस उपकरणेन्द्रिय और शब्द आदि रूप परिणत द्रव्यके सम्बन्धको व्यंजन कहते हैं । यहाँ इतना विशेष जानना कि इन्द्रिय, अर्थ और दोनोंका सम्बन्ध, ये तोनों हो व्यंजन हैं । इन्द्रियके द्वारा अर्थ व्यज्यमान होता है इस लिए तो इन्द्रियको व्यंजन कहा जाता है । और अर्थ व्यज्यमान है इसलिए उसे भी व्यंजन कहते हैं । अतः इन्द्रिय रूप व्यंजनसे अर्थरूप व्यंजनके अवग्रहका नाम व्यंजनावग्रह है ।

शंका—यह व्यंजनावग्रह ज्ञानरूप नहीं है; क्योंकि उपकरण रूपइन्द्रिय और शब्दादि रूप परिणत द्रव्यका सम्बन्ध जिस कालमें होता है उस कालमें ज्ञानका अनुभव नहीं होता। जैसे बहरे मनुष्योंकी उपकरण रूप इन्द्रियका शब्दादि विषयों-के साथ सम्बन्ध होनेके समय उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसी तरह यहाँ भी जानना चाहिए।

उत्तर—व्यं जनावग्रह अज्ञानरूप नहीं है; क्योंकि व्यंजनावग्रहका अन्त होनेपर उसी व्यंजनावग्रहसे ज्ञानात्मक अर्थावग्रह उत्पन्न होता है। व्यंजनावग्रहमें यद्यपि ज्ञानका अनुभव नहीं होता तथापि वह ज्ञानका कारण होनेसे ज्ञानरूप ही है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि व्यंजनावग्रहके कालमें ज्ञान हो नहीं है। उस समय भी ज्ञान है किन्तु वह अति अल्प है इसलिए उसका अनुभव नहीं होता। हौ, बहरे मनुष्योंको जो शब्दका व्यंजनावग्रह होता है वह तो अज्ञानरूप ही है; क्योंकि वहाँ ज्ञानके कारण ही नहीं है।

शंका—जब व्यंजनावग्रहके कालमें ज्ञानका अनुभव नहीं होता तो उसका अस्तित्व कैसे माना जा सकता है ?

उत्तर—ग्यंजनावग्रहका काल असंख्यात समय है और प्रति समय श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके साथ शब्दादि विषयोंका सम्बन्घ होता रहता है। अब यदि असंख्यात समय तक श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके साथ शब्दादि विषयोंका सम्बन्घ होनेपर भी व्यंजनावग्रहको ज्ञानरूप नहीं माना जाता तो अन्तिम समयमें उसमें अर्थातग्रह रूप ज्ञानको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य आप कैसे मान सकते हैं? अर्थात् यदि शब्दादि विषयोंका श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके साथ सम्बन्त्र होनेपर प्रथम समयसे लेकर प्रति समय प्रकट होनेवाली ज्ञानकी जरा-सो भी मात्रा आप स्त्रीकार नहीं करते तो अन्तिम क्षणमें भी उससे कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। और ऐसा होनेपर अर्थावग्रह आदि ज्ञान भी उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। "अतः अर्थावग्रहके उत्पन्न होनेसे पहले जो अत्यन्त अस्पष्ट ज्ञान रहता है उसे हो व्यंजनावग्रह कहते हैं। अन्तिम समयमें वही ज्ञान कुछ स्पष्ट होनेपर अर्थावग्रह कहा जाता है। इसलिए यद्यपि व्यंजनावग्रह कालमें स्पष्ट रूपसे ज्ञानका साथक कोई लिंग नहीं है फिर भी उक्त युक्तिके आधारपर व्यंजनावग्रहमें ज्ञानको सिद्धि होती है।

उस व्यंजनावग्रहकं चार भेद हैं; क्यों कि इन्द्रिय और विषयका जो परस्परमें सम्बन्ध है वही व्यंजनावग्रह है। और वह सम्बन्ध स्पर्शन, रसन, झाण और श्रोत्र इन चार प्राप्यकारी इन्द्रियों में ही होता है, चक्षु और मनमें नहीं होता। अतः इन दोनों को छोड़कर शेष चार इन्द्रियों के भेदसे व्यंजनावग्रह चार ही प्रकारका होता है।

शंका—यह माना कि मन शरीरसे निकलकर विषयके पास नहीं जाता। फिर भी मनसे व्यंजनावग्रह हो सकता है; क्योंकि सिद्धान्तमें छद्मस्थका उपयोग असंख्यात समय तक बतलाया है। अतः उपयोगसम्बन्धी असंख्यात समयोंमें जीव मनोवर्गणाके द्वारा अनन्त मनोद्रव्योंको ग्रहण करता है। और पहले आपने द्रव्योंको श्रीर उनके सम्बन्धको व्यंजन बतलाया है। अतः जैसे श्रोत्र-आदि इन्द्रियोंके द्वारा असंख्यात समय तक ग्रहण किये जानेवाले शब्दादि और उनका सम्बन्ध व्यंजनावग्रह है वैसे हो यहाँ भी असंख्यात समय तक ग्रहण किये जानेवाले मनो-द्रव्य और उनका सम्बन्ध क्यों व्यंजनावग्रह नहीं है? इसके सिवाय मन स्वस्थानमें रहते हुए हो जब अपने शरीरका अथवा ह्रयका विचार करता है तो इनके साथ तो मनका अत्यन्त सान्निव्य है अतः उसे समय भी पूर्वोक्त प्रकारसे व्यंजनावग्रहका होना सम्भव है। फिर आप कैसे कहते हैं कि मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता?

उत्तर—श्रोत्र आदि चार इन्द्रियोंके द्वारा ग्राह्य जो शब्दादि विषय हैं उन विषयरूप परिणत द्रव्योंके ग्रहण करनेको हम व्यंजनावग्रह मानते हैं। किन्तु मन ग्राह्य नहीं है, बल्कि अर्थके जाननेमें कारण हैं अर्थात् मनके द्वारा शब्दादि विषयों-को ग्रहण किया जाता है। ऐसी स्थितिमें व्यंजनावग्रह कैसे सम्भव है? ग्राह्य

१. विशे० भा०. गा० २३७ से।

वस्तुका ग्रहण होनेपर हो व्यंजनावग्रह होता है। मन मनोद्रव्योंको ग्राह्म (बिषय) रूपसे ग्रहण नहीं करता किन्तु करणरूपसे ग्रहण करता है। मनका ग्राह्म (विषय) तो सुमेर आदि पदार्थ हैं। अतः पूर्वोक्त कथन असम्बद्ध ही है। तथा जब मन अपने शरीर, हृदय आदिका विचार करता है तब यदि प्रथम क्षणमें ही अर्थावग्रह न हो जाता तो व्यंजनावग्रह हो सकता था किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि मनसे प्रथम समयमें हो अर्थावग्रह हो सकता था किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि मनसे प्रथम समयमें हो अर्थावग्रह उत्पन्न होता है। श्रोत्र आदि इन्द्रियोंमें तो क्षयोपशमकी पटुता न होनेसे प्रथम व्यंजनावग्रहका होना उचित है किन्तु मनका क्षयोपशमकी पटुता न होनेसे प्रथम व्यंजनावग्रहका होना उचित है किन्तु मनका क्षयोपशम पटु होनेसे चक्षु इन्द्रियकी तरह प्रथम ही अर्थावग्रह हो जाता है। अतः मनसे व्यंजनावग्रह नहीं होता।

शंका — जब कोई मनुष्य केवल मनसे पदार्थीका चिन्तन करता है उस समय भले ही व्यंजनावग्रह न हो। किन्तु जब श्रोत्र आदि इन्द्रियसे वह पदार्थीको जानता है तो उस समय मनका व्यापार होनेसे मनसे व्यंजनावग्रह क्यों नहीं मानते, क्योंकि उस समयको आपने भो अनुपलब्यि काल माना है ?

उत्तर—यद्यपि श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके उपयोग कालमें भी मनका व्यापार होता है किन्तु व्यंजनावग्रहके कालमें मनका व्यापार नहीं होता, व्यंजनावग्रहके अनन्तर होनेवाले अर्थावग्रहसे ही मनका व्यापार होता है। क्योंकि व्यंजनावग्रहमें अर्थका बोध नहीं होता, वह तो अर्थबोधका कारण है। किन्तु मन तो अर्थबोध रूप ही है। यदि व्यंजनावग्रहके समय मनका व्यापार माना जायेगा तो मनसे भी व्यंजनावग्रह होनेसे मतिज्ञानके भेदोंकी संख्यामें ही गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

अतः चक्षु और मनसे व्यंजनावग्रह न होनेके कारण व्यंजनावग्रहके चार ही भेद हैं।

व्यंजनावग्रहका विषय ऊपर बतलाया है कि अर्थावग्रह रूप ज्ञानका कारण होनेसे वह ज्ञानरूप है किन्तु अव्यक्त है। अब अर्थावग्रहका विषय बतलाते हैं।

अर्थावग्रहं का विषय यद्यपि सामान्य-विशेषात्मक वस्तु है किन्तु अर्थावग्रह उसमें-से सामान्य रूप वस्तुको ही ग्रहण करता है, विशेष रूप वस्तुको ग्रहण नहीं करता; क्योंकि अर्थावग्रहका काल एक समय है और एक समयमें विशेषका ग्रहण नहीं हो सकता। तथा वह सामान्य रूप वस्तु अनिर्देश्य होती है क्योंकि अर्थावग्रह स्वरूप, नाम, जाति आदिकी कल्पनासे रहित अर्थको विषय करता है।

शंका-यदि स्वरूप नाम आदिकी कल्पनासे रहित अर्थ अर्थावग्रहका विषय

१. विशे० भा०, गा० २५२।

है तो यह बात निन्दसूत्रके विरुद्ध जाती है। निन्दसूत्रमें लिखा है कि किसी पुरुषने अन्यक्त शब्द सुना। वह अर्थावग्रहके द्वारा 'शब्द'को ग्रहण करता है किन्तु वह नहीं जानता कि किसका शब्द है। आप तो अर्थावग्रहका विषय सर्वथा शब्द आदिके उल्लेखसे रहित बतलाते हैं?

उत्तर—प्रथम तो 'वह मनुष्य शब्दको ग्रहण करता है' यहाँ शब्दका उल्लेख सूत्रकारकी ओरसे हुना है, ग्रहण करनेवालेकी ओरसे नहीं। दूसरे वह मनुष्य रूप, रस आदि विशेषोंसे व्यावृत्त निश्चित शब्दको ग्रहण न करके शब्दमात्रको ग्रहण करता है, बस इतने अंशमें ही उसे शब्दका ग्रहण कहा जाता है। किन्तु शब्द-बुद्धिसे वह शब्दका ग्रहण नहीं करता। क्योंकि शब्दका उल्लेख एक अन्तर्मृहत कालमें होता है और अर्थावग्रहका काल एक समय है। अतः अर्थावग्रहमें शब्दका उल्लेख होना असम्भव ही है।

शंका-यदि अर्थावग्रहमें शब्दका निश्चयात्मक ज्ञान हो तो हानि क्या है ?

उत्तर—तब तो वह अर्थावग्रह न रहकर अवाय ही हो जायेगा; क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान अवाय रूप होता है।

शंका — प्रथम समयमें ही रूप, रस आदिसे व्यावृत 'यह शब्द है' इस ज्ञानको अर्थावग्रह मानिए; क्योंकि अर्थावग्रहका विषय सामान्य रूप कहा है और यहाँ भी शब्दमात्रको विषय करता है इसिलए सामान्य रूप विषय है ही। बादमें जो यह विमर्श बुद्धि होती है कि इस शब्दमें शंखकी आवाजके गुण हैं, सिगेकी आवाजके धर्म नहीं हैं, यह ईहा है। अत: 'यह शब्द शंखका ही है' यह अवाय है। ऐसा माननेमें क्या हानि है?

उत्तर—यदि 'यह शब्द है' इस निश्चय ज्ञानको आप अर्थावग्रह मानते हैं, और 'यह शब्द शंखका हो है' इस ज्ञानको अवाय कहते हैं तो अवग्रहका लोप ही हो जायेगा क्योंकि आपने प्रारम्भमें ही अवाय ज्ञान स्वीकार कर लिया।

शंका - 'यह शब्द है' यह ज्ञान अवाय कैसे है ?

उत्तर—क्यों कि विशेषको ग्रहण करता है। आप भो तो विशेषज्ञानको अवाय मानते हैं।

शंका—'यह शब्द शंखका ही है' उत्तरकालमें होनेवाला यह ज्ञान ही विशेष-को ग्रहण करता है। 'यह शब्द है' इस ज्ञानमें तो शब्द सामान्यका ही प्रति-भास होता है, विशेषका प्रतिभास नहीं होता। तब इसे अवाय कैसे कहा जा सकता है? उत्तर—'यह शब्द है, अशब्द नहीं है' इस प्रकारका ज्ञान विशेषग्राही ही है; क्योंकि रूप आदिसे व्यावृत्त शब्दको ग्रहण करता है। यदि रूप आदिसे व्यावृत्त शब्दको ग्रहण न करता तो 'यह शब्द है' इस प्रकारका निश्चय भी न होता। अतः 'यह शब्द है, अशब्द नहीं है' यह ज्ञान विशेषग्राही होनेसे अवाय क्यों नहीं कहा जायेगा और उस अवस्थामें अवग्रहके अभावका प्रसंग उपस्थित होगा।

शंका—शब्द मात्रको विषय करनेवाला ज्ञान अवाय नहीं है किन्तु अवग्रह ही है; क्योंकि उसमें विशेषका ग्रहण बहुत थोड़ा है। 'यह शब्द शंखका है' इत्यादि विशेषणसे विशिष्ट जो ज्ञान होता है वही अपाय है; क्योंकि उसमें विशेष का ग्रहण अधिक है।

उत्तर-- 'जो थोड़े-से विशेषको ग्रहण करता है वह अपाय नहीं है' यदि ऐसा नियम बनाया जायेगा तो अपाय ज्ञानका ही लोप हो जायेगा; क्योंकि उत्तरोत्तर विशेष-विशेष अर्थको ग्रहण करनेवाले ज्ञानोंकी अपेक्षा अर्थविशेषको ग्रहण करने वाले सभी पूर्व-पूर्व ज्ञान थोड़े-थोड़े विशेषके ग्राहक ठहरेंगे । अतः सभी अर्थावग्रह कहलायेंगे। अतः उक्त कथन ठीक नहीं है। तथा 'यह शब्द है अथवा अशब्द है' इस प्रकारको ईहा हुए बिना 'यह शब्द ही है' इस प्रकारका निश्चय ज्ञान कैसे हो सकता है ? यदि आप ऐसा मानते हैं कि निश्चयस पहले ईहा हुई उसके बाद 'शब्द ही है' ऐसा निरचय ज्ञान हुआ; तो यह प्रश्न होता है कि ईहासे पहले ज्ञाता ने जिस वस्तुको ग्रहण किया वह क्या है जिसमें ईहाके होनेके पश्चात् 'यह शब्द हो हैं यह निश्चयज्ञान उत्पन्न होता है ? यदि वह नाम जाति आदिकी कल्पना से रहित सामान्य मात्र है तो ईहासे पहले उस सामान्य मात्रको ग्रहण करनेके लिए कुछ काल होना चाहिए जिस कालमें उसको ग्रहण किया जा सके। वह काल हमारा माना हुआ अर्थावग्रह काल तो हो नहीं सकता; अन्यया आपको हमारा मत मानना पड़ेगा। किन्तु हमारे माने हुए अर्थावग्रहसे पहले ही कुछ काल होना चाहिए। अब उससे पहले तो व्यंजनावग्रहका ही काल है। किन्तु उस कालमे सामान्य रूप अथवा विशेष रूप किसी भी अर्थका ग्रहण सम्भव नहीं है; क्योंकि उस समय मनके बिना केवल इन्द्रियका व्यापार है। अतः यह मानना पड़ता है कि अर्थावग्रह ही सामान्य ग्रहण रूप है उसके बाद ईहा होती है। और ईहाके बाद 'यह शब्द ही है' यह अपाय नामका निश्चय ज्ञान होता है।

शंका—तुरन्तका जन्मा हुआ बालक अध्यक्त सामान्य मात्र वस्तुको ग्रहण करे इसमें कोई विवाद नहीं है क्योंकि उसके लिए सब विषय अपरिचित है। किन्तु जो विषयसे परिचित है उसको तो शब्द सुनते ही उसके विशेष धर्मीका

### शान हो बाता है।

उत्तर—यदि विषयसे परिचित व्यक्तिको अर्थावग्रहके कालमें अव्यक्त खब्द-ज्ञानके स्थानमें व्यक्त शब्द-ज्ञानका होना माना जायेगा तो जो व्यक्ति विषयसे और भी अधिक परिचित है उसको उसी कालमें व्यक्त शब्दज्ञानके स्थानमें 'यह शब्द शंखका है' इत्यादि रूप और भी अधिक विशिष्ट ज्ञान होनेका प्रसंग उपस्थित होगा।

शंका—िकसी-िकसी व्यक्तिको प्रथम समयमें हो बहुविशेषयुक्त ज्ञान होता ही है।

उत्तर—तब तो सभी मितज्ञान अवग्रह रूप ही हो जायेंगे। अथवा सभी मितज्ञान अपाय रूप ही हो जायेंगे; क्योंकि अर्थावग्रहमें निश्चय रूप विशेष ज्ञान का होना आप स्वीकार करते हैं और निश्चय ज्ञान अपाय है। अन्य भी अनेक दोष उपस्थित होंगे और अवग्रह, ईहा, अवाय तथा धारणाका क्रम भी नहीं बनेगा। अत: अर्थावग्रहके कालमें अव्यक्त ज्ञान ही मानना चाहिए।

शंका—कोई-कोई बादो आलोचना ज्ञानपूर्वक अवग्रह ज्ञानका होना मानते हैं। सामान्य वस्तुका ग्राही ज्ञान आलोचना ज्ञान है। उसके बाद शब्दका अवग्रह होता है। इसमें आपको क्या आपत्ति है?

उत्तर—यह सामान्यग्राही आलोचना ज्ञान व्यंजनावग्रहसे पहले होता है, या पीछे होता है अथवा वह व्यंजनावग्रह रूप ही है? पहले तो हो नहीं सकता; क्योंकि अर्थका और इन्द्रियका सम्बन्ध होनेपर ही सामान्य अर्थका ग्रहण हो सकता है, किन्तु व्यंजनावग्रहसे पहले उन दोनोंका सम्बन्ध नहीं होता । यदि हो तो वही व्यंजनावग्रह है। तथा व्यंजनावग्रह के अन्तिम क्षणमें अर्थावग्रह ही हो जाता है। अतः आलोचना ज्ञान व्यंजनावग्रह के पहचात् भी नहीं हो सकता। पारिशेष्यसे यही निष्कर्ष निकलता है कि वह वादी व्यंजनावग्रह को हो आलोचना ज्ञान रूपसे मानते हैं। किन्तु यदि आलोचना ज्ञानमें सामान्य अर्थका दर्शन होता है तो वह व्यंजनावग्रह नहीं हो सकता; क्योंकि व्यंजनावग्रह में अर्थका ग्रहण नहीं होता। अतः अर्थावग्रह ही सामान्य अर्थका ग्रहण नहीं होता। अतः अर्थावग्रह ही सामान्य अर्थका ग्रहण नहीं होता।

शंका—जैन सिद्धान्तमें क्षिप्र अवग्रह, चिर अवग्रह, बहु अवग्रह, बहुविध अवग्रह आदि बारह भेद अवग्रहके कहे हैं। इन भेदोंसे प्रकट होता है कि अर्थाव-बहुका कारू एक समय मात्र नहीं है, क्योंकि एक समयमें क्षिप्र, चिर आदि विश्लेषणोंका ग्रहण नहीं हो सकता। अतः अर्थावग्रहका काल असंख्यात समय भी होना चाहिए। तथा शंख भेरी आदि बहुत-से वादित्रोंको सुनकर क्षयोपशमकी विचित्रताके कारण कोई श्रोता तो केवल शब्द मात्रको ग्रहण करता है, कोई बहुत-से शब्दोंको ग्रहण करता है, और कोई उनके अनेक भेद-प्रभेदोंको ग्रहण करता है। अतः अर्थावग्रहमें कहीं सामान्य ग्रहण और कहीं विशेष ग्रहण भी होता है यह सिद्ध है।

उत्तर—बहु, बहुविघ आदि विशेष घर्मीका जो निश्चयात्मक ज्ञान है वह सामान्य अर्थके ग्रहण बिना, तथा ईहाके बिना नहीं हो सकता; क्योंकि वह तो अपाय रूप है तब ऐसा निश्चायक ज्ञान अर्थावग्रहमें कैसे हो सकता है? यह बात हम कई बार कह चुके हैं।

शंका—यदि बहु, बहुविध वगैरहका ग्राहक ज्ञान अपाय ही है तो सिद्धान्तमें अवग्रह आदिको भी बहु आदिका ग्राहक क्यों कहा है ?

उत्तर—अवग्रह आदि अपाय ज्ञानके कारण हैं और कारणमें कार्यका स्वरूप योग्यताकी अपेक्षा रहता है। इसलिए उपचारसे अवग्रह आदिको भी बहु आदिका ग्राहक कहा है। अतः कोई दोष नहीं है।

शंका—यदि आप इस तरहसे उपचार करते हैं तो हम भी अपायसे होने-वाले विशेष ज्ञानका उपचार अथितग्रहमें कर सकते हैं।

उत्तर—यदि आप अपायगत विशेष ज्ञानका उपचार अर्थात्रग्रहमें करते हैं तो वह उपचार जिस प्रकारसे किया जा सकता है उस प्रकारका समझ लीजिए। सबसे प्रथम जो अर्थावग्रह होता है, वह निरुपचरित अर्थावग्रह है। उसका काल एक समय है तथा वह सामान्य मात्रका ग्राहक है। उस निरुपचरित अर्थावग्रहके बाद ईहित वस्तुविशेपका जो अपायज्ञान होता है वह अपाय आगे होनेवाली ईहा और अपायकी अपेक्षा उपचरित अर्थावग्रह है। आश्य यह है—प्रथम नैश्चियक (निरुपचरित) अर्थावग्रहमें रूप आदिसे अव्यावृत्त अव्यवत शब्दादि रूप सामान्य वस्तुका ग्रहण होता है। उसमें ईहाज्ञान होनेपर 'यह शब्द हो है' इत्यादि निरुचय-रूप अपाय ज्ञान होता है। इसके बाद 'यह शब्द शंखका है अथवा सिगेका है' इस प्रकार पुनः ईहा होती है। उसके फलस्त्र प्यह शब्द शंखका हो है' यह निरुचयात्मक अपाय ज्ञान होता है। इस दूसरे अपाय ज्ञानको अपेक्षा 'यह शब्द हो है' यह पहला निरुचय ज्ञान अपाय होते हुए भी उपचारसे अर्थावग्रह कहा जाता है। अर्थात् जिसके परुचात् भी ईहा और अपाय ज्ञान होते हैं तथा जो

सामान्य ग्राही है वह अर्थावग्रह है जैसे प्रथम निरुपचरित अर्थावग्रह। 'यह शब्द ही है' इस अपाय ज्ञानके परचात् भी ईहा और अपाय ज्ञान होते हैं तथा 'यह शब्द शंखका ही हैं' इस आगामी विशेष ज्ञानकी अपेक्षा यह सामान्यग्राही भी है। अतः उसे उपचारसे अर्थावग्रह कहते हैं। इस दूसरे अपाय ज्ञानके परचात् भी यदि ज्ञाताको और भी विशेषताएँ जाननेकी आकांक्षा हो तो आगे होनेवाली ईहा और अपायकी अपेक्षासे तथा भावी विशेष ज्ञानको अपेक्षा सामान्यग्राही होनेसे वह दूसरा अपाय भी उपचारसे अर्थावग्रह होता है। इस तरह जबतक प्रमाताकी उत्तरोत्तर विशेषकी जिज्ञासा शान्त नहीं होती तब तक व्यावहारिक अर्थावग्रह ईहा और अपायकी परम्परा चलतो रहती है।

सारांश यह है कि विषयको जाननेके लिए जब तक उसके अन्तिम विशेषका ज्ञान न हो जाये तबतक सर्वत्र ईहा और अपाय ज्ञान ही होते हैं, अर्थावग्रह नहीं होता। अर्थावग्रह तो केवल एक बार प्रारम्भमें एक समयके लिए ही होता है। किन्तु व्यवहारके लिए पहले-पहलेका अपाय ज्ञान उत्तरोत्तर होनेवाले ईहा और अपायकी अपेक्षा उपचारसे अर्थावग्रह कहा जाता है। इस औपचारिक अथवा व्यावहारिक अर्थावग्रहको मान लेनेपर पहले दिये हुए दोषोंका परिहार हो जाता है। तथा लोकमें जो सामान्य-विशेषका आपेक्षिक व्यवहार प्रचलित है वह भी औपचारिक अवग्रहके होनेपर ही बन ना है। लोकमें जो विशेष है वही अपेक्षासे सामान्य कहा जाता है और सामान्य है वही अपेक्षासे विशेष कहलाता है। जैसे, 'यह शब्द ही है' इस प्रकारसं जाना गया अर्थ पूर्व सामान्यकी अपेक्षा विशेष है। और 'यह शब्द शंखका ही है' इस उत्तर विशेषकी अपेक्षा सामान्य है। सन्तान रूपसे प्रचलित यह सामान्य-विशेषका व्यवहार ओपचारिक अवग्रहके होनेपर ही बनता है, क्योंकि यदि औपचारिक अवग्रह नहीं माना जायेगा तो प्रथम अपाय ज्ञानके पश्चात ईहा ज्ञान नहीं होगा। और ईहा ज्ञानके न होनेसे उत्तरोत्तर विशेषका ज्ञान नहीं होगा। उत्तरोत्तर विशेषका ज्ञान न होनेसे प्रथम अपाय ज्ञानक द्वारा निश्चित अर्थ विशेषरूप ही रहेगा, सामान्यरूप नहीं ठहरेगा। अतः पूर्वोक्त लोकप्रसिद्ध सामान्य-विशेषका व्यवहार नष्ट हो जायेगा। अत: प्रथम अपाय ज्ञानके पश्चातु ईहा ज्ञान मानना ही होगा। और ईहाके पश्चातु पुनः अपःय ज्ञान होगा। उस अपायकी अपेक्षा प्रथम अपायसे निर्णीत अर्थ सामान्य रूप ठहरेगा और जो उक्त सामान्यको ग्रहण करता है वह अर्थावग्रह है। अतः अर्थावग्रह दो प्रकारका होता है-एक नैश्चियक अर्थावग्रह और एक व्यावहारिक अर्थावग्रह ।

शंका-क्या नैश्चियक अर्थावग्रहमें चिर, क्षिप्र, बहु, बहुविध आदि विशेषणों

का ग्रहण नहीं होता जो व्यावहारिक अर्थावग्रहको मानते हो ?

उत्तर—हाँ, मुख्य रूपसे व्यावहारिक अर्थात्रग्रहमें ही उनत विशेषण बनते हैं किन्तू कारणमें कार्यका उपचार करनेसे नैश्चियक अर्थावग्रहमें भी बन जाते हैं।

हवेताम्बराचार्य जिनभद्र गणि क्षमाश्रमणके विशेषावश्यक भाष्य तथा आचार्य मलयगिरि कृत उसके व्याख्यानके आधारपर यह लम्बी चर्चा ऊपर की गयी है उसका सारांश इस प्रकार है—

- १. इन्द्रिय और अर्थके सम्बन्ध होनेको व्यंजनावग्रह कहते हैं। इसका काल ससंख्यात समय है। व्यंजनावग्रह ज्ञान रूप नहीं है। किन्तु व्यंजनावग्रह के अन्तिम क्षणमें व्यंजनावग्रह हो अर्थावग्रह रूप हो जाता है और अर्थावग्रह ज्ञानरूप है, अतः ज्ञानका कारण होनेसे व्यंजनावग्रहको भी ज्ञानरूप मान लिया जाता है; क्योंकि यदि व्यंजनावग्रहके कालमें कुछ भो ज्ञानांश न हो तो वह अर्थावग्रह रूप परिणमन नहीं कर सकता।
- २. अर्थावग्रहका काल एक समय है। वह सामान्य-विशेषात्मक वस्तुमें-से केवल सामान्यरूप वस्तुको ग्रहण करता है। वह सामान्य रूप वस्तु अनिर्देश्य होती है। अर्थात् अर्थावग्रहके विषयको किसी आकार, नाम, जाति आदिके द्वारा कहा नहीं जा सकता। शास्त्रकारोंने जो अर्थावग्रहके विषयका उदाहरण 'शब्द' दिया है सो समझानेके लिए दिया है क्योंकि 'यह शब्द है' यह ज्ञान निश्चयरूप है; क्योंकि रूप आदिको ब्यावृत्ति करके शब्दका निश्चय करता है। किन्तु अर्थावग्रहमें इतरब्यावृत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि उसका काल एक समय है तथा इसीसे वह निश्चय रूप नहीं है, निश्चय रूप ज्ञान तो केवल अवाय है।
- ३. शास्त्रकारोंने जो बहु बहुविध आदि रूपसे अवग्रहके बारह भेद किये हैं सो बहु, आदि विशेषणोंका ग्रहण वास्तविक अर्थावग्रहमें तो उपचारसे ही सम्भव है। हाँ, औपचारिक अर्थावग्रहमें होता है। अतः अर्थावग्रह भी दो प्रकारका है एक अमली और एक नकली। असली अर्थावग्रह तो वही है जो सबसे प्रथम होता है। उस असली अर्थावग्रहके पश्चात् ईहा और फिर अवाय होता है। इस अवायके द्वारा कतिपय विशेषका निर्णय होता है और उत्तरोत्तर विशेषका निर्णय करनेके लिए ईहाके बाद अपाय और अपायके बाद ईहाका क्रम तबतक चलता रहता है जबतक ज्ञाताकी जिज्ञासा शान्त न हो। अतः इस ज्ञानधारामें पहले-पहलेका अपाय ज्ञान अपने उत्तर अपाय ज्ञानकी अपेक्षा सामान्यग्राही होनेसे औपचारिक अर्थावग्रह कहा जाता है।

### दिगम्बर मान्यता

दिगम्बर।चार्योंके विवेचनके साथ श्वेताम्बराचार्योंके उक्त मन्तग्योंकी तुलना करनेपर दोनोंमें बहुत अन्तर प्रतीत होता है। दिगम्बर परम्परामें अवग्रहका जो स्वरूप माना जाता है उसका आधार पूज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि है। उसमें लिखा है कि 'विषय और विषयीका सिन्नपात होनेपर दर्शन होता है उसके पश्चात् जी अर्थका ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। जैसे चक्षुसे सफेर रंगको ग्रहण करना । आचार्य अकलंकदेवने इसी लक्षणको अपनाया है । वे स्पष्ट रूपसे अवग्रह-को निर्णयात्मक कहते हैं जब कि आगमके अनुयायी श्वेताम्बराचार्य अपायको ही निर्णयात्मक मानते हैं। किन्तु दार्शनिक श्वेताम्बराचार्योंने इस विषयमें भी अपने पूर्वज अकलंकका ही अनुसरण किया है। उदाहरणके लिए, अभयदेव सूरिने सन्मतितर्ककी रेटीकामें, आचार्य हेमचन्द्रने अपनी प्रमाण मीमांसामें और देव सूरिते अपने प्रमाणनय तत्त्वालोक नामक सूत्रग्रन्थमें अकलंकोक्त लक्षणको ही अपनाया है और अवग्रहको स्पष्ट रूपसे निर्णयात्मक माना है। इन दार्शनिकोंका कहना है कि अत्रग्रह दर्शनपूर्वक होता है। दर्शनका विषय सत्तासामान्य है अतः अवग्रह अवान्तर सामान्याकार मनुष्यत्व आदि जाति विशेषसे विशिष्ट वस्तुको ग्रहण करता है। किन्तु स्वेताम्बर दार्शनिक यशोविजयने दार्शनिक परम्पराका अनुसरण न करके क्वेताम्बर आगमिक परम्पराके अनुसार ही जैन तर्क भाषा और ज्ञानिबन्द्रमें अवग्रहका निरूपण किया है।

इस तरह अवग्रहके स्वरूपको लेकर श्वेताम्बर परम्पराके दार्शनिकों और आगमिकोंमें मतभेद है अथवा दार्शनिक इस विषयमें आगमिक मान्यताको स्थान नहीं देते, यह कहा जा सकता है। अवग्रहसे पहले होनेवाले दर्शनके स्वरूपको लेकर इसी तरहका एक मतभेद दिगम्बर परम्परामें भी पाया जाता है। चूँकि प्रकृत चर्चासे दर्शनका भी सम्बन्ध है अतः यहाँ दर्शनके विषयमें चर्चा करना अप्रासंगिक नहीं है।

# दर्शन ग्रीर भवग्रह

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं में दर्शनको अनाकार तथा सामान्य-

१. ''विषयविषयसिन्निपाते सित दर्शनं भवति । तदनन्तरमर्थस्य ग्रहण्यमवग्रहः।'
—सर्वार्थं० १-१४ ।

२. ५० ५५३ ।

३. घ० १, घा० १, स्० २६।

४. परि० २, स्० ७।

ग्राही माना है। तथा ज्ञानको साकार और विशेषग्राही माना है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है। किन्तु दिगम्बर परम्परा केवलज्ञानीके दर्शन और ज्ञान एक साथ मानती है। आवार्य पूज्यपाद कहते हैं कि विषय और विषयीका सिन्नपात होनेपर दर्शन होता है। अकलंकदेव उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन्द्रिय और अर्थका योग होनेपर सत्ता सामान्यका दर्शन होता है। अर्थात् वे दर्शनका विषय बतला देते हैं। यही सन्मात्र दर्शन अनन्तर समयमे 'अर्थाकार-विकल्पधीः' हो जाता है अर्थात् अर्थके आकारका निर्णायक हो जाता है वही अवग्रह है।

दर्शन और अवग्रतके भेदको चर्चा करते हुए अकलंकदेव तत्त्वार्थवातिकमें कहते हैं—

'चंक्षुके द्वारा 'कुछ है' इस प्रकारके निराकार अवलोकनको दर्शन कहते हैं जैसे, तुरन्तके जन्मे हुए वालकको आँख खोलते ही जो प्रथम अवलोकन होता है जिसमें वस्तुके विशेष धर्मीका भान नहीं होता, वह दर्शन है, वैसे ही सभीको पहले दर्शन होता है। उसके परचात् दो तीन समय तक आँखें टिमटिमाने पर 'यह रूप है' इस प्रकार विशेषताको लिये हुए अवग्रह होता है। आँखें खोलते ही बाल शिशुको जो दर्शन होता है यदि वह अवग्रहका सजातीय होनेसे ज्ञान है तो वह मिध्या ज्ञान है अथवा सम्यग्ज्ञान है? यदि मिध्याज्ञान है तो वह संशय है? विपर्यय है? अथवा अनघ्यवसाय है? वह संशय या विपर्यय ज्ञान तो हो नहीं सकता; क्योंकि बच्चेकी चेष्टाएँ सम्यग्ज्ञानमूलक देखी जाती हैं। तथा प्रथमही-प्रथम संशय और विपर्यय हो भी नहीं सकते। जब कोई सीप और चाँदीका भ्रमहोता है। तथा वह अनघ्यवसाय भी नहीं है; क्योंकि उसे वस्तु मात्रका दर्शन होता है। तथा वह अनघ्यवसाय भी नहीं है; क्योंकि उसे वस्तु मात्रका दर्शन हो रहा है। अतः बच्चेका प्राथमिक अवलोकन मिध्याज्ञान तो नहीं है। और न सम्यग्नान हो है क्योंकि उसमें वस्तुके आकारका बोध नहीं है। अतः यह मात्रना पड़ता है कि अवग्रहसे पहले दर्शन होता है।'

इस तरह अकलंक देवने अवग्रह और दर्शनमें भेद सिद्ध करते हुए 'कुछ है' इस प्रकारके वस्तु मात्रके ग्राहीको दर्शन और 'वह रूप है' इस प्रकार वस्तु-विशेषके ग्राहीको अवग्रह ज्ञान कहा है।

१. सर्वार्थ० शश्य ।

२. 'श्रचार्थवोगे सत्तालोकोऽर्थाकारविकल्पधीः।' --लघीयस्त्रय, का० ५।

३. तत्त्वार्थवातिक, पृ० ४३-४४।

यहाँ यह बतला देना उचित होगा कि सभी जैनेतर दार्शनिक यह मानते हैं कि सबसे पहले इन्द्रिय और विषयका सन्निकर्ष होता है। फिर निर्विकल्पक ज्ञान होता है। मीमांसक कुमारिल भट्ट लिखते हैं कि—'सबसे प्रथम आलोचना ज्ञान होता है। वह निविकल्पक होता है, शुद्ध वस्तुसे जन्य होता है तथा मूक शिशुके ज्ञानके सद्श होता हैं। आचार्य जिनभद्रने भी अवग्रहकी चर्चा करते हुए आलोचना पूर्वक अवग्रह ज्ञानके होनेकी चर्चा की है जिसका वर्णन पहले कर आये हैं, और उन्होंने आलोचना ज्ञानको व्यंजनावग्रह माना है; क्योंकि इन्द्रिय और अर्थका सम्बन्ध होनेपर अलोचना ज्ञान होता है और तभी व्यंजनावग्रह माना गया है। किन्तू यदि आलोचना ज्ञानमें सामान्य अर्थका ग्रहण होता है तो वह अर्थावग्रहसे भिन्न नहीं है। तथा अकलंकदेवकी उक्त चचिमें मूक शिश्के प्रथम दर्शनको अवग्रहसे विरुक्षण सिद्ध करके अवग्रहसे पहले दर्शनकी सत्ता सिद्ध की गयी है। अतः कुमारिलके अ।लोचना ज्ञानको अकलंकदेवने दर्शन माना है। इसी तरह बौद्धोंके निर्विकल्पक ज्ञानको भी अकलंकदेवने प्रत्यक्ष ज्ञान न मानकर दर्शन माना है। सारांश यह है कि जैन दर्शनमें सविकल्पक ज्ञानसे पहले किसी निवि-कल्पक ज्ञानका अस्तित्व नहीं माना गया, जबकि अन्य दर्शनोंमें माना गया। अतः अकर्लकदेवने उसकी तुलना दर्शनसे की, क्यों कि जैन दर्शनमें ज्ञानको दर्शन पूर्वक माना है तथा उसका विषय सत्तासामान्य है। अकलंकदेवकी इस मान्यता-को भी उनके उत्तराधिकारी दोनों परम्पराओं के दार्शनिकोंने स्वीकार किया। किन्तु दिगम्बर आगमिक परम्परामें दर्शनका विषय कुछ और ही माना गया है जिसकी चर्चा घवला और जयघवला टोकामें तथा बृहद्द्रन्यसंग्रहकी टीकामें की गयी है।

# दि० परम्परामें दर्शनके स्वरूपमें भेद

अकलंकदेव कृत लघीयस्त्रय नामक ग्रन्थकी एक तात्पर्यवृत्ति अभयचन्द्र सूरि ने रची है। उन्होंने उसकी पाँचबों कारिकाका, जिसमें अवग्रहका लक्षण कहा गया है, व्याख्यान करते हुए इस चर्चाको उटाया है जो इस प्रकार है—

शंका — इस मितज्ञानके प्रकरणमें दर्शनकी चर्चा क्यों की गयी ? उसका तो यहाँ कोई प्रकरण नहीं है ?

१. 'अस्ति ह्यालोचनज्ञानं प्रथमं निविकल्पकम् । बालमूकादिविज्ञानसदृशं शुद्धवस्तु-जम् ॥' मीमांसा श्लो०, प्रत्यच्च०, श्लो० १११ ।

२. लघीयस्त्रय, १० १४।

उत्तर--ज्ञानसे पहले दर्शन होता है; क्यों कि आगममें छदास्थों के दर्शनपूर्वक ज्ञानका होना बतलाया है।

शंका—सिद्धान्तमें तो स्वरूपग्रहणको दर्शन कहा है। और यहाँ सामान्य-ग्रहणको दर्शन कहा है। यह कथन मिद्धान्तसे विरुद्ध क्यों नहीं है?

उत्तर—दोनों कथनोंमें अभिप्रायका भेद है। यह न्यायशास्त्र है। न्यायशास्त्र दूसरोंके विवादोंका निराकरण करता है। अतः अन्य न्यायशास्त्रियों-द्वारा माने गये निर्विकल्पक दर्शनको अप्रमाण ठहरानेके लिए स्याद्वादियोंने सामान्य प्रहणको दर्शन कहा है, क्योंकि छद्मस्य जीव जब स्वरूपको ग्रहण करते हैं उस समय वे बाह्य अर्थको ग्रहण नहीं कर सकते। और प्रामाण्यका विचार बाह्य अर्थकी अपेक्षासे ही किया जाता है; क्योंकि वह व्यवहारमें उपयोगी है। व्यवहारी पुरुष स्वरूपके प्रकाशनके लिए दीपकको नहीं खोजते। अतः दर्शन बाह्य अर्थविशेषके व्यवहारके लिए उपयोगी नहीं है। उसके लिए तो प्रमाण ज्ञान ही उपयोगी है क्योंकि वह सविकल्पक होता है। किन्तु यथार्थमें स्वरूप ग्रहणको ही दर्शन कहते हैं। इसीसे केवलोके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। यदि सामान्य ग्रहणको दर्शन कहा जायेगा तो ज्ञानका विषय सामान्य-विशेषात्मक वस्तु नहीं ठहरेगी।

इस चर्चासे स्पष्ट है कि जैन दार्शनिकोंमें दर्शनका जो स्वरूप माना जाता है वह सैद्धान्तिक परम्पराके अनुकूल नहीं है किन्तु दार्शनिक क्षेत्रकी गुरिथयोंको सुलझानेका परिणाम है।

बृहद्द्व्यसंग्रहके टीकाकारने दर्शनका सँद्धान्तिक और तार्किक रूप विस्तारसे बतलाया है। वे लिखते हैं—'न्यायशास्त्रके अभिप्रायसे सत्तावलोकन रूप दर्शनका व्याख्यान किया अब सिद्धान्तशास्त्रके अभिप्रायानुसार कहते हैं। जो प्रयत्न आगे होनेवाले ज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त है उस प्रयत्न रूप जो अपनी आत्माका अवलोकन है उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शनके पश्चात् ही जो बाह्य विषयके विकल्प रूपसे पदार्थका ग्रहण होता है वह ज्ञान है। जैसे, कोई पुरुष घटको जान रहा है। पीछे उसका चित्त पटको जाननेके लिए हुआ। तब वह घटके विकल्पसे हटकर जो स्वरूपका अवलोकन करता है वह दर्शन है। उसके अनन्तर 'यह पट है' इस प्रकार जो बाह्य विषयका निश्चय करता है, वह ज्ञान है।

शंका--यदि दर्शनको आत्माका ग्राहक और ज्ञानको परका ग्राहक कहा

जायेगा तो जैसे नैयायिक मतमें ज्ञान अपनेको नहीं जानता, वैसे ही जैनमतमें भी ज्ञान अपनेको नहीं जानेगा यह दूषण आता है।

उत्तर—नैयायिक मतमें ज्ञान और दर्शन नामके दो भिन्न गुण नहीं हैं।

बतः उसके मतमें आरमाको न जाननेका दूषण आता है। किन्तु जैनमतमें ज्ञानगुण परद्रव्यको जानता है और दर्शन गुण आत्माको जानता है। अतः आत्माको
न जाननेका दूषण नहीं आता। क्योंकि जैसे एक ही अग्नि जलानेके कारण दाहक
और पकानेके कारण पाचक इस तरह दो रूप कही जाती है वैसे ही अभेदनयसे
एक ही चैतन्य भेदनयकी विवक्षा होनेपर विषय भेदसे दो रूप हो जाता
है। जब वह चैतन्य आत्माको ग्रहण करता है तो उसे दर्शन कहते हैं। पीछे जब
वह पर द्रव्यको ग्रहण करता है तो उसे ही ज्ञान कहते हैं। इसके विपरीत यदि
सामान्यग्रहणको दर्शन और विशेषग्रहणको ज्ञान कहा जाता है तो ज्ञान प्रमाण
नहीं ठहरता। क्योंकि प्रमाण वस्तुका ग्राहक है और वस्तु सामान्य-विशेषात्मक
है किन्तु ज्ञान वस्तुके एकदेश विशेषको ही ग्रहण करता है, पूर्ण वस्तुको ग्रहण
नहीं करता। और सिद्धान्तमें निश्चयनयसे गुण और गुणीको अभिन्न बतलाया है
अतः संशय, विपर्यय और अनध्यवसायसे रहित ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रमाण है।
वह आत्मा दीपककी तरह स्वमें और परमें विद्यमान सामान्य और विशेषको
जानता है। इसलिए अभेद दृष्टिसं वही प्रमाण है।

शंका—-यदि दर्शन बाह्य विषयको नहीं जानता तो वह अन्थेके तुल्य हुआ। अतः सभी मनुष्य अन्धे ठहरेंगे ?

उत्तर—ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि बाह्य विषयमें दर्शनको प्रवृत्ति नहीं होनेपर भी आत्मा ज्ञानके द्वारा विशेष रूपसे सबको जानता है। इतना विशेष है कि जब दर्शन आत्माको ग्रहण करता है तो आत्माका अविनाभावी ज्ञान भी गृहीत हो जाता है और ज्ञानके गृहीत होनेपर ज्ञानको विषयभूत बाह्य वस्तु भी गृहीत हो जाती है।

शंका—यदि आत्माके ग्राहकको दर्शन कहते हैं तो 'जं सामण्णं ग्रहणं भावाणं' इत्यादि गाथाका अर्थ कैसे घटित होगा ?

उत्तर—सामान्य ग्रहण अर्थात् आत्मग्रहणको दर्शन कहते हैं क्योंकि आत्मा कस्तुओंको जानते समय 'मैं अनुकको जानूँ और अमुकको न जानूँ, इस प्रकारका विशेष पक्षपात नहीं करता, किन्तु सामान्य रूपसे वस्तु मात्रको जानता है अतः सामान्य शब्दसे आत्मा कहा जाता है।

अधिक कहनेसे क्या ? यदि कोई न्याय और सिद्धान्तके अभिप्रायको जानकर

तथा एकान्त रूप दुराग्रहको छोड़कर मध्यस्थता घारण करके नयभेदसे व्याख्यान करे तो दोनों ही अर्थ घटित होते हैं। जिसका खुलासा इस प्रकार है—न्यायशास्त्रमें मुख्य रूपसे अन्य दर्शनोंका कथन रहता है। अब यदि कोई अन्य मतावलम्बी पूछता है कि जैन सिद्धान्तमें दर्शन और ज्ञान ये दो गुण जोवके बतलाये हैं ये
कैसे घटित होते हैं? तो उसको यदि यह कहा जाये कि आत्माके ग्राहकको दर्शन
कहते हैं तो वह समझ नहीं सकता था। अत: आचार्योंने उनको समझानेके लिए
'दर्शन' का स्थूल व्याख्यान करके बाह्य विषयमें जो सामान्य सत्ताका अवलोकन
होता है उसकी तो 'दर्शन' संज्ञा रखी और जो 'यह शुक्ल है' इत्यादि विशेषका
बोध हीता है उसकी ज्ञान संज्ञा रख दो। इसलिए कोई दोष नहीं है। किन्तु
सिद्धान्तमें मुख्य रूपसे अपने धर्मका कथन होता है। अत: उसमें आचार्योंने सूदम
कथन करते हुए आत्माके ग्राहकको दर्शन कहा। अत: इसमें भी कोई दोष
नहीं है।''

दर्शनपूर्वक अवग्रह ज्ञानके होने और अवग्रहके स्वरूपमें मान्यता-भेद होनेसे प्रसंगवश दर्शनके स्वरूपके विषयमें भी मतभेदकी चर्चा करनी पड़ी। अब प्रकृत चर्चापर आनेके लिए यहाँ हम दर्शनके विषयमें ही जयधवला से भी एक चर्चाको उद्धृत करते हैं। जो इस प्रकार है—

शंका -- यदि ऐमा है तो अनाकार उपयोग भी मितज्ञान हो जायेगा क्योंकि जिस पदार्थको लेकर अनाकार दर्शन होता है उसीको लेकर मितज्ञान होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्तरंग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगको दर्शन माना है इसलिए एक पदार्थको आलम्बन मानकर दर्शनोपयोगको जो मति-ज्ञानत्वको प्राप्तिका प्रसंग दिया है वह नहीं रहता।

शंका-दर्शनोपयोगको विषय अन्तरंग पदार्थ है यह कैसे जाना ?

समाधान-यदि दर्शनोपयोगका विषय अन्तरंग पदार्थ न माना जाये तो वह अनाकार नहीं बन सकता।

शंका-अव्यक्त ग्रहणको अनाकार ग्रहण कहते हैं ऐसा अर्थ क्यों नहीं किया?

समाधान—नहीं, क्योंकि निरावरण होनेसे केवलदर्शनका स्वभाव व्यक्त ग्रहण करनेका है। अब यदि अव्यक्त ग्रहणको ही अनाकारग्रहण मान लिया जाता है तो केवलदर्शनके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। अतः विषय और

१. भाग १, ५० ३३७।

विषयीके सम्पातके पहले ही अन्तरंगको विषय करनेवाला दर्शनोपयोग उत्पन्न होता है ऐसा अर्थ लेना चाहिए, अन्यथा वह अनाकार नहीं हो सकता।"

आचार्य विद्यानन्दने तो अपने रिलोकवार्तिकमें आत्ममात्र ग्रहण रूप दर्शनका खण्डन किया है। इस तरह मान्यताभेद अथवा दृष्टिभेदसे दर्शनके स्वरूपमें अन्तर है किन्तु वह अन्तर केवलदर्शनकी परिभाषा तक ही सीमित नहीं रहता किन्तु उसका प्रभाव दर्शनके अनन्तर होनेवाली ज्ञानकी प्रक्रियाके क्रमपर भी पड़ता है। और इसीलिए इस चर्चाको वहाँ इतने विस्तारसे दिया गया है।

यदि दर्शनका विषय अन्तरंग पदार्थ है और वह उत्तर ज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे पहले ही दर्शन होना चाहिए जैसा जयधवला टीकामें लिखा है। किन्तु यदि दर्शनका विषय सत्ता सामान्य है तो वह विषय और विषयीके सम्पातके समय होना चाहिए जैसा सर्वार्थसिद्धिमें या तत्त्वार्थवार्त्तिकमें लिखा है। यदि बाह्य विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे पहले दर्शन होता है तो बाह्य विषयके साथ इन्द्रियक सम्बन्धको व्यंजनावग्रह और फिर उसके अनन्तर होनेवाले अर्थग्रहणको अर्थावग्रह माना जा सकता है जैसा कि स्वेताम्बर आगमोंकी मान्यता है। किन्तु दिगम्बर मान्य आगमोंमें जो दर्शनकी परिभाषा पायी जाती है स्वेताम्बर परम्परामें उसकी कोई चर्चा नहीं है।

### सिद्धसेनका मत

इसी प्रसंगमें आचार्य सिद्धसेनका मत भी विचारणीय है। आपने सन्मतितर्क नामक अपने ग्रन्थमें दर्शनका विषय सामान्य और ज्ञानका विषय विशेष बतलाया है किन्तु आप अस्पृष्ट और अविषय अर्थके ज्ञानको दर्शन कहते हैं। अर्थात् 'अस्पृष्ट अर्थमें चक्षुके द्वारा जो बोध होता है वह चक्षुदर्शन है। तथा इन्द्रियोंके अविषय परमाणु आदिमें मनके द्वारा जो बोध होता है वह अचक्षुदर्शन है।

आशय यह है कि चक्षु अस्पृष्टग्राही है अतः उससे होनेवाला ज्ञान ही चक्षु-दर्शन कहा जाता है। तथा 'अचक्षुदर्शन' से वे केवल मानस दर्शन ही लेते हैं। क्योंकि चक्षुकी तरह मन भी अप्राप्यकारी है अतः वह भी अस्पृष्टग्राही है। इन्हीं दोनोंसे व्यंजनावग्रह नहीं होता। अतः सिद्धसेनके मतसे व्यंजनावग्रहके अविषयभूत अर्थका ग्रहण ही दर्शन है।

१. पृ० २२०, सू० १-१५।

२. 'णाणं श्रपुट्ठे श्रविसए य श्रत्थिम दंसणं होई। मोत्तूण लिंगन्नो जं श्रणागयाईय-विसएसु॥ २-२५॥' स० त०।

सिद्धसेनके सन्मितसूत्र या सन्मितितर्कपर दिगम्बराचार्य सुमितिदेवकी एक टीका थी, जो अनुपलब्ध है। बौद्धाचार्य कमलशोलने तत्त्वसंग्रह (प्रस्यक्ष परीक्षा) की टीकामें 'सुमतेदिगम्बरस्य' लिखकर दिगम्बराचार्य सुमितिके मतका निर्देश किया है जिसके अनुसार सुमितने कुमारिलके मतकी आलोचना की है। सन्मितितर्कपर ईसाकी दसवीं शताब्दीके श्वेताम्बराचार्य अभयदेवको टीका वर्तमानमें उपलब्ध है। उन्होंने अपनी टीकामें सिद्धसेनके अभिप्रायके अनुसार पाँच जानों और चार दर्शनोंका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है—

'यद्यिव प्रमाण और प्रमेय, दोनों ही सामान्य-विशेषात्मक हैं किन्तु छत्तस्य अवस्थामें दर्शनीपयोगके समय ज्ञानीपयोग नहीं हो सकता। अतः अप्राप्यकारी चक्षु और मनसे होनेवाले अर्थावग्रह आदि मतिज्ञानके उपयोगसे पूर्ववर्ती अवस्थाको चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शन कहते हैं। और रूप आदिको ग्रहण करने रूप अवग्रह आदि परिणतिको मतिज्ञान कहते हैं। वाक्यको सुननेके निमित्तसे होनेवाले ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। चक्षु आदि बाह्य निमित्तकी अपेक्षा बिना रूपो द्रव्यको ग्रहण करनेकी परिणति-विशेषको अवधिज्ञान कहते हैं। तथा रूपी द्रव्य सामान्यका पर्यालोचन करनेवाली उसी परिणतिविशेषको अवधिदर्शन कहते हैं। अढ़ाई द्वीप और समुद्रके अन्तर्वर्ती समस्त मनोविकल्पोंको इन्द्रियादिकी सहायताके बिना ग्रहण करने रूप परिणतिको मनःपर्ययज्ञान कहते हैं। ये सभी ज्ञान और दर्शन अपने-अपने आवरणके क्षयोपशमसे होते हैं। किन्तू अनन्तज्ञान स्वभाव आत्माका थोडा-थोडा जान लेना ही वास्तविक रूप नहीं है। उसका वास्तविक रूप तो एक केवल-ज्ञान है जो सामान्य विशेषात्मक समस्त वस्तुओं को एक साथ जानता है। अतः किन्हीने जो ऐसा व्याख्यान किया है-- अवग्रह रूप मतिज्ञान दर्शन है और वही ईहादि रूप होनेपर ज्ञान कहा जाता है। इससे भिन्न और कोई ग्राहक नहीं है जैसे. एक ही सर्प फण उठानेपर और फणको गिरा लेनेपर भी एक ही है वैसे ही एक ही बोध दर्शन और मितज्ञान कहा जाता है ऐसा सूत्रकारका अभिप्राय है। यह व्याख्यान असंगत है। क्योंकि यह आगम और युक्तिके विरुद्ध है।

'दर्शन और ज्ञानमें सर्वथा अभेद मानने पर पहले अवग्रहरूप दर्शन और फिर ईहा आदि ज्ञान होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह कथन तो दोनोंमें

१. 'नमः सन्मत्तये तस्मै भवकूपनिपातिनाम् । सन्मतिर्विवृता थेन सुख्धामप्रवेशिनी ॥ २२ ॥ —पार्श्वनाथचरित (वादिराज)।

२. तत्त्वसंग्रह, पु० ३७६।

३. सन्मति० टी०, पृ० ६२०।

कथंचित् भेद मानकर ही हो सकता है। हाँ, आत्मरूपकी अपेक्षा तो दर्शन और ज्ञानमें अभेद मानते ही हैं; क्योंकि ज्ञान भी आत्म-रूप है और दर्शन भी आत्म-रूप है। किन्तु एक ही मितज्ञान दर्शन और ज्ञानरूप नहीं हो सकता। यदि अव-ग्रहको दर्शन माना जायेगा तो शास्त्रमें जो अवग्रहसे लेकर घारणा पर्यन्त ज्ञानको मितज्ञान कहा है उसका व्याघात होगा। और यदि अवग्रहको दर्शन नहीं माना जायेगा तो 'अवग्रह मात्र ही दर्शन है' इस कथनका विरोध होगा। अतः अवग्रहसे भिन्न दर्शनको मानने अथवा न माननेपर आगम-विरोध आता है। क्योंकि आगम-में मितज्ञानके अट्टाईस भेदोंसे दर्शनको भिन्न माना है। अतः छद्मस्य दशामें ज्ञान ही दर्शन कैसे हो सकता है?'

अभयदेव सूरिके इस व्याख्यानको दूसरे व्वेताम्बराचार्य यशोविजयने अर्ध-जरती न्यायकी उपमा दो है। बूढ़ी स्त्रोके आधे अंगको तो कामीजन पसन्द करते हैं और आधे अंगको पसन्द नहीं करते । इसका नाम अर्ध जरती न्याय है । यशो-विजय लिखते हैं-- 'प्राचीनता प्रेमके आग्रहवश श्रोत्रादि ज्ञानसे पहले भी दर्शन-को मानना विजत नहीं है। किन्तू व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रहके बीचमें दर्शन नहीं होता और न ऐसा उल्लेख ही है कि इन दोनोंके मध्यमें दर्शन होता है। आगममें तो व्यंजनावग्रहके अन्तिम क्षणमें अर्थावग्रहकी ही उत्पत्ति बतलायी है। तथा व्यंजनावग्रहसे पहुले दर्शनकी कल्पना करना तो अध्यन्त अनुचित है। ऐसा होने-पर तो दर्शन इन्द्रिय और अर्थके सिन्नकर्षसे भी निकृष्ट होनेसे अनुपयोग रूप ही हो जायेगा। और जब प्राप्यकारी इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानमें दर्शन नहीं माना जाता तो अन्यत्र उसको ज्ञानसे भिन्न माननेमें कोई भी प्रमाण नहीं है। 'अस्पृष्ट विषयके ज्ञानको ही दर्शन कहते हैं' इस कथनसे सिद्धसेनने दर्शनको ज्ञान-से अभिन्न हो बतलाया है। यदि छद्मस्यके ज्ञानोपयोगमें दर्शनोपयोगको हेतु माना जायेगा तो 'चक्षुसे ही दर्शन होता है, अन्यत्र नहीं होता' इसपर कैसे विश्वास किया जायेगा । अतः श्रां सिद्धसेनाचार्यके द्वारा प्रतिपादित नये मतके अनुसार कहीं भी ज्ञान और दर्शनमें कालभेद नहीं है। किन्तु व्यंजनावग्रहके द्वारा विषय न किये गये अर्थका प्रत्यक्ष ही दर्शन है।"

आशय यह है कि आचार्य सिद्धसेन दर्शनमें और ज्ञानमें भेद नहीं मानते। उनका तर्क है कि दर्शनके भेदोंमें-से एक भेदका नाम चक्षुदर्शन है। चक्षु अप्राप्य-कारी है इसीसे उससे व्यंजनावग्रह नहीं माना, केवल अर्थावग्रह माना है। एक

१. ज्ञानबिन्दु, पृ० ४६।

ओर चक्षुसे व्यंजनावग्रहका न होना और दूसरी ओर दर्शनके एक भेदका नाम स्पर्शन दर्शन या श्रोत्रदर्शन न रखकर चक्षुदर्शन रखना क्या कुछ विशेष अर्थ नहीं रखता? दर्शनके दूसरे भेदका नाम अचक्षुदर्शन है। इस अचक्षुदर्शनमें चक्षु इन्द्रियके सिवा अन्य सभी इन्द्रियों और मनसम्बन्धी दर्शनका संग्रह माना जाता है। किन्तु आचार्य सिद्धसेन अचक्षुदर्शनमें केवल मनसम्बन्धी दर्शनका ही ग्रहण करते हैं; क्योंकि चक्षुकी तरह मन भी अप्राप्यकारो है अतः उससे भी व्यंजनावग्रह नहीं होता। इसीसे उन्होंने व्यंजनावग्रहके द्वारा विषय न किये गये अर्थके प्रत्यक्ष को ही दर्शन कहा है। दर्शनकी यह परिभाषा नयी है, इसीसे यशोविजयजीने इसे नव्यमत कहा है।

हम पहले लिख आये हैं कि अक्लंकदेवने अवग्रहसे दर्शनको जुदा बतलाया है। सिद्धसेनके सन्मित सूत्र तथा उसकी व्याख्याको देखनेसे पता चलता है कि सिद्धसेनके पहले एक मत अवग्रहको ही दर्शन मानता था। किन्तु सिद्धसेन तथा अकलंक दोनोंको ही यह मत मान्य नहीं था अतः दोनोंने ही इस मतकी आलोचना की है।

इस तरह दर्शन और अवग्रहके विषयमें जैन परम्परामें मतभेद है। इस विषयपर गम्भीरतासे अध्ययन होनेको आवश्यकता है।

## ईहा आदिका स्वरूप

अवग्रहसे गृहीत अर्थमें विशेष जाननेकी आकांक्षा रूप ज्ञानको ईहा कहते हैं। जैसे यदि चक्षुके द्वारा शुक्ल रूपको ग्रहण किया तो यह शुक्ल रूप क्या वस्तु है? कोई पताका है अथवा बगुलोंकी पंक्ति है? अथवा यदि पुरुषका अवग्रह ज्ञान हुआ तो यह पुरुष किस देशका है, किस उन्नका है आदि जाननेकी आकांक्षा ईहा है। श्वेताम्बरीय मान्यताके अनुसार शब्दको सुनकर 'यह शब्द होना चाहिए' इस प्रकारकी जिज्ञासाका होना ईहा है। ईहा ज्ञान संशय रूप नहीं है। एक वस्तु में परस्परमें विरुद्ध अनेक अर्थोंके ज्ञानका नाम संशय है। यह संशय अवग्रहके परचात् और ईहासे पहले होता है। संशयके दूर होनेपर जब ज्ञान निश्चय के अभिमुख होता है तो उसीको ईहा कहते हैं। जैसे पुरुषका अवग्रह होनेपर यह दाक्षिणात्य है अथवा उत्तरीय है इत्यादि संशय होता है। इसके परचात् जब वह निश्चयोन्मुख होता है कि अमुक होना चाहिए, वह ईहा है। ऊपर जो 'यह पताका है अथवा बगुलोंकी पंक्ति है' यह कहा है सो वह ईहा ज्ञानसे होनेवाले विकल्पोंको दृष्टान्त-द्वारा बतलाया है। ईहाके होते-होते तो उनमें-से एक ही

बिकल्प रह जाता है कि यह बगुलोंकी पंवित होनी चाहिए।

विशेष धर्मोंको जानकर यथार्थ वस्तुका निर्णय होना अवाय ज्ञान है। जैसे पंखोंके फड़फड़ाने आदिसे यह निर्णय करना कि यह बगलोंको पंक्ति ही है। अवायसे निर्णीत वस्तुको कालान्तरमें न भूलनेमें जो ज्ञान कारण है उसे घारणा कहते हैं। जैसे सायंकालके समय सुबहवाली बगुलोंकी पंक्तिको लौटती हुई देखकर जो यह ज्ञान होता है कि ''यह वही बगुलोंकी पंक्ति है जिसे मैंने सुबह देखा था'। इस प्रकारके ज्ञानका कारणभूत जो संस्कार रूप ज्ञान है वही घारणा है। इसीसे अकलंकदेवने स्मृति ज्ञानके कारणको घारणा कहा है। और क्वेताम्बराचार्य हेमचन्दने उसीका अनुसरण करते हुए स्मृतिके हेतुको घारणा कहा है और लिखा है कि संख्यात अथवा असंख्यात काल तक ज्ञानके अवस्थानका नाम घारणा है। अर्थात् अवग्रह, ईहा, और अवाय ज्ञानका काल तो एक-एक अन्त-

- १. तत्त्वार्थ स्त्रके श्वेताम्बर सम्मत स्त्रपाठमें 'अपाय' शब्दका प्रयोग है और दिगम्बर सम्मत स्त्रपाठमें अवाय शब्द है। अकलंक देवने अपने तत्त्वार्थवातिकमें (११।५) यह चर्चा उठायी है कि यह शब्द अपाय है अथवा अवाय है ? और उसका यह समाधान किया है कि दोनों ही शब्द ठीक हैं—एकके प्रयोगसे दूसरेका ग्रहण स्वयं हो जाता है। जैसे जब 'यह दािचणात्य नहीं है' इस तरह अपाय अर्थात् निषेध करता है तो 'यह उत्तरीय है' यह अवाय अर्थात् ज्ञान करता है और जब 'यह उत्तरिय है' यह आवाय नहीं है' यह अवाय-निषेध करता है। दोनों परम्पराओं के दार्शनिकों में अवाय शब्दका हो प्रयोग पाया जाता है।
- २. लघीयस्त्रय, का० १-६।
- ३. जिनभद्र गणिने अपने विरो० भा० में अविच्युति, वासना, संस्कार और स्मृतिको भी धारणा बतलाया है। उनका अनुसरण करते हुए वादि-देव सूरिने अपने स्यादाद रत्नाकर (पृ० ३४६) में विद्यानन्दके 'स्मृतिहेतुर्धारणा' इस लच्चणका खण्डन किया है। उनका कहना है कि-'धारणा ज्ञान स्मृति काल तक नहीं रह सकता; क्योंकि परमागममें अध्यस्थके उपयोगका काल अन्तर्मु हूर्त बतलाया है; अतः स्मृतिका सोचात् कारण ज्ञातिकी एक शक्ति-विशेष है जिसे संस्कार भी कहते हैं। धारणा ज्ञान तो उसी समय समाप्त हो जाता है। अतः उसे परम्परासे स्मृतिका हेतु कह सकते हैं।' किन्तु हेमचन्द्राचार्यने अपनी प्रमाण मीमांसामें 'स्मृतिहेतुर्धारणा'। १।१।२६। इस अकलंकदेव सम्मत लच्चणको ही अपनाकर उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है—'यचिप पूर्वाचार्योंने अविच्युतिको धारणा कहा है किन्तु उसका अन्तर्भाव अवायमें हो जाता है, क्योंकि अवायकी दीर्घनाका नाम ही तो अविच्युति है। अथवा वही अविच्युति स्मृतिमें हेतु है इसलिए उसका प्रहण धारणामें हो जाता है। क्योंकि अविच्युति की वना अवाय मात्रसे स्मृति नहीं होती। अतः इसके द्वारा स्मृतिके हेतु अविच्युति और संस्कार दोनोंका प्रहण हो जाता

र्मुहूर्त है। किन्तु धारणाका काल संख्यात अथवा असंख्यात है।

ये अवग्रह आदि चारों ज्ञान इसी क्रमसे होते हैं, इनकी उत्पत्तिमें कोई व्यतिक्रम नहीं होता। क्योंकि अदृष्टका अवग्रह नहीं होता, अनवगृहीतमें सन्देह नहीं
होता, सन्देहके हुए बिना ईहा नहीं होती, ईहाके बिना अवाय नहीं होता और
अवायके बिना घारणा नहीं होती। किन्तु जैसे कमलके सौ पत्तोंको ऊपर नीचे
रखकर सुईसे छेदनेपर ऐसी प्रतीति होती है कि सारे पत्ते एक ही समयमें छेदे
गये यद्यपि वहाँ कालभेद है, अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे हमारी दृष्टिमें नहीं आता,
वैसे ही अम्यस्त विषयमें यद्यपि केवल अवाय ज्ञानकी ही प्रतीति होती है फिर
भी उससे पहले अवग्रह और ईहा ज्ञान बड़ी द्रुत गतिसे हो जाते हैं। इससे उनकी
प्रतीति नहीं होती।

यह भी कोई नियम नहीं है कि इनमें-से पहला ज्ञान होनेपर आगे सभी ज्ञान होते ही हैं। कभी केवल अवग्रह ही होकर रह जाता है, कभी अवग्रह के पश्चात् संशय होकर ही रह जाता है, कभी अवग्रह, संशय और ईहा हो होते हैं, कभी-कभी अवग्रह, संशय, ईहा और अवाय ज्ञान ही होते हैं, और कभी घारणा तक होते हैं। ये सभी ज्ञान एक चैतन्यके हो विशेष हैं। किन्तु ये सब क्रमसे होते हैं तथा इनका विषय भी एक दूसरेसे अपूर्व अपूर्व है अतः ये सब आपसमें भिन्न-भिन्न माने जाते हैं।

### मतिज्ञानके तीन सौ छत्तीस भेद

अर्थावग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये चारों ज्ञान मन तथा पाँचों इन्द्रियों के निमित्तसे होते हैं अतः प्रत्येकके छह-छह भेद होनेसे चारों के चौबीस भेद होते हैं और व्यंजनावग्रह केवल चार ही इन्द्रियों के निमित्तसे होता है। अतः सब मिलकर मित्ज्ञानके २८ भेद होते हैं। तथा ये सभी मित्ज्ञान बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त और ध्रुव व इनके प्रतिपक्षी एक अथवा अल्प, एकविध, अक्षिप्र, निसृत, उक्त और अध्रुव इन बारह प्रकारके विषयों को जानते हैं। अतः विषयकी अपेक्षा प्रत्येक ज्ञानके बारह-बारह भेद होनेसे मित्ज्ञानके समस्त भेद २८ × १२ = ३३६

है। श्राशय यह है कि अवाय शानके पश्चात् अविच्युति होती है। एक पदार्थ-विषयक उपयोगके लगातार बने रहनेका नाम अविच्युति है। और अवायका जो संस्कार बना रहता है जो कि स्पृतिमें कारण होता है उसे वासना कहते हैं। अकलंक आदि दिगम्बराचार्यों अनुसार भी स्पृतिका कारण संस्कार ही धारणा है जो वास्तवमें शानरूप है। अतः हेमचन्द्राचार्यने वादिदेवस्रिकी तरह जो उनके मतका निरसन न करके सयुक्तिक समर्थन किया है वह उचित ही है।

तीन सी छत्तीस होते हैं। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-कोई पुरुष अनेक शब्दोंको सुनकर उन सबको जान लेता है यह बहका ज्ञान है। कोई क्षयोपशमकी मन्दताके कारण उनमें-से किसी एक ही शब्दको जानता है यह एक अथवा अल्प-का ज्ञान है। कोई श्रोता एक-एक शब्दके अनेक भेद-प्रभेदोंको जान लेता है यह बहविधका ज्ञान है। कोई उन अनेक शब्दोंमें-से किसी एक शब्दके ही भेद-प्रभेदों-को जान पाता है यह एकविषका ज्ञान है। कोई शब्दको जल्दी जान लेता है यह क्षिप्रज्ञान है और कोई क्षयोपशमको मन्दता होनेसे देरमें जानता है यह अक्षिप्रज्ञान है। अथवा शीघ्रतासे गिरतो हुई जलधाराके प्रवाहको जानना क्षिप्रज्ञान है और धीरे-धीरे चलते हुए घोड़े वगैरहको जानना अक्षिप्रज्ञान है। किसी वस्तुके एकदेश-को देखकर पूरी वस्तुको जान लेना अनिस्त जान है, जैसे हाथोको सुँडको देखकर जलमें डूबे हुए हाथोको जान लेना। और पूरी वस्तुको देखकर उसे जानना निसृत है। बिना कहे अभिप्रायसे ही परी बातको जान लेना अनुकत ज्ञान है और कहने-पर जानना उक्त ज्ञान है। प्रथम समयमें शब्द वगैरहका जैसा ज्ञान हो दूसरे समयमें भी वैसाका वैसा हो बना रहे, न घटे और न बढ़े, उसे ध्रव ज्ञान कहते हैं। और कभी बहुका, कभी बहुविधका, कभी एकका और कभी एकविधका ज्ञान होना अध्यव ज्ञान है अथवा चिरस्थायी पर्वत वगैरहके ज्ञानको ध्रवज्ञान कहते हैं।

शंका- बहु और बहुविधमें क्या भेद है ?

उत्तर--बहुत व्यक्तियोंके जाननेको बहुजान कहते हैं जैसे बहुत-सी गायोंको जानना। और बहुत जातियोंके जाननेको बहुविध ज्ञान कहते हैं जैसे खण्डी, मुण्डो, सांवली आदि अनेक जातियोंकी गायोंको जानना। तथा एक व्यक्तिको जानना एक ज्ञान है जैसे यह गौ है। और एक जातिको जानना एक विश्व है जैसे यह खण्डी गौ है।

शंका-- उक्त और निसृतमें क्या भेद है ?

- १. श्वेताम्बर समप्रदायमें अनिस्तिके स्थानपर 'अितिशित' और अनुक्तके स्थानपर निश्चित अथवा असंदिग्ध मेद है। बिना लिंग (चिह्न) के स्वरूपसे ही जान लेना अनिश्चित है। और लिंगसे जानना जैसे स्इंडसे हाथीको जानना निश्चित है। संशयरहित जानना निश्चित अथवा असंदिग्धज्ञान है। और संशयात्मक जानना कि जाने यह ऐसा ही है अथवा अन्य रूप है' अनिश्चित ज्ञान है।
- २. सर्वार्थे० और तत्त्वार्थवा०, सूत्र १-१६।

उत्तर—दूसरेके कहनेसे जो ज्ञान होता है वह उक्त है और स्वतः ही जान लेना निसृत है।

शंका—श्रोत्र, घ्राण, स्पर्शन, रसना ये चारों इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं अर्थात् प्राप्त पदार्थको जानती हैं, अतः इनसे अनिसृत और अनुक्त शब्दादिका ज्ञान कैसे होगा।

उत्तर—जैसे चिउँटी वगैरहको छाण और रसना इन्द्रियसे दूरवर्ती गुड़ आदिको गन्ध और रसका ज्ञान हो जाता है वैसे ही अनिसृत और अनुक्त शब्दादि का भो ज्ञान जानना चाहिए।

इनमें-से उन्तका सम्बन्ध केवल श्रोत्रेन्द्रियके साथ तो ठीक बैठ जाता है किन्तु अन्य इन्द्रियोंके साथ नहीं बैठता; क्योंकि जो बात शब्दके द्वारा कही जाये वहीं उक्त है और शब्द श्रोत्रेन्द्रियका विषय है। अकलंक देवने इसे इस प्रकार घटित किया है—कोई आदमी दो रंगोंको मिलाकर कोई तीसरा रंग बनाना दिखला रहा है। उसके कहनेसे पहले ही उसके अभिप्रायको जान लेना कि आप इन दोनों रंगोंको मिलाकर अमुक रंग बनायोंगे, यह अनुक्त रूपका ज्ञान है और कहने-पर जानना उक्त रूपका ज्ञान है। चूँकि रूप चक्षुका विषय है अतः यह चक्षु-विषयक उक्त और अनुक्त ज्ञान है। इसी तरह स्पर्श, रस, गन्धको लेकर स्पर्शन, रसना, और छाण इन्द्रियके साथ उक्त और अनुक्तको घटित कर लेना चाहिए।

# अनिसृत ज्ञान और अनुमानादिक

अनिसृत ज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए श्री गोम्मटसार जीवकाण्डकी टीकाओंमें लिखा है—'जलके बाहर निकली हुई हाथीको सूँडको देखकर जलमें डूबे हुए
हाथीको जान लेना अनिसृत ज्ञान है। जिसके बिना जो नहीं होता उसको उसका
साधन कहते हैं। जैसे अग्निके बिना धुआँ नहीं होता अतः अग्नि साध्य है और
धूम साधन है। साधनसे साध्यक्रे जाननेको अनुमान ज्ञान कहते हैं। ऊपरके
दृष्टान्तमें सूँड साधन है और हस्ती साध्य है। सूँडसे हस्तीका ज्ञान हुआ अतः
यह अनुमान ज्ञान है तथा स्त्रीके मुख अथवा गवयको देखकर चन्द्रमा अथवा
गायका ज्ञान होना भी अनिसृत ज्ञान है। सो किसीको स्त्रीके मुखको
देखकर चन्द्रमाका स्मरण हो आया क्योंकि मुखमें और चन्द्रमामें समानता
है। अतः यह अनिसृत चन्द्रमाका ज्ञान स्मृति प्रमाण हुआ। इसी तरह
जंगलमें 'गवय' पशुको देखते हो गौका स्मरण होनेपर 'गौके समान गवय'

१. गा० ३१३।

होता है। इस प्रकारका जो प्रत्यिभज्ञान होता है वह भी अनिसृत ज्ञान है। तथा रसोई-घरमें अग्निके होनेपर ही धूमको देखा और तालाब में अग्निके अभावमें धूमका भी अभाव देखा। यह देखकर यह जानना कि सब देश और सब कालों में अग्निके होनेपर ही धुआ होता है और अग्निके अभाव में नहीं होता यह तर्क नामका ज्ञान है। इस तरह अनिसृत अर्थको विषय करनेवाले अनुमान, स्मृति, प्रत्यिभज्ञान और तर्क ये चारों मितज्ञान परोक्ष हैं; क्यों कि इन में एक देश- से भी स्पष्टता नहीं है। इनके सिवा स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ और मनके द्वारा जो बहु बहु विध आदिका मितज्ञान होता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है क्यों कि उसमें एक देशसे स्पष्टता पायी जाती है।

ऊपर बतलाया है कि तत्त्वार्थ सूत्रमें स्मृति आदि ज्ञानोंको मतिज्ञानके ही अन्दर गिनाया है तथा मतिज्ञानको परोक्ष कहा है। किन्तु अकलंकदेवने एक-देश स्पष्ट इन्द्रियजन्य ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा और स्मृति आदिको परोक्ष प्रमाण कहा, क्योंकि उनमें थोड़ी-सी भी स्पष्टता नहीं होती। और स्पष्टता न होनेका कारण यह है कि इन ज्ञानोंका विषय इन्द्रियोंके सामने नहीं होता। अतः ये अनिसृतग्राही हैं। किन्तु तत्त्वार्थसूत्रमें अवग्रह ईहा आदि ज्ञानोंको भी अनिसुतग्राही बतलाया है और ये ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप मतिज्ञानके भेद हैं। अब प्रश्न होता है कि अनिसृत ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है अधवा परोक्ष है ? गो० सा० के टोकाकारका तो कहना है स्मृति आदि अनिसुतग्राही ज्ञान तो परोक्ष है और शेष बहु आदिको विषय करनेवाले इन्द्रियजन्य ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं। इससे ऐसा प्रकट होता है कि टोकाकार अनिसृतको अवग्रह आदि ज्ञानोंका विषय नहीं मानते। उन्होंने जो दृष्टान्तोंमें प्रयुक्त हाथी और चन्द्रमा आदिके ज्ञानको स्मृति आदि बतलाया है उससे तो यही प्रतीत होता है। किन्तु वैसा होनेसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके तीन सौ छत्तीस भेद नहीं हो सकते; क्योंकि उनके मतसे अनिसृतका ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु परोक्ष है। परन्तु मितज्ञानके तीन सौ छत्तीस भेद होनेमें फिर भी कोई बाधा नहीं आती क्योंकि जैनसिद्धान्तमें मितज्ञानको परोक्ष माना है और स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि अनिसृतग्राही ज्ञान भी मतिज्ञानके ही प्रकार हैं। अदः मति-ज्ञानके तीन सी छत्तीस भेदमें कोई बाधा नहीं है।

शंका— एक ज्ञान एक ही अर्थको जानता है, अनेक पदार्थोंको जाननेमें वह असमर्थ है अतः बहु, बहुविध ज्ञान नहीं बन सकता?

१. तत्त्वार्थवातिंक- १-१६ स्०।

उत्तर-यदि ऐसा माना जायेगा तो सदा एकका ही ज्ञान हुआ करेगा। जैसे, जंगलमें एक मनुष्यको देखकर एकका ही ज्ञान होता है, अनेक मनुष्योंका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही नगर, वन, सेनाका पड़ाव ब्रादिमें जानेपर भी हमें सदा एकका ही ज्ञान होगा। और इस तरह अनेक अर्थों को एक ज्ञानसे न जान सकनेके कारण नगर, वन, सेना बादि शब्दोंका ब्यवहार ही लुप्त हो जायेगा; क्योंकि 'अनेक मकानोंके समूहका नाम नगर है, वृक्षों वगैरहके झुण्डको वन कहते हैं और हाथी-घोड़ों वगैरहके समुहका नाम सेना है। दूसरे, यदि एक ज्ञान अनेक पदार्थों को नहीं जानता तो हाथकी अंगुलियोंमें जो छोटा-बड़ा व्यवहार होता है कि अमुक अँगुलिसे अमुक अँगुलि छोटी या बड़ी है यह आपेक्षिक व्यव-हार समाप्त हो जायेगा। तीसरे, संशयका अभाव हो जायेगा; क्योंकि ज्ञानको एकार्थग्राही माननेपर या तो सीपका ही ज्ञान होगा या चौदीका ही ज्ञान होगा। एक साथ दोनोंका ज्ञान तो हो नहीं सकता। यदि केवल सीपका ही ज्ञान होगा तो उस समय चाँदोका ज्ञान न होनेसे 'यह सीन है या चाँदी' यह संशय नहीं हो सकता। यदि केवल चौंदीका ही ज्ञान होगा तो भी सीपका ज्ञान न होनेसे संशय नहीं हो सकता। चौथे, सब कार्य अनियमित रूपसे होने लगेंगे। जैसे, कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है चित्र बनाते समय उसे चित्रकी रूपरेखा. उसके उपकरण और उनकी क्रिया वगैरहका ज्ञान रहना आवश्यक है। अब यदि ज्ञान एक ही अर्थको जानता है तो एक समयमें एक ही बातका ज्ञान होनेसे उसका चित्र कुछका कुछ बन जायेगा। जब वह कुँचीको जानेगा तो रंगको भूल जायेगा, रंगको जानेगा तो कुँचीका ज्ञान नहीं होगा और न चित्रकी रूपरेखाका। पौचवें, ज्ञानको एकार्थग्राही माननेसे 'ये दो हैं' 'ये तीन हैं' यह ज्ञान नहीं बन सकता क्योंकि एक ज्ञान दो तीन पदार्थोंको विषय नहीं कर सकता। अतः ज्ञानको अनेकार्थोंका ग्राहक भी मानना ही चाहिए। अतः बहु बहुविध ज्ञानके होनेमें कोई रुकावट नहीं है।

इस तरह सांव्यवहारिक प्रत्यक्षका कथन समाप्त किया जाता है। आगे मुख्य प्रत्यक्षका वर्णन करते हैं जो ज्ञान इन्द्रियादिकी सहायताके बिना केवल आत्मासे ही होता है उसे मुख्य या पारमाधिक प्रत्यक्ष कहते है उसके दो भेद हैं—देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्षके भी दो भेद हैं—एक अवधि-ज्ञान और एक मनःपर्यय ज्ञान।

१. 'देशप्रत्यत्तमविधमनःपर्ययञ्चाने ।'- सर्वार्थं० १-२०।

### अवधिज्ञान

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी मर्यादाको लिये हुए, रूपी द्रव्योंको जो बिना इन्द्रिय आदिकी सहायताके स्पष्ट जानता है उसे अविधिज्ञान कहते हैं। अविधिका अर्थ है, पुद्गलोंको जाननेवाला। तथा अविधिका अर्थ मर्यादा भी होता है।

कारणकी अपेक्षासे अविधिज्ञानके दो भेद हैं—एक भवप्रत्यय और दूसरा गुण-प्रत्यय। यद्यपि सभी अविधिज्ञान अविधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके होनेपर ही होते हैं फिर भी जो क्षयोपशम भवके निमित्तसे होता है उससे होनेवाले ज्ञानको भवप्रत्यय कहते हैं। जैसे पक्षीगण जो आकाशमें उड़ते हैं उनके उड़नेमें पक्षी कुलमें जन्म लेना ही कारण है, उन्हें उड़नेकी शिक्षा नहीं दो जाती। इसी तरह देवों और नारिकयोंके व्रत नियम वगैरह नहीं होनेपर भी सबको जन्मसे ही अविधिज्ञान होता है। इतना विशेष है कि उनमें जो सम्यग्दृष्टि होते हैं उनके अविधज्ञान होता है और जो मिध्यादृष्टि होते हैं उनके कुअविधज्ञान होता है। अतः वहाँ भव ही प्रधान कारण है इसलिए उसे भवप्रत्यय अविधज्ञान कहते हैं।

तथा सम्यग्दर्शन आदि गुणोंके निमित्तसे जो क्षयोपशम होता है उससे होनेवाले अवधिज्ञानको गुणप्रत्यय कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्षयोपशम निमित्तक भी है क्योंकि इसके होनेमें क्षयोपशम ही कारण होता है, भव कारण नहीं है। यह अवधिज्ञान तिर्यञ्च और मनुष्योंके होता है।

विषयकी अपेक्षासे अविध्ञानके तीन भेद हैं—देशाविध, परमाविध और सर्वाविध। भवप्रत्यय अविध्ञान देशाविध हो होता है और गुणप्रत्यय अविध्ञान तीनों प्रकारका होता है। देशाविधका उत्कृष्ट विषय, क्षेत्रकी अपेक्षा सम्पूर्ण लोक, कालकी अपेक्षा एक समय कम पल्य, द्रव्यकी अपेक्षा ध्रुवहारसे एक बार भाजित कार्मणवर्गणा और भावकी अपेक्षा द्रव्यकी असंख्यात लोक प्रमाण पर्याय हैं। अर्थात् उत्कृष्ट देशाविध्ञान सम्पूर्ण लोकाकाशमें वर्तमान कार्मणवर्गणामें एक बार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो प्रमाण आये उतने परमाणुओंके स्कन्धोंको अथवा उनसे स्थूल स्कन्धोंको जानता है। तथा उन स्कन्धोंको, एक समय कम एक पल्यप्रमाण अतीतकालमें और उतने ही अनागत कालमें अपने जानने योग्य जो व्यंजन पर्याय हों उनको जानता है। और भावकी अपेक्षा उन स्कन्धोंकी असंख्यात लोक प्रमाण अर्थ पर्यायोंको जानता है।

१. सर्वार्थसि०, १-२१।

२. सर्वार्थ०- १-२२।

श्रविधिज्ञानके विषयका विस्तृत कथन जाननेके लिए देखिए—षट्खएडागम पु० १३,
 पृ० २६०—१२८ । तथा गो० जीवकागड गा० ३७०—४३७ ।

उत्कृष्ट देशाविषके पञ्चात् परमाविषक्षान प्रारम्भ होता है। उत्कृष्ट देशा-विषसे ऊपर और सर्वाविषके नीचे अविषक्षानके जितने विकल्प हैं वे सब परमा-विषके भेद हैं। अविषक्षानका सबसे उत्कृष्ट भेद सर्वाविष कहलाता है। यह सर्वाविष परमाणु तकको जानता है। उत्कृष्ट देशाविष संयमी मनुष्यके ही होता है और परमाविष तथा सर्वाविष उसी मुनिके होते हैं जो उसी भवसे मोक्ष जाता है। जघन्य देशाविष मनुष्यों और तिर्यंचोंके होता है। तथा देशाविषके मध्यम भेद चारों गतियोंके जोवोंके यथायोग्य होते हैं।

अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, एकक्षेत्र, अनेकक्षेत्रके भेदसे अविधिज्ञानके और भी भेद हैं। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जीवके साथ जाता है वह अनुगामी है। इसके तीन भेद हैं—क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी, और क्षेत्रभवानुगामी। जो अविध अपने स्वामी जीवके एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें जानेपर उसके साथ जाता है वह क्षेत्रानुगामी है। जो अपने स्वामी जीवके साथ एक भवसे दूसरे भवमें जाता है वह भवानुगामी है। और जो क्षेत्रान्तर तथा भवान्तरमें भो साथ नहीं छोड़ता वह क्षेत्रभवानुगामी है। जो अवधिज्ञान जोवके साथ नहीं जाता वह अननुगामी है। इसके भी क्षेत्राननुगामी भवाननुगामी, और क्षेत्रभवाननुगामी इस तरह तीन भेद हैं। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होनेने समयसे लेकर केवलज्ञान उत्पन्न होनेनक बढ़ता जाता है वह वर्धमान है। जो अविज्ञान उत्पन्न होकर घटता चला जाता है वह हीयमान है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जन्मवर्यन्त अथवा केवलज्ञान होनेतक ज्योंका त्यों बना रहता है वह अवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर कभी घटता और कभी बढ़ता है वह अनवस्थित है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर समूल नष्ट हो जाता है वह प्रतिपाती है। जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर केवलज्ञानके होनेपर ही नष्ट होता है वह अप्रतिपाती है। जिसको अवधिज्ञान उत्पन्न होता है उसके गरीरमें नाभिसे ऊपर श्रीवत्स आदि अनेक चिल्ल बन जाते हैं। इनमें-से किसीके एक चिल्ल और किसीके अनेक बिल्लोंसे अवधिज्ञान होता है, इन्हें एकक्षेत्र और अनेक्क्षेत्र कहते हैं। देव, नारिकयों और तीर्थंकरोंके अनेकक्षेत्र अविधज्ञान होता है। इन दस भेदोंमें-से भवप्रत्यय अवधिजानमें अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी. अननुगामी और अनेक्क्षेत्र ये पाँच भेद होते हैं और गुणप्रत्यय अविविज्ञानमें दसों भेद पाये जाते हैं। तथा देशाविधमें दसों भेद होते हैं, परमाविधमें हीयमान, प्रतिपाती और एकक्षेत्रको छोड़कर शेष सात भेद होते हैं। तथा सर्वात्रिधमें अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अप्रतिपाती और अनेकक्षेत्र ये पाँच भेद पाये

जाते हैं। परमाविध और सर्वाविधमें अननुगामी भेद भवान्तरकी अपेक्षासे कहा है; क्योंकि इन ज्ञानोंके घारक जीव दूसरा भव घारण नहीं करके मोक्ष चले जाते हैं।

# मनःपर्ययज्ञान

दूसरेके मनोगत अर्थको मन कहते हैं; क्योंकि वह अर्थ मनमें रहता है। उस मनोगत अर्थको आत्माकी सहायतासे जो प्रत्यक्ष जानता है उस ज्ञानको मन:- पर्ययज्ञान कहते हैं। अर्थात् किसी जीवने मनके द्वारा जिस सचेतन अथवा अचेतन अर्थका विचार किया है उसको आत्माके द्वारा मन:पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। अथवा मनको पर्यायको मन:पर्यय कहते हैं। उसके सम्बन्धसे ज्ञान भी मन:पर्यय कहलाता है। अतः मन:पर्यय क्ष्म जो ज्ञान है उसे मन:पर्यय ज्ञान कहते हैं अर्थे विमत्तसे होनेवालो मनको पर्यायोको मन:पर्यय कहते हैं और उनके ज्ञानको मन:पर्यय ज्ञान कहते हैं।

मनःपर्यय ज्ञानके उक्त दोनों लक्षणोंमें अन्तर है। प्रथम लक्षण अथवा व्युत्पत्तिके अनुसार मनःपर्यय ज्ञान मनोगत अर्थको जानता है। किन्तु दूसरे लक्षण अथवा व्युत्पत्तिकं अनुसार उस अर्थका विचार करनेसे जो मनकी दशा होती है उस दशा अथवा पर्यायोंको मनःपर्यय ज्ञान जानता है। श्वेताम्बर सम्प्रदायमें दूसरा लक्षण ही मान्य है। श्वेताम्बराचार्योंके अनुसार मनःपर्यय ज्ञान मनको पर्यायोंको जानता है और मनकी उन पर्यायोंके आधारपर अनुमानसे उस बाह्य पदार्थको जानता है जिसका विचार करनेसे मनकी वे पर्यायें हुईं। इसीसे वे इसे मनःपर्ययज्ञान भी कहते हैं। दिगम्बर परम्परामें पहला लक्षण ही मान्य है। मनः-पर्ययज्ञान भी कहते हैं। दिगम्बर परम्परामें पहला लक्षण ही मान्य है। मनः-पर्ययज्ञानके दो भेद हैं—एक अर्गुमित और एक विपुलमित। ऋजुमित मनः-पर्ययके ऋजुमनोगत, ऋजुवचनगत और ऋजुकायगत विषयकी अपेक्षा तीन

१. मनःपर्ययज्ञानका विशेष कथन जाननेके लिए षट्खण्डागम पु०१३, प०३२८— ३४४ देखें।

२. 'परकीयमनोगतोऽथों मन इत्युच्यते साइचर्यात् तस्य पर्ययणं परिगमनं मनःपर्ययः।'
--सर्वार्थ०, १-१०।

३. 'मनसः पर्ययः मनःपर्ययः, तत्साहचर्याज्ज्ञानमपि मनःपर्ययः। मनःपर्ययश्च स ज्ञानं च तत् मनःपर्ययज्ञानम्। —ज० ४०, १ भा०, १० १६।

४. 'मनोमात्रसाचात्कारि मनःपर्ययद्वानम् । मनःपर्यायानिदं साचात् परिच्छेत्तुमलम् , बाद्यानर्थान् पुनस्तदन्यथानुपपत्याऽनुमानेनैव परिच्छिनत्तीति द्रष्टव्यम्' — जैन तर्क०, पु० ८।

भेद हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे स्पष्ट चिन्तन करनेवाले मनको ऋजुमन कहते हैं। जो पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपसे
स्पष्ट कथन करनेवाले वचनको ऋजुवचन कहते हैं तथा जो पदार्थ जिस रूपसे
स्थित है उसे अभिनयके द्वारा उसी रूपसे बतलानेवाले कायको ऋजुकाय कहते
हैं। इस प्रकार जो सरल मनके द्वारा विचारे गये, सरल बचनके द्वारा कहे गये
और सरल कायके द्वारा अभिनय करके दिखलाये गये मनोगत अर्थको जानता है
वह ऋजुमितमन:पर्ययज्ञान है। आशय यह है कि कोई मनुष्य मनके द्वारा स्पष्ट
रूपसे किसी अर्थका विचार करता है, स्पष्ट रूपसे उसका कथन करता है और
उसके लिए शारीरिक क्रिया भी करता है। किन्तु कालान्तरमें उस विचारे गये,
कहे गये और किये गये अर्थको भूल जाता है। इस प्रकारके अर्थको ऋजुमित
मन:पर्ययज्ञान जान लेता है कि तुमने अमुक अर्थका इस रूपसे विचार किया था,
इस रूपसे कहा था और इस रूपसे उसे किया था।

इस ऋजुमित मनःपर्ययको उत्पत्तिमें इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा रहती है। क्योंकि ऋजुमित मनःपर्ययक्ञानी पहले ईहा मितिज्ञानके द्वारा दूसरेके अभिप्रायको जानकर फिर मनःपर्ययक्ञानके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित चिन्ता, जीवन-मरण, सुख-दुःख, लाभ-हानि वगैरहको जानता है। सारांश यह है कि ऋजुमित मनःपर्ययक्ञान वर्तमान जीवोंके वर्तमान मनसे सम्बन्ध रखनेवाले त्रिकालवर्ती पदार्थोंको जानता है अतीत मन और आगामी मनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंको नहीं जानता है अतीत मन और आगामी मनसे सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थोंको जानता है। तथा अधिकसे अधिक वर्तमान भवको लेकर बाठ भवोंको और वर्तमान भवकं बिना सात भवोंको जानता है। क्षेत्रको अपेक्षा अधिकसे अधिक योजन पृथक्तव और कमसे कम गच्यूति पृथक्तव प्रमाण क्षेत्रमें स्थित विषयको जानता है। गच्यूति दो हजार धनुषका होता है। तथा यहाँ पृथक्तवसे आठ लेना चाहिए। वैसे तीनसे लेकर नौ तककी संख्याको पृथक्तव कहते हैं। अतः जघन्य ऋजुमित ज्ञान आठ गच्यूतिके घन प्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवोंके मनोगत विषयोंको जानता है। और उत्कृष्ट ऋजुमित ज्ञान आठ योजनके घनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित जीवोंके मनोगत विषयोंको जानता है। और विषयोंको जानता है।

विपुलमित मनःपर्ययज्ञान ऋजु और अनृजु मन, वचन और कायके भेदसे छह प्रकारका है। इनमें-से ऋजु मन, वचन और कायका अर्थ ऊपर कहा है। तथा जो मन, वचन और कायका व्यापार सरल रूप न होकर संशय, विपर्यय और अनम्यवसाय रूप होता है उसे अनृजु मन, वचन और काय कहते हैं। दोष्ठायमान ज्ञानको संशय कहते हैं। विपरीत चिन्तनका नाम विपर्यय है, और आधे चिन्तन और आधे अचिन्तनका नाम अनब्यवसाय है। विपुलमित चिन्तित विषयको तो जानता हो है, किन्तु अर्धचिन्तितको और जिसका आगे चिन्तन किया जायेगा ऐसे अचिन्तित विषयको भी जानता है। तथा यह ऋजुमितिज्ञानकी तरह ईहा मितिज्ञानपूर्वक भी नहीं होता। किन्तु एकदम अपने विषयको जान लेता है।

कालकी अपेक्षा जचन्य रूपसे सात-आठ भवोंको और उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात भवोंको विपुलमित मनःपर्ययज्ञान जानता है। और क्षेत्रकी अपेक्षा जचन्यसे योजन-पृथक्त्व और उत्कृष्टसे मानुषोत्तर पर्वतके भीतर स्थित जीवोंके मनोगत विषयोंको जानता है। मानुषोत्तर पर्वतसे गोलाकार क्षेत्र न लेकर ४५ लाख योजनका घन-प्रतर रूप क्षेत्र लेना चाहिए। अर्थात् ४५ लाख योजन लम्बा और उतना ही चौड़ा क्षेत्र जानना किन्तु ऊँचाई पैंतालीस लाखसे कम है अतः विपुलमित मनः-पर्ययज्ञानके उत्कृष्ट क्षेत्रको घनरूप न कहकर घनप्रतर कहा है। इससे मानुषोक्तर पर्वतके बाहर चारों कोनोंमें स्थित देवों और तिर्यंचोंके द्वारा चिन्तित विषयको भी उत्कृष्ट विपुलमित मनःपर्ययज्ञान जानता है। धवलाटोकाके अनुसार जो उत्कृष्ट मनःपर्ययज्ञानो मानुषोत्तर पर्वत और मेरपर्वतके मध्यमें मेरपर्वतसे जितनो दूर होगा उस ओर उसी क्रमसे उसका क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वतके बाहर बढ़ जायेगा और दूसरो ओर मानुषोत्तर पर्वतसे उसका क्षेत्र उतना ही दूर रह जायेगा।

### सकल प्रत्यच

सकले प्रत्यक्षको केवलज्ञान कहते हैं। क्यों कि वह असहाय होता है अर्थात् परिनरपेक्ष तथा एकाको ही होता है। यह पूर्ण अतीन्द्रिय है। इस अतीन्द्रिय ज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने लिखा है।

> ''अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पञ्जय मजादं । पछयं गदं च जाणदि तं णाणमदिंदियं भणिदं ॥ ४१ ॥"

> > प्रवचनसार--- ज्ञानाधिकार

अर्थात् जो अप्रदेशी परमाणु और कालाणुको, मप्रदेशी जोव, पृद्गल, धर्म, अधर्म

१. अच्छोति व्याप्नोति जानातीत्यच आत्मा, तमेव प्राप्तचयोपरामं प्रचीछावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यचम्। -सर्वार्थसि० पु० १२।
'तत् द्वेषा-देशप्रत्यचं सकलप्रत्यक्षं च। देशप्रत्यचमविषमनःप्रयंयद्याने। सर्वप्रस्थचं केवलम्।'-सर्वार्थसि० पु० ६६।

भीर आकाश द्रव्योंको, मूर्तिक भीर अमूर्तिकको, अनागत तथा अतीत पर्यायोंको जानता है उसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं।

अतः अतीन्द्रय ज्ञानी सर्वज्ञ होता है।

## सर्वज्ञत्व समीक्षा

मीमांसक किसी सर्वज्ञको सत्ताको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वह ईश्वरको नहीं मानता और जीवको सर्वज्ञताका बिरोधी है। वह वेदको अपौरुषेय और स्वतः-प्रमाण मानता है। शावरभाष्यमें लिखा है कि वेद भूत, वर्त्तमान और भविष्य पदार्थोंका तथा सूदम, व्यवहित और विश्वकृष्ट पदार्थोंका ज्ञान करानेमें समर्थ है।

जैन परम्परा प्रत्येक शुद्ध आत्मा अर्थात् परमात्माको सर्वज्ञ, सर्वदर्शी मानती है। अतः सर्वप्रथम समन्तभद्राचार्यने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणमें सर्वज्ञकी सिद्धि तर्कपद्धतिके आधारपर करते हुए लिखा है कि सूदम, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं क्योंकि वे अनुमेय हैं। जो-जो अनुमेय—अनुमान प्रमाणका विषय होता है, वह-वह प्रत्यक्ष भी देखा जाता है, जैसे अपन-को हम धूमके द्वारा अनुमानसे जानते हैं तो उसका प्रत्यक्ष भी होता है। शावर-भाष्यके टोकाकार कुमारिलने अपने श्लोकवार्तिक आदि ग्रन्थोंमें जैनोंकी सर्वज्ञता-विषयक मान्यताको समीक्षा को है।

# सर्वेज्ञताके विषयमें कुमारिलका पूर्वपक्ष

कुमारिल कहते हैं कि जैनोंका कहना है कि सर्वज्ञका बाधक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ अवश्य है। हमारा कहना है कि सर्वज्ञका साधक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए सर्वज्ञ नहीं है। विशेष इस प्रकार है— सर्वज्ञका साधक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता; क्योंकि इस समय हम किसी भी सर्वज्ञको नहीं देखते। अनुमान प्रमाण भी सर्वज्ञका साधक नहीं है; क्योंकि सर्वज्ञका अनुमापक कोई ऐसा लिंग दिखाई नहीं देता जिसको देखकर हम यह अनुमान कर सर्के कि कोई सर्वज्ञ है। नित्य आगम जो वेद है, उसमें भी सर्वज्ञका कोई उल्लेख नहीं है; क्योंकि वेदका प्रधान विषय तो यज्ञ-याग आदि हो है, उसीमें वह प्रमाण माना जाता है। शायद कोई कहे कि वेदमें 'स सर्ववित् स लोकवित्'—हिरण्य-

१. 'चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूदमं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकमर्थमवगम-यितुमलम्'-शावरभाष्य १-१-२।

२. श्रष्टसहस्री, पृ० ४५ श्रादि ।

३. मी० श्लो० वा०, पृ० ८१-८२।

गर्भ: सर्वज्ञः' इत्यादि वाक्य पाये जाते हैं, अतः वेदसे सर्वज्ञ सिद्ध होता है। किन्तु ऐसा कहना ठेक नहीं है क्योंकि इस तरहके वाक्य यागकी ही प्रशंसामें कहे गये हैं, अत: वे सर्वज्ञके सायक नहीं हैं। इसके सिवा सर्वज्ञ तो सादि है और वेद अनादि है। तब अनादि वेदमें सादिसर्वज्ञका कथन कैसे हो सकता है। अतः नित्य आगम भो सर्वज्ञका साधक नहीं है। रहा अनित्य आगम, तो वह सर्वज्ञ रचित है या किसी साधारण पुरुषका बनाया हुआ है ? सर्वज्ञरचित आगमसे सर्वज्ञकी सिद्धि माननेपर परस्पराश्रय नामका दोष आता है; क्योंकि जब कोई सर्वज्ञ सिद्ध हो तो उसका रचित आगम सिद्ध हो और जब सर्वज्ञ रचित आगम सिद्ध हो तब सर्वज्ञ सिद्ध हो। साधारण पुरुषके द्वारा रचे गये आगमसे सर्वज्ञकी सिद्धि हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसा आगम सच्चा नहीं माना जा सकता । अतः आगम प्रमाणसे भी सर्वज्ञकी सिद्धि सम्भव नहीं। उपमान प्रमाण भी सर्वज्ञका साधक नहीं है। क्योंकि यदि हम वर्तमानमें सर्वज्ञके समान किसी पुरुषको देखें तो उसकी उपमासे सर्वज्ञको जान सकते है, किन्तू जगतुमें सर्वज्ञके समान भी कोई नहीं है। इसी तरह अर्थापत्ति प्रमाण भी सर्वज्ञका साधक नहीं है, क्योंकि संसारमें ऐसी कोई भी वस्तू दृष्टिगोचर नहीं होती जो सर्वज्ञके बिना न हो सकती हो। शायद कहा जाये कि धर्मका उपदेश बिना सर्वज्ञके नहीं हो सकता, अनः कोई सर्वज्ञ अवश्य होना चाहिए। किन्तु ऐसा कहना भं। ठीक नहीं है; क्योंकि धर्मका उपदेश तो बिना सर्वज्ञके भी सम्भव है। बुद्ध, अर्हत् आदिने जो धर्मका उपदेश दिया वह केवल अज्ञानवश दिया; क्योंकि वे लोग वेदज्ञ नहीं थे। मनु आदिने जो उपदेश दिया वह तो वंदमलक ही था। अतः धर्मके उपदेशको देख-कर सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं माना जा सकता। ये पाँच प्रमाण ही ऐसे हैं जो किसी वस्तुकी सत्ताको सिद्ध कर सकते हैं। इनके सिवा अन्य कोई प्रमाण सर्वज्ञका साधक नहीं है। अतः यही मानना पड़ता है कि कोई सर्वज्ञ नहीं है।

शायद कहा जाये कि आजकलके हमलोगों के प्रत्यक्ष आदि प्रमाण सर्वज्ञको सिद्ध करनेवाले भले ही न हों, किन्तु देशान्तर और कालान्तरके लोगों के प्रत्यक्षादि प्रमाण ऐसे हो सकते हैं, जिनसे सर्वज्ञको सिद्धि होती हो। ऐसा कहना भी युक्त नहीं है; क्यों कि वर्तमानमें जिस तरहके प्रत्यक्ष आदि प्रपाणों से जिस तरहके अर्थको जाना जाता है, कालान्तर और देशान्तरमें रहनेवाले लोगों के प्रमाण भी इसी तरहके थे और उनसे इसी तरहके पदार्थों को जाना जाता था। क्यों कि क्त्मानमें जिस तरहके प्रत्यक्ष आदि प्रमाण पाये जाते हैं, उनसे विलक्षण प्रत्यक्ष सादि प्रमाणों का सभाव है। सतः कोई भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाण इन्द्रिय सादिकी सहायताके बिना नहीं हो सकता।

शायद कहा जाये कि-'गृद्धको बहुत दूर तककी वस्तुएँ दिखाई देती हैं, शूकर-को बहुत दूर तकका शब्द सुनाई देता है, चींटीको बहुत दूरसे आनेवाली गन्धका ज्ञान हो जाता है, बिलाव-उल्लू आदिको बिना प्रकाशके ही वस्तुओंका प्रत्यक्ष होता है, कात्यायन नामके ऋषिको विलक्षण अनुमान ज्ञान था, और मीमांसकोंके गुरु जैमिनिको वेदार्थका विलक्षण ज्ञान था। अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण आजकलके पृरुषोंके हैं, वैसे ही देशान्तर और कालान्तर-में भी थे ?' ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि गृद्ध वगैरहको भी इन्द्रिय आदि सामग्रीके बिना रूप आदिका ज्ञान नहीं होता । वे भी अपने नियत विषयको ही जान सकते हैं, अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान इनको भो नहीं हो सकता। कहा भी है-''जहाँ भो अतिशय देखा गया है, वह अपने विषयकी मर्याद।के अन्दर ही देखा गया है। दूरवर्ती सूक्ष्म पदार्थको देखनेमें समर्थ चक्षु शब्दादिको ग्रहण नहीं कर सकता और न श्रोत्र रूपको ग्रहण कर सकता है। तथा जिन मनुष्योंमें बुद्धि आदिका अतिशय देखा जाता है, उनमें भी वह अतिशय तरतमांश रूपसे ही देखा जाता है। कोई भी मनुष्य अतीन्द्रिय पदार्थको नहीं देख सकता। 'बुद्धिमान मनुष्य भी, सूक्ष्म पदार्थींको देखनेमें समर्थ होते हुए भी, अपनी जाति-का अतिक्रमण न करते हुए ही, अन्य मनुष्योंसे विशिष्ट जानता है।' 'एक मनुष्य किसी एक शास्त्रमे विलक्षण पारंगत हो जाता है। किन्तु इतनेसे हो उसे अन्य शास्त्रोंका ज्ञान नहीं हो जाता। जैसे व्याकरण शास्त्रका गम्भीर अध्ययन करनेसे शब्दों और अपशब्दोंका ज्ञान खूब हो जाता है, किन्तु ऐसा होनेसे नक्षत्र, तिथि, ग्रहण वगैरहका निर्णय नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह तो ज्योतिष शास्त्रका विषय है। इसी तरह चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण आदिको बतलानेमें दक्ष ज्योतिषी भी शब्दोंकी साधुता और असाधुताको नहीं जान सकता। अर्थात् जैसे व्याकरण-शास्त्रका ज्ञाता ज्योतिर्विद्याको नहीं जानता वैसे ही ज्योतियशास्त्रका जानकार व्याकरणशास्त्रकी बातोंको नहीं जान सकता। ' 'इसी तरह वेद और इतिहासका विशिष्टसे विशिष्ट ज्ञानी भी स्वर्ग, देवता और पुण्य-रापको प्रस्यक्ष नहीं देख सकता। 'जो मनुष्य आकाशमें दस हाय ऊँचा कूद सकता है वह सैकड़ों वर्ष अभ्यास करनेपर भी एक योजन ऊँचा नहीं कूद सकता।

अत: लोकप्रसिद्ध इन्द्रिय प्रत्यक्षसे विलक्षण अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। शायद कहा जाये कि क्सि विशिष्ट पुरुषके अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विशिष्ट पुरुष

१. मो० श्लो० वा०, चोदनास्त्र, का० ११४।

कोई हैं हो नहीं। सभी पुरुष स्वभावसे हो सूक्ष्म परमाणु आदिको, दूर देशान्तरवर्ती सुमेरु आदिको और कालान्तरवर्ती राम-रावण आदिको प्रत्यक्ष देख सकनेमें असमर्थ हैं—अत: सर्वज्ञ नहीं है।

#### उत्तरपक्ष

जैनोंका कहना है कि मोमांसक कुमारिलका उक्त कथन अविचारितरम्य है। सर्वज्ञका निराकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका कोई बाघक नहीं है। शायद कहा जाये कि सत्को विषय करनेवाले पाँच प्रमाण हैं और वे पाँचों प्रमाण सर्वज्ञका अस्तित्व नहीं बतलाते। अतः सर्वज्ञके ज्ञापकका अभाव ही सर्वज्ञका बाधक है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि इसपर यह प्रदन होता है कि 'सर्वज्ञका ज्ञापक प्रमाण नहीं पाया जाता' यह बात आप अपने अनु-भवके आधारपर कहते हैं या सबके अनुभवके आधारपर कहते हैं ? यदि आप अपने अनुभवके आधारपर कहते हैं तो आपको तो दूसरेके मनके विचारोंका भी पता नहीं है तब क्या उनका भी अभाव कहा जायेगा? और यदि सबके अनुभवके आधारपर कहते हैं तो आपको यह ज्ञान कैसे हुआ कि देशान्तर और कालान्तर-वर्ती सब मनुष्योंको सर्वज्ञको बतलानेवाले किसी प्रमाणका पता नहीं था ? इसीसे तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकमें कहाँ है-सर्वज्ञका ज्ञापक (बतलानेवाला) कोई प्रमाण नहीं है यदि यह आप अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कहते हैं, तब तो 'समुद्रमें कितने घड़े पानी हैं यह बात आप नहीं जानते तो क्या समुद्रके पानीकी घड़ोंके रूपमें कोई माप ही नहीं है ? यदि आप यह बात सब व्यक्तियोंके अनुभवके आधारपर कहते हैं तो अल्पज्ञानी पुरुष सब मनुष्योंके व्यक्तिगत अनुभवोंको नहीं जान सकता, अतः वह ऐमी बात कैसे कह सकता है ? और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो देशान्तर और कालान्तरवर्ती सब मनुष्योंके अनुभवोंको जानता है तो फिर आप सर्वज्ञका निषेध क्यों करते हैं ? क्योंकि 'सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणकी अनुपलब्धि हैं यह बात चक्षु आदि इन्द्रियोंसे जानी नहीं जा सकती; क्योंकि अतीन्द्रिय है। न अनुमानसे जानी जा सकती है क्योंकि उसका सूचक कोई लिंग नहीं है। जब प्रत्यक्ष और अनुमानसे नहीं जाना जा सकता तो फिर अर्थापत्ति और उपमान प्रमाणकी तो गति ही कहाँ है ? क्यों कि यदि सबको सर्वज्ञके ज्ञापकका अनुपलम्भ न होता तो अमुक बात न होती। चूँकि अमुक बात

१. सर्वज्ञविषयक पूर्वपक्षके लिए देखें-तत्त्वसंग्रह पृ० ८३०, श्रष्टसहस्री पृ० ४४, प्रमेयक० मा० पृ० २४७।

२. ५० १३, का० १३ आदि।

है, अतः सबको सर्वज्ञके ज्ञापकका अनुपलम्भ है। इस तरहसे सर्वज्ञके ज्ञापकके अनुपलम्भके अभावमें न हो सकनेवाली कोई बात होती तो उसके आधारपर अन्यथानुपपत्ति प्रमाणके द्वारा सर्वसम्बन्धिज्ञ।पकानुपलम्भको जाना जा सकता था सो कोई है नहीं। इसी तरह उपमान प्रमाणसे भी सर्वसम्बन्धिज्ञापकानुलम्भ-को नहीं जाना जा सकता। इस तरह जब सर्वसम्बन्धिज्ञापकानुपलम्भको प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति और उपमान प्रमाणसे नहीं जाना जा सकता तो केवल आगम प्रमाण शेष रहता है। किन्तु मीमांसक आगम प्रमाण वेदसे भी यह नहीं कह सकता कि सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलम्भ है; क्योंकि मीमांसक वेदको केवल यज्ञ-यागादिके विषयमें प्रमाण मानता है, तब वह वेद सर्वज्ञकी सत्ता या असत्ताके विषयमें प्रमाण कैसे हो सकता है ? शायद कहा जाये कि अभाव प्रमाणसे हम यह बात जानते हैं कि सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलम्भ है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि स्त्रभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति सर्वत्र नहीं होती । आपने हो माना है कि दृश्य वस्तुका दर्शन न होना उसके अभावमें प्रमाण है, केवल दिखाई न देनेसे ही किसीका अभाव नहीं माना जा सकता। अतः जो घटको खोजता है वह पहले घड़ा रखनेकी जगहको देखता है। फिर उसे घड़ेका स्मरण होता है उसके पश्चात् इन्द्रियोंकी सहायताके बिना ही उसके मनमें यह ज्ञान होता है कि घड़ा नहीं है यह अभाव प्रमाण है। आपके इस कथन-के अनुसार पहले सब मनुष्योंको जानना चाहिए, फिर सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंका स्मरण होना चाहिए। तब सबको सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणोंका अनुपलम्भ है, ऐसा ज्ञान हो सकता है। किन्तु सब मनुष्योंका साक्षात् ज्ञान एक साथ हो नहीं सकता, और न क्रमसे ही हो सकता है क्योंकि अपने सिवा धन्य आत्माओंका प्रत्यक्ष आप-को इष्ट नहीं है, अर्थात् आत्मान्तरका प्रत्यक्ष होना आप नहीं मानते । दूसरे क्रमसे सब अ।त्माओं को जाननेमें एक बाधा और भी है। जिस समय किसी एक आत्माको ज्ञापकोपलम्भके अभावका ज्ञान होगा, उस समय अन्य मनुष्य-सम्बन्धी ज्ञापकोपलम्भके अभावका ज्ञान नहीं होगा। तब 'सबको ज्ञापकका अनुपलम्भ हैं यह ज्ञान कैसे हो सकता है। तथा मीमांसकके मतमें किसी अन्य प्रमाणसे भी सब मनुष्योंका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि उनके सूचक लिंग आदिका अभाव है। इसके सिवा, पहले सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्भ सिद्ध हो ताँ पीछे उसका स्मरण होनेपर 'सर्वज्ञके ज्ञापकका अनुपलम्भ है' ऐसा ज्ञान अभाव प्रमाणसे हो सकता है। किन्तु सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्भ ही सिद्ध नहीं है।

शायद आप ( मीमांसक ) कहें कि जैन लोग सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका उप-

सद करते हैं। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि हम जैनलोग जो सर्वज्ञके ज्ञापकका उपलम्भ मानते हैं, हमारा वह मानना प्रमाण है या अप्रमाण है? यदि वह प्रमाण है तब तो आपको भी सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका उपलम्भ मानना चाहिए; फिर आप उसका निषेध क्यों करते हैं? और यदि वह हमारा मानना अप्रमाण है तो उसके आधारपर आप अभाव प्रमाणसे ज्ञापकानुपलम्भकी सिद्धि नहीं कर सकते। अतः सर्वज्ञके ज्ञापक प्रमाणका अनुपलम्भ सर्वज्ञके अस्तित्वमें बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि वह सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए सर्वज्ञके बाधक प्रमाणका सुनिश्चित अभाव ही सर्वज्ञका साधक है। क्योंकि जो वस्तु असत् होती है उसके बाधक प्रमाणका सुनिश्चित अभाव ही सर्वज्ञका साधक है। क्योंकि जो वस्तु असत् होती है उसके बाधक प्रमाणका सुनिश्चित अभाव ही सर्वज्ञका साधक है। क्योंकि जो वस्तु असत् होती है उसके बाधक प्रमाणका सुनिश्चित रूपो अभाव नहीं होता। जैसे मरी-चिकामें होनेवाला जलज्ञान झूठा है, अतः उसका बाधक प्रमाण है। किन्तु सर्वज्ञका बाधक कोई प्रमाण नहीं है, यह सुनिश्चित है। अतः सर्वज्ञ अवश्य है।

इस तरह अष्टसहस्रोके रचयिता स्वामी विद्यानन्दने मीमांसकका निराकरण करते हुए सर्वज्ञकी सिद्धि इस आधारपर की है कि मीमांसक जो छह प्रमाण मानता है, उनमें-से कोई भी प्रमाण ऐसा नहीं है जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि कोई पुरुष सर्वज्ञ नहीं है। अतः सर्वज्ञके अस्तित्वमें बाधक किसी प्रमाणके न होनेसे सर्वज्ञकी सत्ता सिद्ध की गयी है।

आगे दूसरे प्रकारसे वे सर्वज्ञकी सत्ता सिद्ध करते हैं-

मीमांसक मानता है कि वेदके द्वारा विशिष्ट पुरुषोंको भूत, वर्तमान और भावी पदार्थोंका तथा विश्वकृष्ट, पदार्थोंका ज्ञान हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि आत्मामें सकल पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है। तथा अनुमान प्रमाणके लिए न्याप्ति ज्ञान आवश्यक है। और न्याप्ति ज्ञानका विषय समस्त देश और समस्त काल होता है। जैसे, 'जो सत् है वह सब अनेकान्तात्मक होता है' यह न्याप्ति ज्ञान है, जो सत् मात्रको विषय करता है। इस न्याप्ति ज्ञानसे भी यह स्पष्ट है कि आत्मामें सब पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है। अब प्रश्न यह होता है कि जब आत्मामें सब पदार्थोंको जाननेकी शक्ति है और वह ज्ञान स्वभाव है, तो वह सबको जानता क्यों नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि, जैसे मदिरा पीनेसे मनुष्य उसके नशासे ग्रस्त हो जाता है वैसे ही ज्ञानावरण आदि कर्मोंके सम्बन्धसे आत्मामें अज्ञानका उदय होता है। और कर्मोंका अभाव होनेपर जब वह पूरी तरहसे न्यामोहसे मुक्त हो जाता है तो समस्त अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्थोंको

जानता देखता है तब उसके लिए दूरी और निकटताका प्रश्न नहीं रहता।

अब प्रश्न होता है कि ज्ञानावरण आदि कर्मीका अभाव हो जानेपर यह आत्मा पूरी तरहसे व्यामोहरहित कैसे हो जाता है जिससे वह अर्थ पर्याय और व्यंजनपर्याय स्वरूप समस्त अतीत, अनागत और वर्तमान पदार्थोंको साक्षात् जानता है ? इसका उत्तर इस प्रकार है—जो जिसके होनेपर ही होता है वह उसके अभावमें नहीं ही होता । जैसे अग्निके अभावमें धूम नहीं होता । ज्ञानावरण आदि कर्मोंका सम्बन्ध होनेपर ही आत्मामें अज्ञान होता है अतः उनके अभावमें वह नहीं होता । यह निश्चित है ।

शङ्का—पूरी तरहसे अज्ञानसे रहित आत्मा भी समीप देशवर्ती और समीप कालवर्ती पदार्थोंको ही जान सकता है, न कि दूरदेशवर्ती और दूरकाल-वर्तीको भी?

उत्तर—ऐसा कहना अयुक्त है; क्योंकि न तो समीपता ज्ञानमें कारण है और न दूरता अज्ञानका कारण है। आँखमें लगा अंजन आँखके अत्यन्त समीप होता है किन्तु आँखसे अंजनका ज्ञान नहीं होता। किन्तु चन्द्र-सूर्यको दूरवर्ती होते हुए भी आँख देख लेती है।

शायद कहा जाये कि आँखमें अत्यन्त निकटवर्ती पदार्थको जान सकनेकी योग्यता नहीं है किन्तु योग्य दूरवर्ती पदार्थोंको जान सकनेकी योग्यता है तो योग्यताको ही जानका कारण मानना चाहिए, निकटता और दूरता तो व्यर्थ हैं। और जानको रोकनेवाले कर्मका क्षयोपशम अथवा क्षय होनेपर एक देशसे अथवा पूरी तरहसे अज्ञानका दूर हो जाना ही योग्यता है। अतः जिसका अज्ञान पूरी तरहसे दूर हो जाता है वह सबको देखता जानता है। कहा भी है—जो ज्ञान स्वभाव है वह 'प्रतिबन्धकके अभावमें ज्ञेयपदार्थोंको क्यों नहीं जानेगा? क्या प्रतिबन्धकके अभावमें अग्नि जलने योग्य पवार्थोंको नहीं जलाती है?' इसीसे समस्त पदार्थोंको जाननेमें इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं रहती। जो एक देशसे अज्ञानरहित होता है और योड़ा-बहुत जान सकता है उसीको इन्द्रियोंकी अपेक्षा रहती है। किन्तु जिसका समस्त अज्ञान नष्ट हो चुका है उस सर्वदर्शी पृष्ठको इन्द्रियोंको अपेक्षा नहीं रहती। यदि उसे भी इन्द्रियोंको अपेक्षा रहेगी तो वह सर्वज्ञ नहीं रहती। क्योंक साथ नहीं रहती। यदि उसे भी इन्द्रियोंको अपेक्षा रहेगी तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि साक्षात् अथवा परम्परासे इन्द्रियोंका सम्बन्ध एक साथ सब पदार्थोंके साथ नहीं हो सकता।

मीमांसक— अवरणके दूर हो जानेपर निष्कलंक आत्मा भो दूरवर्ती पदार्थका प्रत्यक्ष कैसे कर सकता है? कैसी ही निर्दोष और अंजन वगैरहसे संस्कारित
चक्षु हो, क्या वह देशविप्रकृष्ट, कालविप्रकृष्ट और स्वभावविप्रकृष्ट पदार्थोंको
प्रत्यक्ष करती हुई देखी गयी है? इसी तरह ग्रहण वगैरहके उपद्रवसे मुक्त तथा
मेघपटलके आवरणसे रहित सूर्य भी अपने योग्य वर्तमान पदार्थोंका ही प्रकाशन
करता है न कि अयोग्य अतीत और अनागत पदार्थोंका। इसी तरह राग आदि
भावकर्मोंसे तथा ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्मोंसे मुक्त निष्कलंक आत्मा समस्त
दूरवर्ती पदार्थोंका प्रत्यक्ष कैसे कर सकता है? भले ही कोई मुक्तात्मा हो, किन्तु
वेदके प्रामाण्यमें उससे रकावट नहीं आ सकती; क्योंकि धर्मके विषयमें तो वेद
ही प्रमाण है, मुक्तात्मा प्रमाण नहीं है, मुक्तात्मा तो आनन्द स्वभाव है, वह
धर्मको नहीं जानता। कहा भी है—'हम पुरुषमें केवल धर्मज्ञताका निषेध करते
हैं। धर्मको छोड़कर अन्य सब वस्तुओंको यदि कोई पुरुष जानता है तो कौन
उसे रोकता है।'

मीमांसककी उक्त आपित्तका उत्तर देते हुए जैन कहते हैं—स्वभावविप्रकृष्ट परमाणु वगैरह, कालविप्रकृष्ट राम वगैरह, देशविप्रकृष्ट हिमवान् वगैरह किसीके प्रत्यक्ष हैं क्योंकि अनुमेय हैं अर्थीत् उन्हें अनुमान प्रमाणसे जाना जा सकता है, जैसे अग्नि । यदि कोई यह कहता है कि स्वभावविप्रकृष्ट, देशविप्रकृष्ट और कालविप्रकृष्ट पदार्थ अनुमानसे नहीं जाने जा सकते तो वह अनुमान प्रमाणका ही मूलोच्छेद करता है, 'क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, वे सब क्षणिक हैं' इत्यादि व्याप्तिज्ञानके अभावमें यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि 'इसलिए सब पदार्थ क्षणिक हैं'। अनुमान तो ऐसे पदार्थोंका ज्ञान करनेके लिए ही उपयोगी है जिन्हें हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, क्योंकि जो पदार्थ प्रत्यक्षगोचर हों उनके निर्णयके लिए अनुमानका प्रयोग व्यर्थ है। अतः जो दार्शनिक सत्त्वकी अनित्यत्वके साथ व्याप्ति बनाते हैं उनको सब पदार्थोंको अनुमेय मानना ही पड़ेगा। अतः सब पदार्थोंके अनुमेय होनेसे उनका प्रत्यक्ष होना भी ज्ञकरी है।

मीमांसक — कुछ अर्थ प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे घट वगैरह। जिनका अविनाभावी-िलग प्रत्यक्षसे जाना जा सकता है ऐसे कुछ पदार्थ अनुमेय होते हैं, और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम आगमसे ही जान सकते हैं, जैसे धर्म वगैरह। ऐसे पदार्थ किसी भी पुरुषके प्रत्यक्ष आदि गोचर नहीं होते।

जैन-ऐसा कहना अनुचित है। किसी अपेक्षा धर्म भी अनुमेय है। यथा-

१. भष्टस० ५० ५५। २. तस्यसं०, ५० ८१७।

'जितनी भी पर्याय हैं वे सब अनेक क्षणस्थायी होनेसे क्षणिक हैं, जैसे घट, इसी तरह धर्मीद भी हैं।' मीमांसकोंको किसी प्रमाणसे पर्यायत्व और अनित्यत्यकी व्याप्ति सिद्ध करनी ही चाहिए, अन्यथा वे धर्म आदिको पर्याय मानकर अनित्य सिद्ध नहीं कर सकते। अतः किसी अपेक्षा धर्म भी अनुमेय है अर्थात् अनुमान प्रमाणसे धर्मको जाना जा सकता है। तथा यदि स्वभाव, देश और कालसे विप्रकृष्ट पदार्थोंको आप अनुमेय नहीं मानते तो सुखादिको अनुमानसे जानना व्यर्थ क्यों नहीं है ? क्योंकि सुखका मानस प्रत्यक्ष होता है।

मीमांसक—जो सदा अविप्रकर्षी है, उनको अनुमानसे जानना हमें इष्ट नहीं है ?

जैन-तो फिर अनुमानसे आपको किन पदार्थोंका जानना इष्ट है ?

मीमांसक—कभी अवित्रकृष्ट पदार्थोंको और कभी ऐसे देशादि वित्रकृष्ट पदार्थोंको, जिनका अविनाभावी लिंग ज्ञात है, अनुमानसे जानना इष्ट है।

जैन—तब आप बुद्धिको अनुमानसे कैसे जान सकेंगे; क्योंकि बुद्धि तो सदा अप्रत्यक्ष है। और आपके शास्त्रमें लिखा है कि अर्थके ज्ञान होनेपर बुद्धिको अनु-मानसे जानते हैं। अतः जब सदा परोक्ष बुद्धिको भी अनुमानसे जाना जा सकता है, तो सदा परोक्ष धर्मादिको भी अनुमानसे जाना जा सकता है। अतः धर्मादि भी अनुमेय हैं इसलिए वे किसीके प्रत्यक्ष भी होने ही चाहिए।

अथवा अनुमेयका अर्थ श्रुतज्ञानके द्वारा जानने योग्य करना चाहिए। क्योंकि मितज्ञानके 'अनु' अर्थात् पीछे जो 'मेय' अर्थात् जाना जाये, वह अनुमेय है। मितज्ञानके परवात् श्रुतज्ञान होता है। अतः सूच्म आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि श्रुतसे (वेदसे) उनका ज्ञान हो सकता है। यह बात असिद्ध नहीं है; क्योंकि मोमांसक स्वयं मानता है कि वेद त्रिकालवर्ती सूक्ष्म आदि पदार्थोंको ज्ञान करा सकनेमें समर्थ है। अतः अनुमेय सूच्म आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष अवस्य हैं।

मीमांसक-सूक्ष्म आदि पदार्थ अनुमेय तो हों, किन्तु किसीके प्रत्यक्ष न हों तो क्या बाधा है ?

जैन — इसका तात्पर्य यह हुआ कि अग्नि अनुमेय तो हो, किन्तु किसीके भी प्रत्यक्ष न हो। ऐसा होनेसे अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायेगा। क्योंकि सभी अनुमानोंमें इस तरहका दोष दिया जा सकता है। अतः अमान प्रमाणको माननेवाले मीमांसकोंको अनुमेय होनेसे सूक्ष्म आदि पदार्थोंको किसी प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय मानना ही चाहिए।

मीमांतक—'सूचम आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि अनुमेय हैं' आपका यह अनुमान ठोक नहीं है; क्योंकि इसमें दूसरे अनुमानसे बाधा आती है। वह अनुमान इस प्रकार है—'सूचम आदि पदार्थोंका साक्षातकार करनेवाला कोई नहीं है; क्योंकि वह प्रमेय स्वरूप है, सत्स्वरूप है और वस्तु स्वरूप है जैसे हम-लोग हैं। कहा भी है—'जिस सर्वज्ञकी सत्ताका खण्डन करनेमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध प्रमेयत्व आदि हेतु समर्थ हैं, उसे कौन मानेगा।'

जैन—यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जिन हेतुओंसे आप सूक्ष्म आदि ब्रायोंके प्रत्यक्षका निषेध करते हैं। उन्होंसे वे किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध होते हैं। यथा—सूक्ष्म आदि पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं; क्योंकि वे प्रमेय हैं, सत् हैं और वस्तु हैं। जो-जो प्रमेय, सत् और वस्तुरूप हैं वे सब किसीके प्रत्यक्ष हैं जैसे स्फटिक मणि। इस तरह प्रमेयत्व सत्त्व आदि हेतु तो सूक्ष्म आदि पदार्थोंके प्रत्यक्ष होनेको ही पृष्ट करते हैं तब मीमांसक उनके द्वारा सर्वज्ञका निषेध कैसे कर सकता है?

मीमांसक—सूक्ष्म आदि पदार्थोंको आप इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा । प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि सूक्ष्म आदि पदार्थोंका इन्द्रियके साथ सर्वथा सम्बन्ध नहीं होता अतः वे किसीके इन्द्रियज्ञानके विषय नहीं हो सकते । यदि अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं, तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो अप्रसिद्ध है ।

जैन—हम इन्द्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा सूच्म आदि पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं मानते। यदि कोई यह सिद्ध करनेकी कोशिश करे कि सूच्म आदि पदार्थों का इन्द्रियके द्वारा प्रत्यक्ष होता है तो हम भी आपके साथ उसका विरोध करनेके लिए तैयार हैं। और न अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे ही उनका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं, जिससे आप यह आपित्त दे सकें कि हम तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे परिचित ही नहीं हैं।

हम तो प्रत्यक्ष सामान्यसे सूक्ष्म आदि पदार्थोंका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते है। और सूक्ष्म आदि पदार्थोंके सामान्य रूपसे कितीके प्रत्यक्ष सिद्ध होनेपर वह प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनसे निरपेक्ष हो सिद्ध होता है। यथा—सर्वज्ञका प्रत्यक्ष इन्द्रिय और मनको सहायतासे निरपेक्ष होता है; क्योंकि वह सूच्म आदि पदार्थोंको जानता है। जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय।दिसे निरपेक्ष नहीं होता वह सूक्ष्म आदि पदार्थोंको विषय नहीं करता। जैसे हमारा प्रत्यक्ष। किन्तु सर्वज्ञका प्रत्यक्ष सूच्म आदि पदार्थोंको पदार्थोंको विषय करता है, अतः वह इन्द्रिय और मनकी सहायतासे नहीं होता।

१, मी० श्लो० वा०, चोदनास्त्र, का० १३२।

मीमांसक—सूक्ष्म आदि पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान आप किसके सिद्ध करते हैं—अर्हन्तके, या जो अर्हन्त नहीं है उसके, अथवा सामान्य आत्माके ? यदि अर्हन्तके सिद्ध करते हैं तो अर्हन्त तो अप्रसिद्ध हैं अतः आपके अनुमानमें अनेक दोष आते हैं। यदि अनर्हत्के सिद्ध करते हैं तो आपको जो बात इष्ट नहीं है वह भी माननी पड़ेगी; क्योंकि आप तो अर्हन्तके ही सूक्ष्म आदि पदार्थोंका प्रत्यक्ष मानते हैं, अनर्हत्के नहीं मानते। यदि सामान्यात्माके सूक्ष्म आदि पदार्थोंका प्रत्यक्षत्व सिद्ध करते हैं तो अर्हन्त और अनर्हत् (जो अर्हन्त नहीं) को छोड़-कर अन्य सामान्यात्मा कौन है, जिसके आप सूक्ष्म आदि पदार्थोंका प्रत्यक्ष होना सिद्ध करते हैं ?

जैन—न हम अर्हत्के सूचम आदि पदार्थोंका प्रत्यक्षत्व सिद्ध करते हैं और न अनर्हत्के। किन्तु किसी पुरुष-विशेषके सिद्ध करते हैं। और उसके सिद्ध होनेपर वह पुरुष विशेष अर्हन्त ही प्रमाणित होता है क्योंकि उसका उपदेश प्रत्यक्ष और युक्तिके अविरुद्ध ठहरता है। अतः उक्त दोष नहीं आते।

राक्का—सर्वज अतीतकाल आदिमें रहनेवाली वस्तुको उसी रूपसे जानता है या वर्तमानरूपसे? यदि वह अतीत कालीन वस्तुको अतीतरूपसे जानता है तो उसका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह अवर्तमान वस्तुको विषय करता है। जो अवर्तमान वस्तुको विषय करता है वह प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे स्मरण वगैरह। चूँकि सर्वज्ञका ज्ञान अतीत अनागत अर्थको विषय करता है, अतः वह अवर्तमान वस्तुग्राही होनेसे प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। यदि वह अतीतकालीन वस्तुको वर्तमान रूपसे जानता है तो उसका ज्ञान भ्रान्त हुआ क्योंकि जो अन्य रूपसे स्थित पदार्थको उससे भिन्न रूपसे जानता है वह ज्ञान भ्रान्त होता है, जैसे एक चन्द्रमाको दो चन्द्रमाके रूपमें जानना। चूँकि सर्वज्ञका ज्ञान अतीत अनागत कालवर्ती अर्थोंको वर्त्तमानरूपसे जानता है अतः वह भ्रान्त है।

उत्तर—जो वस्तु जिस रूपमें है, उसको उसी रूपमें जानता है। किन्तु इससे अवर्तमान वस्तुका ग्राहक होनेसे सर्वज्ञका ज्ञान अप्रत्यक्ष नहीं ठहरता; क्योंकि वह स्पष्ट रूपसे अपने विषयको ग्रहण करता है। निकट देश और वर्तमान रूपसे अर्थको जानना प्रत्यक्षका लक्षण नहीं है। अन्यथा अपनी गोदमें बैठे हुए बालकके शरीरमें क्रिया वगैरहको देलकर जो उसमें जीवके सद्भावका ज्ञान होता है, वह भी प्रत्यक्ष कहा जायेगा। किन्तु हम छोगोंको जीवका प्रत्यक्ष तो होता नहीं। अतः स्पष्ट रूपसे अर्थका प्रतिभास होना ही प्रत्यक्ष है। इसलिए यदि सर्वज्ञको अतीत

आदि पदार्थोंका स्पष्ट बोघ होता है तो वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं है। तथा जैसे इन्द्रिय प्रत्यक्षके द्वारा दूरवर्ती पदार्थोंका ग्रहण होनेपर भी उसके स्पष्टग्राही होनेमें कोई विरोध नहीं है वैसे ही दूरकालवर्ती पदार्थको ग्रहण करनेपर भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्षके स्पष्टग्राही होनेमें कोई विरोध नहीं है। किन्तु ऐसा होनेसे अतीत पदार्थ भी वर्तमान कहलायेगा ऐसी आपत्ति उचित नहीं है; क्योंकि अतीत वस्तुको अतीत क्ष्पसे ही जानता है, वर्तमान रूपसे नहीं जानता।

शंका—जब सर्वज्ञ एक क्षणमें ही सब पदार्थों को जान लेता है तो दूसरे क्षण-में उसे जाननेके लिए कुछ भी नहीं रहता, अतः वह अज्ञ कहा जायेगा। तथा जब वह रागी मनुष्यों में स्थित रागको जानेगा तो वह भी रागी हो जायेगा?

उत्तर—यह भी ठोक नहीं है, यदि दूसरे क्षणमें पदार्थोंका अथवा उसके ज्ञानका अभाव हो जाये तो वह अज हो सकता है। किन्तु ऐसा नहीं होता; क्योंकि सर्वज्ञका ज्ञान तथा दुनियाके पदार्थ, दोनों ही अनन्त हैं। अतः प्रथम क्षणमें सर्वज्ञ भावि पदार्थोंको 'ये भविष्यमें उत्पन्न होंगे' इस रूपसे जानता है, न कि वर्तमान रूपसे। बादको उत्पन्न होनेपर वे ही पदार्थ वर्तमान रूपसे प्रतिभासित होते हैं। अतः जिस समय जो वस्तु जिस धमंसे विशिष्ट होती है उस समय सर्वज्ञके ज्ञानमें उसी रूपसे प्रतिभासित होती है। रही दूसरी आपित, सो वह भी अनुचित है; क्योंकि रागादि रूपसे परिणमन करनेसे ही कोई रागी होता है, रागको जानने मात्रसे कोई रागी नहीं हो जाता। अन्यथा जिस समय कोई पृष्य मदिरा पान छुड़ानेके लिए मदिराकी बुराई बतलाता है उस समय वह भी शराबी कहा जायेगा। अतः जिस मनुष्यमें इन्द्रियोंमें उद्रेक पैदा करनेवाली वासना जागृत होती है, वही रागादिमान कहा जाता है; किन्तु जो वीतराग होता है, वही सर्वज्ञ होता है सर्वज्ञमें जानने मात्रसे रागका सद्भाव नहीं माना जा सकता।

शंका—यदि सर्वज्ञका ज्ञान संसारके आदि और अन्तको जान लेता है तो संसार अनादि अनन्त नहीं रहता, और यदि नहीं जानता तो वह सर्वज्ञ कैसे हुआ।

उत्तर—यह पहले कह आये हैं कि जो वस्तु जिस रूपसे स्थित होती है, उसको सर्वज्ञ उसी रूपसे जानता है। अतः जो अर्थ अनादि-अनन्त रूपसे स्थित है उसको सर्वज्ञ अनादि-अनन्त रूपसे ही जानता है।

शंका—यदि सर्वज्ञ भविष्यको जानते हैं तो भविष्य भी निश्चित हो जाता है। और जब भविष्य निश्चित है तो पुरुषार्थ व्यर्थ ठहरता है ?

१. प्रमेयकः, पृ० २६०

उत्तर—सर्वज्ञके जान लेनेसे भविष्य निश्चित नहीं हो जाता, किन्तु जो होनहार है वह निश्चित है और उसे सर्वज्ञ जानता है। किन्तु इससे पुरुषार्थ एक-दम व्यर्थ नहीं ठहरता। संसारमें बहुत-से कार्य ऐसे होते हैं, जिनमें दैवकी प्रधानता और पुरुषार्थकी गौणता होती है; और बहुत-से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें पुरुषार्थकी प्रधानता और दैवकी गौणता होती है। जैसे बम्बईके समुद्रतटपर खडे जहाजमें विस्फोट होनेसे उसपर लदा सोना उड़-उड़कर तटसे दूर शहरके घरोंमें छत तोड़-कर जा गिरा और उनमें रहनेवालोंको अनायास मिल गया। इसमें दैवकी प्रधा-नता है। और सुबहसे शाम तक श्रमपूर्वक तरह-तरहके उद्योग-धन्धे करके जो धन-संचय करते हैं, उनमें पुरुषार्थकी प्रधानता है। सर्वज्ञका ज्ञान इन सबकी जानता है। जो दैववादी हैं उनके भी भविष्यको जानता है, जो पुरुषार्थवादी हैं उनके भी भविष्यको जानता है। जो पुरुषार्थ करके उसमें सफल होंगे उनके भी भविष्य-को जानता है और पुरुषार्थ करके उसमें सफल नहीं होंगे, उनका भी भविष्य जानता है। किन्तु किसीका भविष्य वह बनाता या बिगाइता नहीं है। उसका बनाना या बिगाड़ना तो स्वयं उस व्यक्तिके ही हाथमें है। स्वयं अपने पुरुषार्थ-से ही वह उसे बनाता या बिगाड़ता है। क्यों कि जिसे हम दैव कहते हैं वह भी तो पूर्व जन्ममें किया हुआ पुरुषार्थ ही है। किन्तु वह निश्चित है और उसे सर्वज्ञ जानता है। यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि पुरुषार्थकी सफलताका मत-लब 'जो नहीं होनेवाला हो उसका होना' नहीं है, किन्तु जो होनेवाला हो उसको बना लेना ही पुरुष। र्थकी सफलता है। इस तरह जैन दर्शनमें निरावरण केवलज्ञानको सकल प्रत्यक्ष माना है और केवलज्ञानीको सर्वज्ञ सर्वदर्शी कहा है।

## ईश्वरवाद समीक्षा

पूर्वपक्ष-न्याय वैशेषिक दर्शन ईश्वरवादी हैं। वे ईश्वरके ज्ञानको निस्य मानकर उसे सर्वज्ञ मानते हैं और ईश्वर तथा उसकी सर्वज्ञताकी सिद्धि इस प्रकार करते हैं-

पृथिवी वगैरह किसी बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा बनायी गयी हैं, क्योंकि कार्य हैं, जैसे घट वगैरह। यह हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि पृथिवी वगैरह सावयव हैं, अत: वे कार्य हैं। यथा-पृथिवी, पर्वत, वृक्षादि कार्य हैं; क्योंकि सावयव हैं, जैसे घट

१. न्या० कु० च०, पृ० ६७ वगैरह। प्रमेयक० मा०, पृ० २६६। प्रशस्त० कन्दली, पृ० ५४। प्रशस्त० व्योम, पृ० ३०१। न्यायस्त्र ४।१।२०। न्यायवा० पृ० ४५७-४६७। न्या० वा० ता० टी०, पृ० ५६८। —न्यायमं० पृ० १६४। वगैरह। यह कार्यरूप हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि जिनका कर्ता निश्चित है, ऐसे घटादिमें कार्यपना प्रसिद्ध ही है। यह हेतु अनैकान्तिक भी नहीं है; क्योंकि जिनका अकर्तृक होना निश्चित है, ऐसे आकाशादिमें कार्यपना नहीं रहता। यह हेतु कालात्ययापिद भी नहीं है; क्योंकि उस हेतुका साध्य कार्यपना प्रत्यक्ष और आगमसे अबाधित है। यह हेतु प्रकरण सम भी नहीं है; क्योंकि उसका समान बल्ज्ञालो कोई प्रतिपक्षो हेतु नहीं है। अतः यह निर्दोष कार्यत्व हेतु बुद्धिमान् कर्ताको सिद्ध करता हुआ, पक्षधमंताके बलसे जगत्का निर्माण करनेमें समर्थ सर्वज्ञ कर्ताको सिद्ध करता है।

रांका—आपका कार्यत्व हेतु इष्टका विघात करता है। क्योंकि समस्त जगत्-का कर्ता सर्वज्ञ, नित्य ज्ञान इच्छा प्रयत्नवाला, अशरीरी, बुद्धिमान् माना जाता है। किन्तु दृष्टान्त रूप घटादिका कर्ता अल्पज्ञ और सशरीर होता है। और दृष्टान्तमें जो घर्म देखे जाते हैं उनके अनुसार हो साघ्यधिमकी प्रतिपत्ति होती है। अतः चूँकि आपका हेतु जो धर्म आप सिद्ध करना चाहते हैं उससे विपरीत घर्मी-की सिद्धि करता है, अतः वह विरुद्ध हेत्वाभास है। तथा दृष्टान्त साघ्य विकल है; क्योंकि घटादिका कर्ता पृथिवी आदिकी तरह सर्वज्ञ और अशरीर नहीं है।

समाधान-- उक्त आपत्ति ठोक नहीं हैं; क्योंकि साध्य और साधनकी विशेष-के साथ व्याप्ति नहीं होती, यदि ऐसा हो तब तो कोई भी अनुमान नहीं बन सकता। व्याप्तिका अवधारण अन्वय-व्यतिरेकपूर्वक होता है। और विशेषोंमें अन्वय-व्यतिरेकका ग्रहण शक्य नहीं है। अतः कार्यत्व हेतुको व्याप्ति केवल बुद्धि-मत्कर्तुपूर्वकत्वके साथ ही मानना चाहिए, सर्वज्ञ अशरीर आदि कर्ताके साथ नहीं। कर्तापनेकी सामग्रीमें शरीर नहीं आता। ज्ञान, चिकीर्षा (करनेकी इच्छा) और प्रयत्नसे ही कार्य होते हैं। शरीरके होते हुए भी कुम्भकारमें यदि ज्ञानादि न हों तो वह घटका कर्ता नहीं हो सकता । पहले कार्यके उत्पादक कारणोंका ज्ञान होता है, फिर कार्यको करनेकी इच्छा होती है, फिर प्रयत्न किया जाता है, तब कार्य होता है। अतः कार्य करनेमें ये तीनों ही अव्यभिचारी कारण हैं। किन्तू ईश्वर चैंकि सभी कार्योंको करता है, अतः वह सर्वज्ञ होना ही चाहिए; क्योंकि जो जिसका कर्ता होता है, वह उसके उपादान आदिको जानता है, जैसे घटको बनाने-वाला कुम्भकार मिट्टी वगैरहको जानता है। और ईश्वर जगत्का कर्ता है। जगत्-के उपादान चार प्रकारके परमाणु हैं, निमित्तकारण अदृष्ट आदि है, भोक्ता आत्मा है, भोग्य शरीर आदि है। इनको जाने बिना कोई जगत्का कर्ता नहीं हो सकता । ईश्वरमें पाये जानेवाले ज्ञानादि नित्य हैं क्योंकि कुम्भकारके ज्ञानादिसे विलक्षण हैं। साध्य और दृष्टान्त घर्मोंमें सर्वथा समानता नहीं होती, क्योंकि ऐसा माननेसे कोई अनुमान नहीं बन सकता। जैसी अग्नि रसोईघरमें होती है वैसी ही पर्वतमें नहीं होती।

वह ईश्वर एक है क्योंकि अनेक भी कर्ता एक अधिष्ठाताके द्वारा नियन्त्रित होकर ही कार्य करते हैं। किसी बड़े महत्त्व वगैरहके निर्माणमें लगे सभी कारी-गर और मजदूर किसी एक सूत्रधारके नियन्त्रणमें रहकर ही कार्य करते देखे जाते हैं। शायद कहा जाये कि जब ईश्वरकी इच्छा वगैरह नित्य और एक रूप है तो कार्योंमें सदा एक रूपता रहनी चाहिए और कार्य सदा ही उत्पन्न होते रहना चाहिए; किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि सहायक सामग्रीकी विचित्रतासे तथा उसके सदा प्राप्त न रहनेसे जगत्के कार्योंमें विचित्रता तथा अनित्यता पायी जाती है।

शंका—पुराने महलों तथा कुएँ वगैरहको हमने बनते हुए नहीं देखा, किन्तु फिर भी उन्हें देखकर उनके कर्ता किसोके द्वारा बनाये जानेकी बात ध्यानमें स्वयं आ जाती है। किन्तु पृथिवो, पर्वत वगैरहको देखकर यह बात मनमें नहीं आती कि इन्हें किसीने बनाया है। अतः दृष्टान्त घटादिमें जिस प्रकारका कार्यत्व रहता है, वह कार्यत्व पृथ्वी आदिमें नहीं रहता। इसलिए आपका कार्यत्व हेतु असिद्ध है।

समाधान — उक्त कथन ठीक नहीं है। कार्यत्व हेतुका बुद्धिमत्कारण पूर्व-कत्वके साथ अविनाभाव सिद्ध है। जितने भी कृतक (बनाये गये) पदार्थ होते हैं वे सब अपने विषयसे कृतबुद्धिको उत्पन्न करते ही हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जमीनको खोदकर उसे पुनः भर देनेपर, जिसने उसे ऐसा होते हुए नहीं देखा उसे कभी भी यह बुद्धि नहीं होती कि यह जमीन खोदकर भरी गयी है।

शंका —स्वयं उगी हुई वनस्पतिसे उक्त हेतुमें व्यभिचार आता है; क्योंकि किसी बुद्धिमान्कर्ताके न होते हुए भी वह वनस्पति अपनी कारणसामग्रीसे स्वतः उत्पन्न होतो है।

समाधान—वह वनस्पति भी पक्षकोटिमें सम्मिलित है अर्थात् पृथ्वी, पर्वत आदिकी तरह हम उसको भी किसी बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा ही उगायी हुई सिद्ध करते हैं; क्योंकि वह भी कार्य है। और जो पक्षके अन्तर्भूत होता है, उसीमें हेतु-को व्यभिचार देनेपर कोई भी हेतु गमक नहीं हो सकता और ऐसी स्थितिमें अनुमान मात्रका ही उच्छेद हो जायेगा। उक्त वनस्पतिका कर्ता कोई बुद्धिमान् व्यक्ति नहीं है, यह बात आप अनुपल्ण्य रूप हेतुसे सिद्ध करते हैं अर्थात् चूँकि उसका कोई कर्ता दिखाई नहीं देता इसलिए वह नहीं है। किन्तु ऐसा मानना युक्त नहीं है। जो बस्तु दिखाई देने योग्य होते हुए भी दिखाई नहीं देती, अनुप-

लिंघ रूप हेतुसे उसीका अभाव सिद्ध होता है। किन्तु वह दृश्यानुपलिंघ यहाँ नहीं है; क्योंकि पृथिवी बादिका कर्ता अदृश्य है। यदि अनुपलिंघ मात्रको अभाव-का साधक माना जायेगा तो बड़ो गड़बड़ी उपस्थित होगी।

शंका -- ईश्वर तो परम दयालु है, वह परोपकारके लिए ही प्रवृत्त होता है।
यदि वह जगत्का कर्ता होता तो दुःख देनेवाले शरीरादिकी रचना न करता।
यदि वह इस प्रकारको दुःखदायक सामग्री रचता है तो वह परमदयालु नहीं हो
सकता।

समाधान—ईश्वर धर्म और अधर्मकी सहायतासे शरीरादिकी रचना करता है। वह जिस व्यक्तिका जैसा पुण्य या पाप होता है, उसके सुख या दुःखरूप फलके भोगके लिए उसी प्रकारका शरीर वगैरह बनाता है। 'संसारसे प्राणियोंको मुक्त करूँगा' ईश्वर तो इस परोपकार वृत्तिसे ही प्रवृत्ति करता है। और मुक्ति प्राणियोंके पुण्य और पापके क्षयसे होती है। और पुण्य-पापका क्षय उनका फल भोगे बिना नहीं होता। अतः परम दयालु होते हुए भी भगवान् दुःखदायक शरीरादिकी रचना करता है।

शंका—ईश्वर भी यदि धर्म और अधर्मवश प्रवृत्ति करता है तो धर्म और अधर्मसे ही सब कार्य उत्पन्न हो जायेंगे, ईश्वरकी कल्पनासे क्या लाभ है ?

समाधान—धर्म और अधर्म तो अचेतन हैं। चेतनसे अधिष्ठित होकर ही वे अपने कार्यमें प्रवृत्त होते हैं। शायद कहा जाये कि हम लोगोंकी आत्मासे अधिष्ठित होकर धर्म-अधर्म अपने-अपने कार्यमें प्रवृत्ति कर सकते हैं। किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं है क्योंकि हमारी आत्माको अदृष्ट तथा परमाणु वगैरहका ज्ञान नहीं है और अचेतन अकस्मात् प्रवृत्ति नहीं कर सकता, अन्यथा जो कार्य निष्पन्न हो चुका है उसमें भी वह प्रवृत्ति कर सकता है; क्योंकि अचेतनको कोई विवेक तो है नहीं।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि पृथिवो आदिको किसी बुद्धिमान्की कृति सिद्ध करनेके लिए ईश्वरवादियोंने जो कार्यत्व हेनु दिया है, उसका क्या अर्थ है ? सावयवत्वका नाम कार्यत्व है, या जो पहले नहीं था, उसका अपने कारणोंकी सत्तासे सम्बन्ध होनेका नाम कार्यत्व है, अथवा 'कृत' इस प्रकारकी बुद्धिका जो विषय है उसका नाम कार्यत्व है, अथवा विकारित्वका नाम कार्यत्व है ? यदि कार्यत्वका अर्थ सावयवत्व है तो सावयवत्वका क्या अर्थ है ? अवयवोंमें रहनेका

१. न्या० कु० च०, ५० १०१ आदि। प्रमेय क० मा,० ५० २७० आदि।

नाम सावयवत्व है, या अवयवोंसे रचना होनेका नाम सावयवत्व है; या प्रदेश-वत्वका नाम सावयवत्व है या 'सावयव' इस प्रकारकी बुद्धिका जो विषय हो वह सावयव है। प्रथम पक्षमें अवयव सामान्य (अवयवत्व) से व्यभिचार आता है; क्योंकि वह कार्य नहीं है फिर भी अवयवोंमें रहता है। दूसरे पक्षमें हेतु साध्यके तुल्य हो जाता है; क्योंकि जैसे पृथिवी आदिमें कार्यपना साध्य है वैसे ही उनका परमाणु आदि अवयवोंसे रचा जाना भी साध्य है, वह सिद्ध नहीं है। तीसरे पक्षमें आकाश आदिसे व्यभिचार आता है; क्योंकि आकाश भी सप्रदेशी है, किन्तु कार्य नहीं है। आकाशके सप्रदेशी होनेको आगे सिद्ध करेंगे। यदि 'सावयव है' इस प्रकारकी बुद्धिका विषय होना सावयवत्व है, तो इसमें भी आकाशसे व्यभिचार आता है। अतः यदि कार्यत्वका मतलब सावयवत्वसे है, तो वह ठोक नहीं है।

जो पहले नहीं या उसका अपने कारणोंकी सत्तासे सम्बन्ध होनेका नाम यदि कार्यत्व है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि समवाय सम्बन्धको आपने नित्य माना है, अतः वह कार्य नहीं हो सकता। 'कृत' इस प्रकारकी बुद्धिका जो विषय है वह कार्य है, यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि खोदने वगैरहसे निष्पन्न हुए आकाशमें भी 'कृत' इस प्रकारका व्यवहार पाया जाता है, किन्तु आकाश कार्य नहीं है। यदि विकारित्वका नाम कार्यत्व है तो ईश्वर भी कार्य हो जायेगा। सत् वस्तुमें परि-वर्तन होनेका नाम विकारित्व है। इस प्रकारका विकारित्व ईश्वरमें भी है, अतः वह भी कार्य होनेसे किसी अन्य बुद्धिमान्के द्वारा बनाया गया माना जायेगा । और इस तरह अनवस्था दोष उपस्थित होगा । यदि ईईवर अविकारी है तो वह कार्योंको नहीं कर सकता । अतः कार्यत्व हेतुका स्वरूप विचारनेपर नहीं बनता। इसलिए कार्यत्व हेतु असिद्ध है। तथा जो वस्तु कादाचित्क (कभी-कभो) होतो है, लोकमें उसे ही कार्य कहते हैं। जगत् तो ईश्वरको तरह सदा स्थायी है, वह कार्य कैसे हो सकता है ? यदि कहा जायेगा कि जगत्के अन्दर वर्तमान वृक्ष वगैरह कार्य हैं अतः जगत् भी कार्य हैं तो ईश्वरमें रहनेवाली बुद्धि आदि और परमाणु आदिमें रहनेवाले पाकज रूपादि भी कार्य हैं, अतः ईश्वर और परमाणु आदि भी कार्य कहलायेंगे। और ऐसा माननेपर उनको भी उत्पन्न करनेवाला कोई दूसरा बुद्धिमान् माननेसे अनवस्था दोष आता है।

जगत्को कार्य मान भी लें तो यह प्रश्न होता है, कि कार्यत्व हेतुसे आप कार्य मात्र लेते हैं या कार्यविशेष लेते हैं? यदि कार्यमात्र लेते हैं तो कार्यत्व मात्र हेतुसे बुद्धिमान् कारण विशेषका अनुमान कैसे करते हैं? क्योंकि कार्य मात्र हेतुका अविनाभाव तो कारण मात्रके साथ है अतः कार्यमात्र हेतुसे कारणमात्र-का ही अनुमान किया जा सकता है। और उसमें हमें कोई विवाद नहीं है।

नैयायिक — जैसे धूममात्रसे अग्निमात्रका अनुमान करते हैं वैसे ही कार्यमात्र-से बुद्धिमान् कारणका अनुमान करते हैं।

जैन — अनुमानकी प्रवृत्ति अविनाभाव सम्बन्धके बलसे होती है। और अविनाभाव सम्बन्ध कार्यमात्रका कारणमात्रके साथ ही जाना गया है न कि बुद्धिमान् कारण-विशेषके साथ। धूममात्र भी अग्निमात्रका साधक नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे, जहाँसे आग हटा ली गयी है उस कोठरीमें भरे हुए धूमसे व्यभिचार आता है। किन्तु नीचेसे क्रमबद्ध रूपमें ऊपरको उठता हुआ धुआँ अग्निका अनुमापक होता है। उसी तरह कृतबुद्धिका उत्पादक जो कार्यत्व है उससे बुद्धिमान् कारणकी सिद्धि हो सकती है, कार्यत्व मात्रसे नहीं।

यदि जिसका अन्वय-व्यतिरेक बुद्धिमान् कर्ताके साथ निश्चित है ऐसे कार्यत्व-विशेषको हेतु मानते हैं तो इस प्रकारका हेतु असिद्ध है; क्योंकि इस प्रकारके हेतु-का पृथिवी आदिमें अभाव है। यदि इस प्रकारका कार्यत्व पृथिवी आदिमें रहता है तो जैसे पुराने कूप और महल वगैरहको देखकर, जिन्होंने उन्हें बनता हुआ नहीं देखा हैं, उन्हें भो यह बुद्धि होती है कि किसी बुद्धिमान् कारोगरने इन्हें बनाया है, वैसे ही पृथिवी आदिके विषयमें भी होना चाहिए।

नैयायक—जो वस्तु किसोके द्वारा कृत हो उसमें कृतबुद्धि होना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। खोदकर पुन: भर दी गयी पृथ्वीमें तथा कृत्रिम मणि-मुक्ता वगैरहमें, जिन्होंने उन्हें बनता नहीं देखा, उन्हें कृतबुद्धि नहीं होती।

जैन—खोदकर भर दी गयी भूमिमें और अकृतिम भूमिमें आकारादिकी समानता पायी जाती है इसलिए उसमें कृतबुद्धि नहीं होती। शायद आप कहें कि पृथिवो वगैरहमें भी अकृतिम आकारकी समानता पायी जाती है किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अकृतिम आकार तो आप मानते ही नहीं आपके मतसे तो सभी जगत् कृतिम है। अतः आपको पुराने कूप वगैरहमें, जिन्होंने उन्हें बनता नहीं देखा उनको भी कृतबुद्धि करानेवाला, और पृथिवो आदिमें कभी भी न पाया जानेवाला, जिनको बनाता हुआ देखा है, ऐसे कूप वगैरहकी सजातीयता रूप विशेष मानना चाहिए। और ऐसी स्थितमें आपका हेतु असिद्ध क्यों नहीं है, अपितु है। अथवा हेतु सिद्ध भी रहा तो भी वह विरुद्ध है, क्योंकि उससे घटादिकों तरह शरीर आदिसे विशिष्ट बुद्धिमान् कर्ता ही सिद्ध होता है। शायद कहा आये कि इस तरह विरुद्धताकी उपपत्ति करनेसे तो सभी अनुमानोंका उच्छेद हो

जायेगा, किन्तु ऐसा कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि धूमादि अनुमानसे रसोईषर तथा अन्यत्र पायी जानेवाली साधारण अग्नि आदिका बोध हो सकता है। किन्तु उस तरह यहाँ बुद्धिमान् साधारण कर्ताकी प्रतिपत्ति सम्भव नहीं है; क्योंकि इस अनुमानसे ऐसे कर्ता सामान्यकी प्रतीति हो सकती है, जिसका आधार दृश्य हो—दृष्टिगोचर हो। जिसका आधार अदृश्य है ऐसे कर्ताकी प्रतिपत्ति इस अनुमानसे नहीं हो सकती। आशय यह है कि पृथिवी वगैरह किसी बुद्धिमान् कर्ताकी बनायी हुई हैं, क्योंकि कार्य हैं, जैसे घर। इस अनुमानसे घटको बनानेवाले कुम्हारके समान ही सशरीर अल्पज्ञ कर्ताकी सिद्धि हो सकती है सर्वव्यापी नित्य आदि ईश्वरकी सिद्धि नहीं हो सकती।

नैयायिक—सशरीर अल्पज्ञ व्यक्ति पृथिवी आदिका निर्माण नहीं कर सकता। अत: उनका कर्ता असाधारण ही सिद्ध होता है।

जैन-ऐसा कहना भी ठीक नहीं है इससे तो पृथिवी वगैरहमें कर्ताके अभाव-का ही प्रसंग आता है। क्योंकि साधारण कर्तासे भिन्न किसी असाधारण कर्ताकी प्रतीति कभी भी नहीं होती।

नैयायिक — जिसको कारकोंकी शक्तिका ज्ञान नहीं है वह कार्यका कर्ता नहीं हो सकता, अन्यथा सब व्यक्तियोंको सब कार्योंके कर्ता होनेका प्रसंग आता है। और हम लोगोंको पृथिवी आदिके सब कारकोंकी शक्तिका ज्ञान नहीं है; क्योंकि परमाणु आदि अतीन्द्रिय हैं। अत: चूँकि ईश्वरको समस्त कारकोंकी शक्तिका परिज्ञान है अत: वही पृथिवी आदिका कर्ता सिद्ध होता है।

जैन—उक्त कथन भी अविचारित रमणीय है। सूत्रधार ( मकान बनाने-वाला ) आदिको धर्मादिका ज्ञान नहीं होता फिर भी वह मकान बनाता है। और प्रारम्भ किये हुए कार्यके सम्पन्न न होनेसे जैसे सूत्रधार आदिमें धर्मादि समस्त कारकोंका अपरिज्ञान सिद्ध होता है वैसे ही ईश्वरके द्वारा प्रारम्भ किये हुए अंकुरादि कार्य भी सम्पन्न नहीं होते, अतः ईश्वरको भी समस्त कारकोंका अपरिज्ञान सिद्ध होता है।

नैय। यिक — यद्यपि ईश्वरको समस्त कारकोंका परिज्ञान है, तथापि उप-भोक्ताओंके अदृष्टवश प्रारब्ध कार्य निष्पन्न नहीं होते।

जैन—तो सूत्रधार आदिके सम्बन्धमें भी यही बात कही जा सकती है। अथवा ईश्वरको समस्त कारकोंका परिज्ञान रहो। फिर भी एक व्यक्ति समस्त कारकोंका परिज्ञान रहो। फिर भी एक व्यक्ति समस्त कारकोंका अधि-कारकोंका अधिष्ठाता नहीं हो सकता। अनेक व्यक्ति भी अनेक कारकोंके अधि-ष्ठाता हो सकते हैं। समस्त कार्य एकको हो करना चाहिए अथवा एकके द्वारा

अधिष्ठित अनेकोंको ही करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। कार्यका कर्ता-पना अनेक प्रकारसे देखा जाता है। कहीं एक व्यक्तिके द्वारा एक कार्य किया जाता है जैसे जुलाहेके द्वारा वस्त्र । कहीं एकके द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं, जैसे कुम्हारके द्वारा घट, सकारे आदि। कहीं अनेकोंके द्वारा अनेक कार्य किये जाते हैं, जैसे कुम्हार आदिके द्वारा घट, वस्त्र, मुकूट, गाड़ी वगैरह । कहीं अनेकोंके द्वारा एक कार्य किया जाता है, जैसे दीमकोंके द्वारा बामी। उनका कोई एक अधिष्ठाता नहीं है। अनेक कारीगर एक सूत्रकारके द्वारा अधिष्ठित होकर प्रवृत्ति करते देखे जाते हैं, इसलिए यदि एक ईश्वरको जगत्का अधिष्ठाता मानते हो तो अनेक दीमकें किसी एकके द्वारा अधिष्ठित हुए बिना ही कार्य करती देखी जाती है, अतः जगत् ईश्वरके द्वारा अधिष्ठित हुए बिना ही प्रवृति करे तो क्या हानि है ? दोनों ही प्रतीतियाँ समान रूपसे प्रमाण हैं। दो प्रकारके कार्य देखे जाते हैं। कुछ कार्य तो बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा रचे जाते हैं जैसे घट। कुछ कार्य बुद्धिमान् कर्ताके बिना ही होते हैं जैसे स्वयं उगनेवाली वनस्पति। इस तरह जब दोनों ही प्रकारकी प्रतीतियाँ प्रमाण हैं तो दोनों ही प्रकारके कार्यों-की सिद्धि सम्भव है। यदि कहा जायेगा कि स्वयं उगनेवाली वनस्पतिको भी हम वृक्ष पृथिवी वगैरहमें सम्मिलित करते हैं अतः उससे व्यभिचार नहीं आता, तब तो कोई हेतू व्यभिचारी नहीं ठहरेगा; क्योंकि जिससे व्यभिचार आता होगा उसको ही पक्षमें सम्मिलित कर लिया जायेगा। तथा ईश्वरकी बुद्धि आदिसे भी हेतुमें व्यभिचार आता है; क्योंकि ईश्वरकी बुद्धि भी कार्य है, फिर भी अपने समवायी कारण ईश्वरसे भिन्न किसी अन्य बुद्धिमान् कर्ताके द्वारा उसकी रचना नहीं होती । यदि उसको भी किसी अन्य बुद्धिमान् कर्ताकी कृति मानेंगे तो अन-वस्था दोष आता है। तथा कार्यत्वहेतु कालात्ययापदिष्ट है; क्योंकि स्वयं उगे हुए अंकुरोंमें कर्ताका अभाव प्रत्यक्षसे ही निश्चित है।

नैयायिक—जो दृश्य होते हुए भी प्रत्यक्षसे दिखाई नहीं देता उसीका प्रत्यक्ष-से अभाव सिद्ध होता है। ईश्वर तो दृश्य नहीं है तब प्रत्यक्षसे उसका अभाव कैसे सिद्ध हो सकता है।

जैन—उक्त कथन भी ठीक नहीं है। यदि ईश्वरका किसी प्रमाणसे सद्भाव सिद्ध हो तो यह कहा जा सकता है कि चूँकि ईश्वर अदृश्य है, अतः उसका अनु-पलम्भ है। किन्तु उसका सद्भाव इसी प्रमाणसे सिद्ध होता है या अन्य किसी प्रमाणसे? प्रथम पक्षमें चक्रक दोष आता है। इसी प्रमाणसे ईश्वरका सद्भाव सिद्ध होनेपर ईश्वरके अदृश्य होनेसे उसका अनुपलम्भ सिद्ध होता है, और उसके सिद्ध होनेपर हेतु कालात्ययापिष्ट नहीं होता, और हेतुके कालात्ययापिष्ट न होनेसे उसीसे ईश्वरके सद्भावकी सिद्धि होती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि ईश्वरके सद्भावका साधक किसी अन्य प्रमाणका अभाव है। अथवा ईश्वरका सद्भाव रहे फिर भी उसके अदृश्य होनेमें कारण क्या शरीरका अभाव है या विद्या वगैरहका प्रभाव है अथवा जातिविशेष है? पहला पक्ष तो ठीक नहीं है। यदि ईश्वर अशरीर है तो वह कार्योंका कर्ता नहीं हो सकता। अतः ईश्वर, पृथिवी वगैरहका कर्ता नहीं है क्योंकि वह अशरीर है जैसे मुक्तात्मा।

नैयायिक—कर्तापनेकी सामग्रीमें शरीर सम्मिलित नहीं है। शरीरके अभाव-में भी ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नका आश्रय होने मात्रसे कर्तापन देखा जाता है।

जैन — यह ठीक नहीं है। आत्माका शरीरसे सम्बन्धका नाम ही सशरीरपना है। उसके होनेपर ही अपने शरीरमें या अन्यत्र कार्यका कर्तापना बनता है। शरीरके अभावमें मुक्तात्माकी तरह ईश्वर ज्ञानादिका भी आश्रय नहीं हो सकता; ःयोंकि ज्ञानकी उत्पत्तिमें शरीर निमित्त कारण है। यदि निमित्त कारण शरीरके अभावमें भी ईश्वरमें ज्ञान रहता है तो मुक्तात्मामें भी ज्ञान होना चाहिए।

नैयायिक-जानादिक नित्य हैं, अतः उनत दोष ठीक नहीं है।

जैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानादिकी नित्यता रूपसे कहीं भी प्रतीति नहीं होती। तथा 'ईश्वरके ज्ञानादि नित्य नहीं हैं, ज्ञानादि होनेसे जैसे 'हमारे ज्ञानादि' इस अनुमानसे भी विरोध आता है। यदि ईश्वरके ज्ञानादि अन्य ज्ञानादिमें पाये जानेवाले स्वभावका अतिक्रमण करते हैं तो वृक्षादिमें भी दृष्ट स्वभावका अतिक्रम मानना होगा। अतः ज्ञानादिको शरीरके द्वारा सम्पाध ही मानना चाहिए। ऐसी स्थितिमें शरीर अकिचित्कर कैसे हो सकता है? यदि ईश्वर विद्या आदिके प्रभावके कारण अदृश्य है तो कभी तो वह अवश्य दिखाई देना चाहिए। जो विद्याधारी या तान्त्रिक होते हैं वे सर्वदा अदृश्य नहीं पाये जाते। यदि कहा जायेगा कि अन्य विद्याधारियोंसे ईश्वर विलक्षण है अतः उसमें दृष्ट स्वभावका अतिक्रमण देखा जाता है तो जगत् रूप कार्य भी संसारके अन्य कार्योंसे विलक्षण है अतः अन्य कार्योंमें पाये जानेवाले स्वभावका उसमें अतिक्रमण होना सम्भव है।

पिशाच आदिकी तरह ईश्वरकी जाति विशिष्ट है इसलिए बह अदृष्य है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, जाति तो अनेक व्यक्तियोंमें रहती है और ईश्वर एक है अतः उसमें जाति-विशेषका होना सम्भव नहीं है। अयवा ईश्वर यदि अदृश्य है तो रहे, किन्तु वह सन्तामात्रसे पृथिवी आदिका कारण है, या ज्ञान-

वत्तासे या ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नवाला होनेसे, या ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न-पर्वक व्यापार करनेसे पृथिवी आदिका कारण है ? प्रथम पक्षमें कूम्भकार आदिको भी पृथिबी आदिका कारण होनेका प्रसंग आता है, क्योंकि सत्तामात्र तो उनमें भी है। दूसरे पक्षमें योगिजन भी पृथिवी आदिके कर्ता हो सकेंगे। तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिसका शरीर नहीं है वह ज्ञान, इच्छा और प्रयत्नवाला नहीं हो सकता। तथा शरीरसे रहित व्यक्ति व्यापार भी नहीं कर सकता। व्यापार या तो कायकृत होता है या वचनकृत होता है। जिसके शरीर नहीं है, उसमें दोनों हो व्यापार नहीं हो सकते। किसीको भी इस प्रकारकी प्रतीति नहीं होती कि मुझे ईश्वरने वचन या कायके द्वारा इस कार्यमें प्रेरित किया है। तथा व्यापारका मतलब है क्रिया। ईश्वरमें क्रिया हो नहीं सकती; क्योंकि वह आकाश-की तरह सर्वव्यापक है। यदि ईश्वर सिक्रय है तो वह सर्वदा तदवस्य नहीं रह सकता और ऐसा होनेसे अनित्यताका प्रसंग आता है। सर्वया नित्य और एक-रूप तो वही हो सकता है जिसकी अवस्थामें रंच मात्र भी परिवर्तन न हो। इसमें परमाणुसे व्यभिचार नहीं आता; क्योंकि हमें परमाणुकी भी परिणमन रूपसे अनित्यता इष्ट है। यदि आप ईश्वरको भी परिणमन रूपसे अनित्य मानते हैं तो अनित्य होनेसे वह भी कार्य होगा और तब उसके लिए कोई दूसरा बुद्धिमान् कर्ता मानना होगा और ऐसी स्थितिमें अनवस्था दोष आता है। यदि अनित्य होकर भी ईश्वरका कोई बुद्धिमान कर्ता नहीं है तो कार्यत्व हेत्को ईश्वरसे ही व्यभिचार आता है।

तथा, ईश्वर प्रत्येक कार्यके लिए एकदेशसे व्यापार करता है या सर्वात्मना व्यापार करता है। यदि एकदेशसे व्यापार करता है तो जितने कार्य हैं उतने ही ईश्वरके अवयव होने चाहिए। और ऐसी स्थितिमें ईश्वरको निरंश माननेकी बात नहीं बनती। यदि ईश्वर, प्रत्येक कार्यके लिए सर्वात्मना व्यापार करता है तो जितने कार्य हैं उतने ही ईश्वर मानने होंगे और तब ईश्वरके एक होनेकी प्रतिज्ञाको क्षति पहुँचेगी। तथा ईश्वरमें रचनेकी इच्छा और संहार करनेकी इच्छा क्या एक साथ होती है या क्रमसे। यदि एक साथ होती है तो सृष्टि और संहारका एक साथ प्रसंग आता है। यदि क्रमसे होती है तो उसका कारण बतलाइए। यदि वह कारणकी अपेक्षा करती है तो नित्य नहीं हो सकती।

नैयायिक-यदापि इच्छा, प्रयत्न आदि नित्य हैं तथापि विचित्र सहकारियोंके साम्निध्यसे त्रिचित्र कार्योंको करते हैं।

जैन—वे सहकारी उस ईश्वरके अधीन हैं यो नहीं ? यदि नहीं है तो उन्हींसे कार्यस्व हेतुमें व्यभिवार जाती है। यदि ईश्वरके अधीन हैं तो वे सहकारी इसी समय क्यों नहीं होते ? यदि कहा जाता है कि उनके कारणोंका अभाव है तो पुनः वही प्रश्न होता है कि वे कारण ईश्वरके अधीन हैं या नहीं, और इस प्रकार अनवस्था दोष आता है।

जगत्के निर्माणमे ईश्वरकी प्रवृत्ति अपनी रुचिके अनुसार होती है, या कर्मकी परवशतासे होती है, या करणासे होती है, या धर्म आदिके प्रयोजनके उद्देश्यसे होती है, या क्रीड़ासे होती है, या लोगोंका निग्रह और अनुग्रह करनेके लिए होती है, या स्वभावसे होती है? यदि रुचिके अनुमार ईश्वर जगत्के निर्माणमें प्रवृत्त होता है तो कभी सृष्टि विलकुल विलक्षण भी हो सकती है। यदि ईश्वर कर्मधीन है तो उसकी स्वतन्त्रतामे हानि आती है, ईश्वरत्व या स्वातन्त्र्य तो यही है कि अन्य किमीका मुख देखना न पड़े। यदि ईश्वर करणावश जगत्की रचना करता है तो दयालु होनसे एक साथ सभीको ऐश्वयंशाली बनाना चाहिए। तब संसारमे कोई दु:खी ही न रहेगा, क्योंकि दयालुकी यही दयालुता है कि दूसरोंको दु:खका लेश भी न हो।

नैयायिक — पूर्व उपाजित कर्मीक वश होकर ही प्राणी दुःख उठाते हैं उसमें ईश्वर क्या कर सकता है ?

जैन—तब ईश्वरका क्या पौरुष रहा। कर्म तो उपभोगसे ही क्षय होते हैं। यदि ईश्वर अदृष्टकी अपेक्षा करके जगत्का निर्माण करता है तो ईश्वरको माननेसे क्या लाभ है? वयोंकि यदि ईश्वर अदृष्टके अधीन है तो जगत्को हो अदृष्टके अधीन मान लेना चाहिए, इस अन्तर्गहु ईश्वरसे वया लाभ ? यदि ईश्वर धर्म आदि प्रयोजनके उद्देश्यसे जगत्के निर्माणमें प्रवृत्ति करता है तो वह कृतकृत्य कैसे हो सकता है, वयोंकि जो कृतकृत्य हो जाता है उसे धर्मदिका प्रयोजन नहीं रहता।

यदि ईश्वर क्रीड़ावश प्रवृत्ति करता है तो वह साधारण जनकी तरह बीतराग कैसे हुआ। ईश्वर परमपुरुष है और वच्चोंकी तरह क्रीड़ा करता है यह तो महान् आश्चर्य है। इसी तरह यदि वह शिष्ठ जनोंके अनुग्रह और दुष्ट जनोंके निग्नहके लिए प्रवृत्ति करता है तो वह बीतराग और बीतद्वेप कैसे हुआ। जैसे सूर्य स्वभावसे ही प्रकाशित होता है वैसे ही ईश्वर यदि स्वभावसे ही जगत्के निर्माणमें प्रवृत्ति करता है तो अचेतन भी जगत्की प्रवृत्ति स्वभावसे ही हो, एक अधिष्ठाताकी कल्पनासे क्या लाभ है? अनादिकालसे जगत् अपने स्वभावसे ही स्थित है। तथा बुद्धि-मान् ईश्वरकी बुद्धि नित्य है या अनित्य ? नित्य तो हो नहीं सकतो, क्योंकि नित्यता अनुमानसे भी और प्रतीतिस भी बाधित है। यदि अनित्य है तो किससे उस बुद्धिकी उत्पत्ति होती है—इन्द्रिय और पदार्थके सिन्नकर्षसे या समाधि-विशेष-

से या समाधिसे उत्पन्न हुए धर्मके माहात्म्यसे, या घ्यानमात्रसे । प्रथम पक्ष युक्त नहीं है; क्योंकि ईश्वर तो अशरीरी है उसके मुक्तारमाकी तरह न तो मन है और न इन्द्रियाँ हैं। यदि हैं तो वह सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान नियत अर्थको हो जानता है।

समाधि-विशेष और अनुष्यान भी ज्ञानिवशेष हो हैं और ईश्वर अभीतक भी असिद्ध है तब स्वयंसे स्वयंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? जब समाधि-विशेष ही असम्भव है तो उससे उत्पन्न हुआ धर्म ईश्वरमें कैसे हो सकता है, जिससे उसके माहात्म्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव हो। तथा अशरीरी ईश्वरमें समाधि भी कैसे सम्भव है? अतः कारणके असम्भव होनेसे ईश्वरमें ज्ञानका सद्भाव नहीं बनता। ऐसी स्थितिमें ईश्वरमें बुद्धिमत्ता कैसे सिद्ध हो सकती है।

तथा ईश्वरको माननेमें संसारका ही लोप हो जाता है; क्योंकि ईश्वरके व्यापारसे पहले शरीर और इन्द्रिय वगैरहका अभाव होनेसे सब आत्माओंके बुद्धि आदि गुणोंका भी अभाव होगा और शरीर इन्द्रिय वगैरहके अभावमें तथा बुद्धि आदि विशेष गुणोंके अभावमें आत्यन्तिक शुद्धिको प्राप्त आत्माओंको अमुक्त मानना युक्त नहीं है। इस प्रकार संसारकी रचनामें प्रवृत्त हुआ ईश्वर संसारका अभाव कर देता है यह तो उसकी बड़ी भारी बुद्धिमत्ता है? अतः यौगके द्वारा माना गया ईश्वर समस्त जगत्का जनक नहीं हो सकता और इसलिए वह सर्वज्ञ भी सिद्ध नहीं होता।

ईश्वरके स्वरूपके विषयमें सांख्यका पूर्वपक्ष योगसूत्रमें लिखा है-

"क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ १-२४॥"

कलेश, शुभ-अशुभ कर्म उन कर्मों के फलका उपभोग रूप विपाक तथा आशय (नाना प्रकारके तदनुरूप संस्कार) से अछूता जो पुरुष-विशेष है वह ईश्वर है। किन्तु गुक्तात्मा ईश्वर नहीं है; क्यों कि वे बन्धसे सर्वदा अछूते नहीं होते। जो सर्वदा बन्धसे मुक्त है और जिसे कभी भी कलेशादि नहीं सताते वही ईश्वर है। ईश्वरके सिवाय जो अन्य मुक्तात्मा हैं वे ऐसे नहीं हैं। उनके प्राकृत, वैकारिक और दक्षिणके भेशसे तीन प्रकारका बन्धे होता है। आत्मा और अनात्माके विवेक-का न होना प्राकृतबन्ध है। विषयों में आसक्तिका होना वैकारिक बन्ध है। और

१. न्या० कु० च०, ५० १०६-१११।

२. सं० का०, माठरवृत्ति, १० ६२ मादि।

षर्म-अधर्मस्वरूप दक्षिणाबन्ध है। इन तोनों प्रकारके बन्धोंसे ईश्वर हो सर्वदा अछूता रहता है। मुक्तात्मा तो इन तीनों बन्धोंको विवेक ज्ञानसे, माध्यस्थ्यसे तथा कर्मफलके उपभोगसे नष्ट करके हो कैवल्यको प्राप्त हुए हैं, भगवान् ईश्वर तो सदा ही मुक्त है, सदा ही ईश्वर है, न तो उसके संसारसे मुक्त हुए आत्माओंकी तरह पूर्वा कोटि है और न प्रकृतिलीन तत्त्वज्ञानी योगियोंको तरह अपरा कोटि है। योगी लोग मुक्तिको प्राप्त करके भी पुन: बन्धनमें पड़ जाते हैं।

ईश्वरमें निरित्तशय उत्कृष्ट सत्त्वशाली बुद्धि रहती है अतः उससे उसकी ऐश्वर्यशालिता सिद्ध है तथा शास्त्रसे उसकी निरित्तशय उत्कृष्ट सत्त्वशालिता सिद्ध है। शास्त्रका और निरित्तशय सत्त्वके उत्कर्षका अनादि सम्बन्ध होनेसे अन्यो-न्याश्रय दोष नहीं आता।

ईश्वरका वह ऐश्वर्य आठ प्रकार का है-अणिमा, महिमा, लियमा, प्राप्त, प्राकाम्य, ईशित्व, विश्वत और यत्रकामावसायिता। अणुशरीर होकर ईश्वर समस्त प्राणियोंको दिखाई न देते हुए जो समस्त लोगमें संचार करता है यह अणिमा है। लघु होकर वायुकी तरह विचरण करता है, यह लियमा है। वह समस्त लोकमें पूजित और बड़ोंसे भी बड़ा होता है, यह महिमा है। जो-जो वह मनमें सोचता है वह-वह उसे प्राप्त होता है, यह प्राप्त है। विषयोंको भोगनेमें समर्थ होता है, यह प्राकाम्य है। तीनों लोकोंका स्वामी होता है, यह ईशिता है। स्थावर और जंगम प्राणियोंको अपने वशमें करता है तथा जितेन्द्रिय होता है, यह विश्वता है। ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पैत्र और पिशाच इन आठ देवयोनियोंमें पाँच प्रकारके तिर्यचों और मनुष्योंमें जहाँ-जहाँ उसकी इच्छा होती है वहीं बसता है, यह यत्रकामावसायिता है

इन ज्ञान और ऐश्चर्य आदिका प्रकृष्ट और प्रकृष्टतम रूपसे तारतम्य देखा जाता है। जिसमें इनका सर्वाधिक प्रकर्ष पाया जाता है वही ईश्वर है। इस अनुमानसे ईश्वरकी सिद्धि होती है। जो इस प्रकार है—

जिसके तारतम्यका प्रकर्ण—हीनता और अधिकताकी चरमसीमा देखा जाता है, उसका कहीं पर्यवसान होता है। जैसे परिमाणका प्रकर्ष आकाशमे। ज्ञान और ऐश्वर्य आदि धर्मीके तारतम्यका प्रकर्ष देखा जाता है। उस ईश्वरकी प्रवृत्ति समस्त संसारियोंपर अनुग्रह करनेके लिए ही होती है। वह कल्प, प्रलय और महाप्रलयमें 'समग्र जगत्का उद्धार करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके ही स्थित रहता

१. माठरवृ०, पृ० ४१ । योगसूत्र व्या० भा०, ३।४५ ।

२. माठरवृ०, पृ० ७०।

है। जो ध्यानी उसका ध्यान करते हैं, वचनसे उसका जप करते हैं उनको वह अभीष्ट फल देता है। कालके द्वारा उसका कभी विनाश नहीं होता, अतः वह किपलमहिष आदि पूर्व गुरुओं का भी गुरु है। किपलादि कल्प महाकल्प आदि कालके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, किन्तु ईश्वर सदा अवस्थित रहता है।

उत्तरपक्ष — सांख्यका उक्त कथन अविचारित रमणीय है। यतः उस ईश्वर-का स्वरूप क्या क्लेश आदिसे अछूना होना मात्र है या क्लेश आदिसे अछूता रहते हुए सर्वज्ञ होना उसका स्वरूप है? प्रथम पक्षमें तो वह मुक्त हो हुआ, ईश्वर नहीं, क्योंकि अन्य मुक्त भी क्लेश आदिसे अछूते होते हैं। फिर भी यदि वह ईश्वर है तो अन्य मुक्तोंको भी ईश्वरत्वका प्रसंग आता है।

सांख्य — मुक्त जीव बन्धसे सर्वदा अस्पृष्ट नहीं होते, अतः उन्हें ईश्वरत्वका प्रसंग नहीं आता।

जैन-ईश्वर भी बन्धसे सर्वदा अस्पृष्ट नहीं हो सकता। इस वातका कथन आगे मोक्षके कथनमें किया जायेगा।

दूसरे पक्षमें अर्थात् यदि क्लेशादिसे अस्पृष्ट होते हुए सर्वज्ञता ईश्वरका स्वरूप है तो उसकी सिद्धि कैसे करते हैं, सब जगत्का कर्ता होनेस अथवा ऐश्वर्यका आश्रय होनेसे? प्रथम पक्षमे योगोंके द्वारा माने गये ईश्वरके पक्षमें जो दूषण दिये गये है वे सब दूषण आते हैं। तथा यदि आप ईश्वरको कर्ता गानते हैं तो आपने आत्माको जो 'अकर्ता निर्मुल: शुद्धः' आदि कहा है, वह नही बनता।

सांख्य—अकर्ता अधि अन्य आतमाओंका ही लक्षण है, ईश्वरका नहीं। ईश्वर अन्य आत्माओंसे विशिष्ट है। अनः उममे कोई दीप नशीं।

जैन—तव तो शुद्धता अ।दि भी ईश्वरका स्वकृष नहीं हो सकेगी और इस तरह ईश्वर अन्य आत्माओंसे अत्यन्त विशिष्ट हो अधिगा।

अथवा ईश्वर कर्ता रहे, किन्तु वह ईश्वर स्वतन्त्रक्ष्यम कार्य करता है या प्रकृतिके अधीन होकर कार्य करता है? यदि वह स्वतन्त्र कार्य करता है तो योगोंके हारा माने गये ईश्वरसे उसमें कोई विशेषता नहीं है अत: उसमें दूपण देनेसे ही इसको भी दूषित समझ लेना चाहिए। यदि वह ईश्वर प्रकृतिके अधीन होकर कार्य करता है तो यह भी ठीक नहीं है व्योक्त आगे प्रकृतिके स्वरूपका निराकरण करेंगे। तथा ईश्वर प्रकृतिके अधीन क्यों है? वया प्रकृति ईश्वरमें कुछ अतिशयका आधान करती है या मिलकर कार्य करती है ? पहला पक्ष ठीक

१. योगस्० १।२५ ।

२. न्या० कु० च०, पु० १११-११४।

नहीं है, ईश्वर सर्वथा नित्य होनेसे अविकारी है, अतः प्रकृति उसमें अतिशयका आधीन नहीं कर सकती। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि जब ईश्वर और प्रकृति दोनों कारण सर्वत्र मर्वदा दर्तमान हैं और उनको शक्ति भी अप्रतिहत है तो अविकल कारण होनेसे सभी कार्य एक साथ उत्पन्न हो जायेंगे। जो जब अविकल कारण होता है वह तब उत्पन्न होता ही है, जैसे अन्तिम क्षण अवस्थाको प्राप्त कारण सामग्रीसे अंकुरकी उत्पत्ति होती हो है। नित्य व्यापी ईश्वर और प्रधान नामक दो कारणोंके अधीन समस्त कार्य अविकल कारण हैं, अतः उनकी उत्पत्ति एक साथ होगी ही।

सांख्य—यद्यपि ईश्वर और प्रकृति रूप दोनों कारण सर्वत्र सर्वदा वर्तमान रहते हैं फिर भी सर्वत्र सर्वदा कार्योत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि कार्योकी स्थिति, उत्पत्ति और विनाशमें क्रमसे प्रकटपनेको प्राप्त सत्त्व, रज और तम सहायक हैं और प्रकटपनेको प्राप्त सत्त्व, रज और तम क्रमसे होते हैं।

जैन—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिस समय ईश्वर और प्रकृति स्थित, उत्पत्त और प्रलयमें-से किसी एकको उत्पन्न करते हैं तो उनमे शेष दोको उत्पन्न करनेकी शिवत है या नहीं? यदि है तो सृष्टिके समयमें भी स्थित और प्रलयका प्रसंग आता है; क्योंकि सृष्टिकी तरह वे दोनों भी अविकल कारण हैं। इसी तरह स्थितिके समय उत्पाद और विनाशका तथा विनाशके समय स्थिति और उत्पादका प्रसंग आता है। किन्तु यह युक्त नहीं है; क्योंकि परस्परके परिहारसे रहनेवाले उत्पाद आदि धर्मोंका एकधर्मीमें एक साथ सद्भाव होना प्रतीतिविक्छ है। यदि एकको उत्पन्न करनेके समय शेष दोको उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है तो स्थित आदिमें-से जिसको उत्पन्न करनेकी शक्ति है वही एक कार्य सदा होगा, शेष दोनों नहीं होंगे; क्योंकि ईश्वर और प्रकृतिमें उन दोनोंको उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है । और यतः दोनों अविकारी हैं उनमें कोई विकार होना शक्य नहीं है, अतः उनमें पुनः शक्तिकी उत्पत्ति हो नहीं सकती अन्यथा वे दोनों नित्य एक स्वभाववाले नहीं हो सकते।

सांख्य—ईश्वर और प्रकृतिमें यद्यपि स्थिति, उत्पाद और विनाश तीनोंको उत्पन्न करनेकी सामर्थ्य है तथापि जब उद्भूतवृत्ति (प्रकटपनेको प्राप्त) रज सहायक होता है तब वे उत्पत्ति करते हैं, जब सत्त्व सहायक होता है तो स्थिति करते हैं और जब तम सहायक होता है तो प्रलय करते हैं।

ाः जैन-यह भी ठीक नहीं है, वयोंकि सच्व, रज और तमकी उद्भूतवृत्तिता नित्य है या अनित्य है। नित्य तो है नहीं; वयोंकि वह कादाचित्क (क्रभी-क्रभी होनेवाली ) है। तथा यदि उसको नित्य मानेंगे तो स्थित वगैरहके एक साथ होनेका प्रसंग आता है। यदि सत्त्व आदिकी उद्भूतवृत्तिता अनित्य है तो वह किससे उत्पन्न होती है? प्रकृति और ईश्वरसे ही, या किसी अन्यसे, अथवा स्वतन्त्र रूपसे? प्रथम पक्षमें उद्भूतवृत्तिताके सदा सद्भावका प्रसंग आता है क्योंकि उसके कारण प्रकृति और ईश्वर नित्य होनेसे सदा रहते हैं। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रकृति और ईश्वरके सिवाय कोई तीसरा कारण आप मानते ही नहीं। तीसरे पक्षमें उद्भूतवृत्तिताका आविर्भाव काल और देशके नियमसे नहीं हो सकता; क्योंकि जो स्वतन्त्रतापूर्वक होता है उसका देशनियम और कालनियम नहीं बन सकता। अतः विचार करनेपर ईश्वरमें कर्तापना किसी भी तरह नहीं बनता। अतः कर्ता होनेसे ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो सकता।

ऐश्वर्यका आश्रय होनेसे भी ईश्वर सर्वज्ञ नहीं हो सकता; क्योंकि विचार करनेपर ईश्वरमें ऐश्वर्य भी नहीं बनता। इसका विशेष इस प्रकार है—ईश्वरमें ऐश्वर्य स्वाभाविक है या प्रकृतिकृत है? स्वाभाविक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सांख्य ऐश्वर्यको बुद्धिका धर्म मानते हैं। और आत्मामें केवल चैतन्यको स्वामाविक मानते हैं। यदि ऐश्वर्य प्रकृतिकृत है अर्थात् जब प्रकृति बुद्धिक्षप परिणमन करती है तब उसकी अवस्था विशेष धर्म-ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि प्रकट होते हैं, तब तो आपने हो ईश्वरमें ऐश्वर्यका अभाव बतला दिया क्योंकि जब ऐश्वर्य बुद्धिका परिणाम है और ईश्वर उससे भिन्न है तो ईश्वरमें ऐश्वर्य कैसे हो सकता है, अन्यथा अन्य आत्माओंमें भी ऐश्वर्य मानना पड़ेगा।

तथा, अपने इष्ट कार्यके सम्पादनमें द्रव्य सहाय आदिकी सम्पन्नताको ऐश्वयं कहते हैं, यदि ईश्वर अपने किसी इष्ट कार्यको नहीं करता, केवल वस्तुको ज्योंका त्यों जानता है, तो वह इतने ही से ऐश्वर्यवान् कैसे हुआ। जो जिसे जानता है वह उस विषयमें ईश्वर है, ऐसी तो बात नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे अतिप्रसंग दोष आता है। यदि कहा जाता है कि ईश्वरका ज्ञान कालसे विच्छिन्न नहीं होता, अतः वही ईश्वर है, अन्य नहीं। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कालसे विच्छिन्न न होनेसे नित्यताकी सिद्धि होतो है, ऐश्वर्यकी नहीं।

अतः जगत्का कर्ता होने आदिके द्वारा सर्वज्ञका सद्भाव सिद्ध नहीं होता। किन्तु कर्मोंके आवरणके हट जानेपर आत्मा ही सर्वज्ञ सिद्ध होता है। ऐसा आगे वित्तस्त्रचेंगे।

# परोच्रप्रमाण

अस्पष्ट ज्ञानको परोक्ष कहते हैं। परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं — स्मृति, प्रत्यिभज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। सभी जैन तार्किकोंने परोक्ष प्रमाणके उक्त ये पाँच भेद किये हैं। केवल एक अपवाद है। अकलंकदेवकृत न्याय-विनिश्चयके टीकाकार वादिराज सूरिने अपने 'प्रमाण निर्णय' नामक निबन्धमें परोक्षके दो भेद किये हैं — एक अनुमान और दूसरा आगम। अनुमानके दो भेद किये हैं — गोण और मुख्य। गोण अनुमानके तीन भेद किये हैं — स्मरण, प्रत्य-भिज्ञा और तर्क। स्मरण प्रत्यभिज्ञामें कारण है, प्रत्यभिज्ञा तर्कमें कारण है और तर्क अनुमानमें कारण है। इस तरह ये तीनों चूँकि परम्परासे अनुमान प्रमाणमें कारण हैं, इसलिए गोण प्रमाण मानकर वादिराजने इन्हें अनुमानमें गमित कर लिया है। ऐसा करनेका एक ही कारण प्रतीत होता है — न्यायविनिश्चयके तीन परिच्छेदोंमें अकलंकदेवने क्रमसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणका ही कथन किया है। अतः वादिराज सूरिने परोक्षके अनुमान और आगम भेद करके शेष तीन परोक्ष प्रमाणोंको अनुमानमें गमित कर लिया प्रतीत होता है।

## स्मरण अथवा स्मृति

पहले जानी हुई वस्तुके स्मरणको स्मृतिज्ञान कहते हैं। जैसे, वह देवदत्त । स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले बौद्ध आदिका पूर्व पक्ष—बौद्धोंका कहना है, स्मृतिज्ञानके स्वरूप और विषयका विचार करनेसे स्मृति ज्ञानको प्रमाण मानना ठोक प्रतीत नहीं होता। विशेष इस प्रकार है — 'स्मृति' शब्दसे आप क्या लेते हैं — ज्ञान मात्र अथवा अनुभूत अर्थको विषय करनेवाला ज्ञान ? यदि ज्ञानमात्रका नाम स्मृति है तब ठो प्रत्यक्ष आदि ज्ञान भो स्मृति कहे जायेंगे और ऐसा होनेसे स्मृतिके सिवा शेष सभी प्रमाणोंका लोप हो जायेगा; क्योंकि आप प्रत्येक ज्ञानको स्मृति मानते हैं। यदि अनुभूत अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानको स्मृति कहते हैं तो देवदत्तके द्वारा अनुभूत पदार्थमें यज्ञदत्तको जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह भी

१. 'तच्च द्विविधमनुमानमागमश्चेति । अनुमानमपि द्विविधं गौण-मुख्यविकल्पात् । तत्र गौणमनुमानं त्रिविधं स्मरणं प्रत्यभिज्ञा तक्रश्चेति । तस्य चानुमानत्वं यथापूर्वं-मुत्तरोत्तरहेतुतयाऽनुमाननिवन्धनत्वात् ।—प्रमाणनि० पु० ३३१ ।

२. न्याय० कु० च०, पु० ४०५। प्र० कु० मा०, प्० ३३६।

स्मृति कहा जायेगा। शायद आप कहें कि जिस मनुष्यने पहले जिस वस्तुको प्रत्यक्षसे जाना है, कालान्तरमें उसी मनुष्यको उसी वस्तुका जो ज्ञान होता है वह स्मृति है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि ऐसा माननेसे तो घारा-वाही प्रत्यक्ष भी स्मृति कहा जायेगा। यतः धारावाही प्रत्यक्षमें भी उसी मनुष्यको उसी वस्तुका पुनः-पुनः ज्ञान होता है।

दूसरे, यदि अनुभूत वस्तुमें होनेवाले ज्ञानको आप स्मृति कहते हैं तो अनुभूत वस्तुमें ज्ञान हुआ यह कैसे मालूम होता है, प्रत्यक्षसे, स्मृतिसे अथवा दोनोंसे ? प्रत्यक्षसे यह ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि जिस समय प्रत्यक्ष ज्ञान होगा उस समय स्मृति ही नहीं रहेगी। तब असत् स्मृति ज्ञानको प्रत्यक्ष कैसे जान सकता है ? क्योंकि जो असत् होता है उसे जाना नहीं जा सकता, जैसे खरविषाण असत् है अतः उसे कोई जान नहीं सकता। इसी तरह प्रत्यक्षके समय स्मृतिज्ञान असत् है अतः उसे प्रत्यक्ष जान नहीं सकता। और जब प्रत्यक्ष ज्ञान स्मृतिको जान नहीं सकता तब वह यह कैसे जान सकता है कि अनुभूत पदार्थमें स्मृति होती है। अतः प्रत्यक्षसे तो इस बातको प्रतीति हो नहीं सकती।

स्मृतिसे भी उसकी प्रतीति नहीं हो सकती । क्योंकि यदि स्मृति प्रत्यक्ष और उसके विषयभूत अर्थको जान सकती तो वह यह जान सकती थी कि 'मैं अनुभूत पदार्थमें उत्पन्न हुई हूँ। किन्तु स्मृति उन्हें नहीं जानती। तथा यदि 'अनुभूतता' प्रत्यक्षका विषय होती तो स्मृति भी यह जान सकती कि 'मैं अनुभूत पदार्थमें उत्पन्न हुई हैं'; क्योंकि स्मृति तो प्रत्यक्षका अनुसरण करती है। किन्तु प्रत्यक्षका विषय अनुभूतता नहीं है, अनुभूयमानता है। अतः स्मृति भी इस बातको नहीं जानती। बीर न स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों ही इस बातको जानते हैं; क्योंकि प्रत्येक पक्षमें जो दूषण ऊपर दिये हैं वे दूषण आते हैं। अतः विचार करनेपर स्मृतिका स्वरूप नहीं बनता। और न विषय ही बनता है। स्मृतिका विषय वस्तुमात्र है अथवा अनुभूत बस्तु है ? यदि वस्तु मात्र स्मृतिका विषय है, तो सभी प्रमाण स्मृति हो जायेंगे । और यदि अनुभूत वस्तु स्मृतिका विषय है तो देवदत्तसे अनुभूत पदार्थमें होनेवाला यज्ञदत्तका ज्ञान और घारावाही ज्ञान स्मृति कहे जायेंगे। यदि स्मृति अनुभूत अर्थको जानती है तो वह प्रमाण नहीं हो सकती; क्योंकि चसका विषय अविद्यमान है, जो अविद्यमानको विषय करता है, वह प्रमाण नहीं होता । और यदि अविद्यमानको विषय करनेपर भी स्मृतिको आप प्रमाण मानते हैं तब तो बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होयी। अतः स्मृति प्रमाण नहीं है।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि 'हम संस्कार-विशेषसे उत्पन्न होनेबाले तथा अनुमृत अर्थको विषय करनेबाले 'वह' इस आकार रूप ज्ञानको स्मृति मानते हैं। यह स्मृति ज्ञान अन्य ज्ञानोंसे भिन्न है। पूर्व ज्ञानका प्रवल संस्कार स्मृतिका कारण है जब कि प्रत्यक्षादि ज्ञान बक्षु आदि कारणोंसे उत्पन्न होते हैं। 'वह देवदत्त' यह स्मृतिका स्वरूप है जब कि 'यह देवदत्त' आदि प्रत्यक्षादिका स्वरूप है। स्मृतिका विषय अनुभूत पदार्थ है जब कि प्रत्यक्षादिका विषय वर्तमान पदार्थ आदि है। इस प्रकार कारणभेद, स्वरूपभेद और विषयभेदसे स्मृति प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे भिन्न ही है। फिर भी उसे प्रमाण न माननेका क्या कारण है? क्या वह गृहीत वस्तुको ही ग्रहण करती है इसलिए प्रमाण नहीं है, अथवा उसका कोई विशेष विषय नहीं है इसलिए वह अप्रमाण है, अथवा असत् अतीत वस्तुको विषय करनेसे वह अप्रमाण है, अथवा वह भ्रान्त होती है इसलिए अप्रमाण है, अथवा वह समारोप (संशयादि) को दूर नहीं करती इसलिए अप्रमाण है, अथवा उससे कोई प्रयोजन नहीं सघता इसलिए वह अप्रमाण है?

यदि गृहीत वस्तुको ग्रहण करनेके कारण स्मृतिको अप्रमाण कहते हैं तो अनुमानसे जानी हुई अग्निको पीछे प्रत्यक्षसे जाननेपर वह प्रत्यक्ष भी अप्रमाण कहा जायेगा; क्योंकि वह भी गृहीत वस्तुको ग्रहण करता है। शायद कहा जाये कि अनुमानसे जानी हुई अग्निको जाननेपर भी प्रत्यक्षज्ञानमें अनुमान जानसे कुछ अपूर्वता रहती है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है तो फिर स्मृति क्यों अप्रमाण है; क्योंकि जो वस्तु पहले वर्तमान रूपसे जानी गयी थी उसे ही वह अतीत रूपसे जानता है अतः स्मृतिमें भी कुछ अपूर्वता है ही। अतः स्मृति प्रमाण है; क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जाने हुए भी पदार्थको कुछ अपूर्वताको लिये हुए जानती है। अतः गृहीतग्राही होनेसे स्मृतिको अप्रमाण नहीं माना जा सकता। दूसरी आपित्त भी उचित नहीं है; क्योंकि पहले कहीं रखी हुई वस्तुको, विचारित वस्तुको और पठित वस्तुको स्मरण कराना स्मृतिका ही कार्य है। वह कार्य किसी अन्य प्रमाणसे नहीं हो सकता। तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अतीत वस्तुको स्मृति जानती है वह अतीत वस्तु स्वकालमें असत् है या स्मृतिकालमें असत् है ? स्वकालमें तो वह असत् नहीं है, क्योंकि अतीतकालमें वह वस्तु विद्यमान थी। और स्मृतिकालमें स्मृतिके विषयभूत अर्थके अविद्यमान होनेसे स्मृति अप्रमाण नहीं हो सकती।

१. न्या० कु० च०, पु० ४०६। प्र० कु० मा० पु० ३३६।

ऐसा माननेसे तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरेगा; क्योंकि क्षणिकवादी बौद्ध प्रत्यक्षके विषयभूत अर्थको प्रत्यक्षकालमें सत् नहीं मानते। अतः अविद्यमानको जाननेके कारण प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरता है।

इसी तरह यदि अर्थसे उत्पन्न न होनेके कारण स्मृति अप्रमाण है, तो प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ठहरेगा; क्योंकि प्रत्यक्षकालमें बौद्ध मतानुसार अर्थके न रहनेसे प्रत्यक्ष भी अर्थसे उत्पन्न नहीं होता । तथा अर्थ ज्ञानका कारण नहीं है, यह पहले कह भी आये हैं अतः यह आपत्ति भी उचित नहीं है ।

श्रान्त होनेसे स्मृतिको प्रमाण न मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि अपने विषयमें स्मृति निश्चान्त होती है। हाँ, यदि कहीं श्रान्ति पायी जाये तो उसे स्मृति न मानकर स्मृत्याभास मानना चाहिए। जैसे कि जिस प्रत्यक्षमें श्रान्ति होती है उसे प्रत्यक्ष न मानकर प्रत्यक्षाभास (झूठा प्रत्यक्ष) कहते हैं। इसी तरह समारोपको दूर न करनेके कारण स्मृतिको प्रमाण न मानना भो अनुचित है। क्योंकि स्मृतिके विषयभूत अर्थमें विपरोत आरोपका प्रवेश सम्भव नहीं है।

स्मृतिसे कोई प्रयोजन नहीं सघता इसिलए वह अप्रमाण है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्ति स्मृति प्रमाणपर ही निर्भर है। जो मनुष्य पहले साध्य और साधनका सम्बन्ध निर्णीत कर लेता है कि जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि अवश्य होती है, वह मनुष्य जब कहीं धुआं देखता है तो तत्काल उसे धूम और अग्निक पूर्व निर्णीत सम्बन्धका स्मरण होता है और उसके बाद वह अनुमानसे अग्निको जान लेता है। अतः अनुमान प्रमाणकी प्रवृत्तिमें कारण होनेसे स्मृतिके प्रामाण्यका निषेध कैसे किया जा सकता है? यदि स्मृति प्रमाण न हो तो अनुमान प्रमाण ही नहीं बन सकता। अतः स्मृतिको एक स्वतन्त्र प्रमाण मानना चाहिए।

### प्रत्यभिज्ञान प्रमाण

प्रत्यक्ष और स्मरणकी सहायतासे जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसे प्रत्यिभ-ज्ञान कहते हैं। जैसे यह वही देवदत्त है, गवय गौके समान होता है, भैंस गौसे विलक्षण होती है, यह उससे दूर है, इत्यादि जितने भी इस तरहके जोड़ रूप ज्ञान होते हैं वे सब प्रत्यिभज्ञान हैं। इन उदाहरणोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सामने देवदत्तको देखकर पहले देखे हुए देवदत्तका स्मरण आनेसे यह ज्ञान होता है कि यह

१. ६ निस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिद्यानम् । तदेवेदं, तत्सदृशं, तदिलच्चणं तत्प्रति-ग्रिकीट्यादि ।'-परीचासु० ३-५ ।

बही देवदत्त है। इस ज्ञानके होनेमें प्रत्यक्ष और स्मरण कारण होते हैं। तथा यह ज्ञान पहले देखे हुए देवदत्तमें और वर्तमानमें सामने विद्यमान देवदत्तमें रहने-वाले एकत्वको विषय करता है, इसलिए इसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। किसी मनुष्यने गवय नामका पशु देखा। देखते ही उसे पहले देखी हुई गौका स्मरण हुआ उसके पहचात् 'गौके समान यह गवय है' ऐसा ज्ञान होता है। यह सादृष्य प्रत्यभिज्ञान है। मैंसको देखकर गौका स्मरण हो आनेपर 'भैंस गौसे विलक्षण होती है' होनेवाला यह ज्ञान वैसादृष्य प्रत्यभिज्ञान कहा जाता है। इसी तरह प्रत्यक्ष और स्मरणके विषयभूत पदार्थों परस्परकी अपेक्षाको लिये हुए जितने भी जोड़रूप ज्ञान होते हैं, जैसे यह उससे दूर है, यह उससे पास है, यह ऊँचा है या यह उससे नोचा है आदि, वे सब प्रत्यभिज्ञान हैं।

प्रवेपक्ष— अशिकवादी बौद्ध स्मृतिकी तरह प्रत्यिभज्ञानको भी प्रमाण नहीं मानता। उसका कहना है— पहले जानी हुई वस्तुको पुन: कालान्तरमें 'यह वही है' इस रूपसे जाननेका नाम प्रत्यिभज्ञान है। किन्तु यह एक ज्ञान नहीं है; क्यों कि इसमें 'वह' यह ज्ञान स्मरणरूप होनेसे अस्पष्ट है और 'यह' ज्ञान प्रत्यक्ष रूप होनेसे स्पष्ट है। अतः अस्पष्ट और स्पष्टरूप दो विरोधी धर्मों का आधार एक ज्ञान नहीं हो सकता। यदि हो सकता है तो ये दो आकार प्रत्यभिज्ञानमें एकमें क होकर प्रतिभासित होते हैं अथवा अलग-अलग प्रतिभासित होते हैं। यदि एकमें क होकर प्रतिभासित होते हैं तो दोनों में से किसी एक आकारका ही प्रतिभास होना चाहिए क्यों कि दूसरा आकार तो उससे अभिन्न है। और यदि दोनों आकार अलग-अलग प्रतिभासित होते हैं तो यह एक ज्ञान न होकर अलग-अलग प्रतिभासित होते हैं तो यह एक ज्ञान न होकर अलग-अलग दो ज्ञान सिद्ध होते हैं तब प्रत्यभिज्ञान नामका एक ज्ञान कैसे सम्भव है?

दूसरे, प्रश्यभिज्ञानका कोई कारण भी नहीं है। उसका कारण इन्द्रिय है, अथवा पूर्व प्रत्यक्षसे उत्पन्न हुआ संस्कार है, अथवा दोनों हैं? इन्द्रिय प्रत्यभिज्ञानका कारण हो नहीं सकती; क्योंकि वह वर्तमान पदार्थका ही ज्ञान करा सकती है। संस्कार भी प्रत्यभिज्ञानका कारण नहीं है; क्योंकि वह स्मरणका कारण है। इन्द्रिय और संस्कार दोनों भी प्रत्यभिज्ञानके कारण नहीं हैं, क्योंकि दोनोंको कारण माननेसे दोनों पक्षोंमें दिया गया दोष उपस्थित होगा। अन्य कोई कारण भी प्रतीत नहीं होता जिसे प्रत्यभिज्ञानका कारण माना जाये अतः प्रत्यभिज्ञान नामका कोई ज्ञान सम्भव नहीं है।

यह मान भी लिया जाये कि प्रत्यभिज्ञान सम्भव है तो भी वह प्रमाण नहीं

२. न्या० कु० च०, ५० ४११।

हों सकता; क्योंकि उसका कोई विषय नहीं है। उसका विषय पूर्वज्ञानमें प्रति-भासित वस्तु है या उससे कोई भिन्न है? यदि पूर्वज्ञानसे जानी हुई वस्तुको ही प्रत्यभिज्ञान जानता है तो धाराबाही ज्ञानकी तरह गृहीतग्राहो होनेसे वह प्रमाण नहीं है। यदि पूर्व ज्ञानमें प्रतिभासित वस्तुसे प्रत्यभिज्ञानका विषय भिन्न है तो वह किस बातमें भिन्न है?

शायद कहा जाये कि अतीत कालवर्ती और वर्तमान कालवर्ती देवदत्तमें ऐक्यकी प्रतिति प्रत्यभिज्ञानसे होती है। अतः पूर्वज्ञानमें प्रतिभासित वस्तुको विशेषकपसे प्रत्यभिज्ञान जानता है इसलिए वह अगृहीतग्राही होनेसे प्रमाण है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह ऐक्य क्या चीज है, जिसे आप प्रत्यभिज्ञानका विषय बतलाते हैं—एकत्व संख्या या स्थायित्व? यदि ऐक्यसे मतलब एकत्व संख्यासे है तो एकत्व संख्याको प्रतीति तो प्रत्यक्ष कालमें ही हो जाती है; क्योंकि प्रत्यक्षसे एक देवदत्तका ज्ञान होता है तब प्रत्यभिज्ञानके विषयमें प्रत्यक्षसे क्या विशेषता रही? यदि एकत्वसे मतलब स्थायित्वसे है तो वह स्थायित्व देव-दत्तसे भिन्न है या अभिन्न है? यदि अभिन्न है तो जिस समय पूर्वज्ञानने देवदत्तको ज्ञाना उसी समय उससे अभिन्न स्थायित्वको भी उसीने जान लिया, तब प्रत्यभि-ज्ञान गृहीतग्राही क्यों नहीं हुआ।

यदि वह स्थायित्व देवदत्त से भिन्न है तो वह प्रत्यभिज्ञानके समयमें ही देव-दत्तमें उत्पन्न होता है अथवा उससे पहले उत्पन्न हो जाता है। यदि पहले उत्पन्न हो जाता है तो पूर्वज्ञान जब देवदत्तको जानता है तब उसके स्थायित्वको भो जान लेगा फिर प्रत्यभिज्ञानका विषय पूर्वज्ञानसे अधिक कैसे हुआ ?

यदि वह स्थायित्व प्रत्यभिज्ञानके समय हो उत्पन्न होता है तो वह प्रत्यभि-ज्ञानका विषय नहीं हो सकता; क्योंकि पहले जाने हुए पदार्थको कालान्तरमें जाननेपर ही प्रत्यभिज्ञान होता है। अतः प्रत्यभिज्ञान नामका कोई प्रमाण नहीं है।

उत्तरपक्ष--जैनोंका कहना है कि जैसे वित्रज्ञानमें नील, पीत आदि अनेक रूपोंकी प्रतीति होतो है वैसे ही प्रत्यभिज्ञानमें 'यह वही है' इन दो आकारोंकी प्रतीति होती है। अतः एक ज्ञानमें दो आकारोंके प्रतिभासित होनेमें कोई विरोध नहीं है। जैसे बौद्धमतमें चित्रपट आदि सामग्रीसे एक चित्रज्ञान पैदा होता है अथवा प्रत्यक्षादि सामग्रीसे निविकल्पक और सविकल्पक आकारोंको लिये हुए एक विकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है। वैसे हो

१. न्या० कु० च०, प० ४१४। प० क० मा०, प० ३४०।

प्रत्यक्ष और स्मरण रूप सामग्रीसे उत्पन्न होने बाला प्रत्यभिज्ञान दोनों आकारोंको लेकर ही उत्पन्न होता है। जैसे बौद्धमतमें एक ही ज्ञान परोक्ष और अपरोक्ष तथा निविकल्प और सिकल्प दो विरोधी धर्मोंका आधार होता है वैसे ही प्रत्यभिज्ञान भी यदि दो धर्मोंका आधार हो तो उसमें क्या आपित्त है? अतः बौद्धोंका यह प्रश्न कि दोनों आकार प्रस्परमें अलग-अलग प्रतिभासित होते हैं या एकमेक होकर प्रतिभासित होते हैं, व्यर्थ ही है। दोनों आकारोंके 'एकमेक' का मतलब यदि 'एक आधारमें रहना' है तो हमें इष्ट है; क्योंकि एक प्रत्यभिज्ञानमें दोनों आकार निर्वाधक्यसे प्रतीत होते हैं। और जो निर्वाध क्यसे प्रतीत हो, उसमें कुतकं करनेसे कोई लाभ नहीं है। यदि इस तरह कुतकं किया जाये तो बौद्धोंका विश्रज्ञान भी नहीं सिद्ध हो सकता। अतः परस्परमें विरोधी दो धर्मोंका आधार होनेसे प्रत्यभिज्ञानका अभाव सिद्ध करना युक्त नहीं है।

इसी तरह कारणका अभाव होनेसे प्रत्यभिज्ञानका अभाव सिद्ध करना भी अनुचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष और स्मरण प्रत्यभिज्ञानके कारण हैं। शायद कहा जाये कि प्रत्यक्ष और स्मरणका तो भिन्न-भिन्न विषय है तथा प्रत्यक्षका आकार 'यह' है और स्मरणका आकार 'वह' है तब ये दोनों एक प्रत्यभिक्षानके कारण कैसे हो सकते हैं? किन्तु यह आशंका उचित नहीं है, क्योंकि जो जिसके होनेपर ही होता है और नहीं होनेपर नहीं होता, वह उसका कारण माना जाता है। जैसे बीजके होनेपर ही अंकुर उत्पन्न होता है और बीजके अभावमें अंकुर नहीं होता तो बीजको अंकुरका कारण माना जाता है। वैसे ही दर्शन और स्मरणके होनेपर ही प्रत्यभिज्ञान उत्पन्न होता है अतः दर्शन और स्मरण उसके कारण हैं।

अब रह जाता है प्रश्न प्रत्यिभिज्ञानके प्रमाण होनेका। जो प्रत्यिभिज्ञानको प्रमाण नहीं मानते उनसे हमारा प्रश्न है कि वे उसे प्रमाण क्यों नहीं मानते? क्या उसका कोई विषय नहीं है? या वह गृहीतप्राही है अथवा वह दूसरे प्रमाणके द्वारा बाध्यमान है? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व और उत्तर पर्यायों में रहनेवाला एक द्रव्य प्रत्यिभिज्ञानका विषय है। इसके सिवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जब प्रत्यिभिज्ञानका स्वरूप भिन्न है तो उसका विषय भी भिन्न होना ही चाहिए। क्योंकि जिसका जिससे भिन्न स्वरूप होता है तो उसका उससे विषय भी विलक्ष्म होता है। जैसे प्रत्यक्षसे स्मरणका स्वरूप भिन्न है तो विषय भी भिन्न है, वैसे ही प्रत्यिभिज्ञानका स्वरूप अन्य ज्ञानोंसे विलक्षण है। अतः उसका विषय भी जुदा ही है। प्रत्यक्षका विषय वर्तमान वस्तु है और स्मरणका विषय भी जुदा ही है। प्रत्यक्षका विषय वर्तमान वस्तु है और स्मरणका विषय

बतीतकालीन वस्तु है किन्तु प्रत्यिभज्ञानका विषय अतीत और वर्तमान कालमें रहनेवाला द्रव्य-विशेष है। शायद कहा जाये कि सभी अर्थ प्रतिसमय क्षणिक हैं अतः ऐसा कोई द्रव्य-विशेष नहीं है जो प्रत्यिभज्ञानका विषय हो। किन्तु ऐसा कहना भी असंगत है। क्योंकि विचार करनेपर क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होता।

अतः विषयके न होनेसे प्रत्यिभज्ञानको अप्रमाण नहीं कहा जा सकता और न गृहीतग्राहो होनेसे हो उसे अप्रमाण कहा जा सकता है; क्योंकि प्रत्यिभ-ज्ञानके विषयको अन्य कोई प्रमाण ग्रहण नहीं कर सकता। इसका विशेष इस प्रकार है—प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तुका ग्राहक है, अतः वह अतीत और वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकत्वको ग्रहण करनेमें असमर्थ है। स्मरण केवल अतीत पर्यायको विषय करता है अतः वह भी उसे ग्रहण नहीं कर सकता। अतः प्रत्यिभज्ञानके सिवा अन्य कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, जो अतीत और वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकत्वको विषय कर सके।

बौद्ध—यदि प्रत्यक्ष और स्मरण एकत्वको विषय करनेमें असमर्थ हैं तो वे दोनों एकत्वको विषय करनेवाले प्रत्यभिज्ञानको कैसे उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि जो जिसका विषय नहीं होता वह उसके विषयमें ज्ञानको उत्पन्न नहीं कर सकता, जैसे चक्षु रसके विषयमें ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकती। इसी तरह एकत्व भी प्रत्यक्ष और स्मरणका विषय नहीं है।

जैन—उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योंकि इससे तो बौद्धमतमें ही दूषण आता है। बौद्ध निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे सविकल्पक प्रत्यक्षकी उत्पत्ति मानता है और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सामान्यको विषय नहीं करता फिर भी वह उसमें सविकल्पक ज्ञानको उत्पन्न कर देता है।

बौद्ध-यद्यपि सामान्य रूप अवस्तु निर्विकल्पकका विषय नहीं है फिर भी विकल्प वासनाकी सहायतासे निर्विकल्पक उसमें सविकल्पक ज्ञानको उत्पन्न कर देता है।

जैन-यह युक्ति तो हमारे पक्षमें भी समान है। प्रत्यक्ष भी स्मरणकी सहायतासे एकत्वमें प्रत्यभिज्ञानको उत्पन्न कर देता है।

यद्यपि एकत्व प्रत्यक्षका भी विषय है, किन्तु वह नियत वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकत्वको ही विषय करता है। परन्तु प्रत्यभिज्ञान अतीत और वर्तमान पर्यायमें रहनेवाले एकत्वको विषय करता है। अतः प्रत्यभिज्ञानका विषय कथंचित् अपूर्व है, इसलिए गृहीतग्राही होनेसे उसे अप्रमाण नहीं माना जा सकता। यदि सर्वधा अपूर्व अर्थको विषय करनेवाले ज्ञानको ही प्रमाण माना जायेगा तो अनुमान

आदि भी अप्रमाण हो जायेंगे; क्योंकि उनका विषय भी सर्वथा अपूर्व नहीं होता ।

तथा बाध्यमान होनेसे भी प्रत्यिभज्ञान अप्रमाण नहीं है; क्यों कि उसका कोई बाधक ही नहीं है। यदि कोई बाधक है तो वह प्रत्यक्ष है अथवा अनुमान है। प्रत्यक्ष बाधक नहीं हो सकता; क्यों कि प्रत्यिभज्ञानके विषयमें उसकी प्रवृत्ति ही नहीं है। और जो जिसके विषयको नहीं जानता वह उसका बाधक नहीं हो सकता। जैसे रूपज्ञानका रसज्ञान बाधक नहीं है। इसी तरह अनुमान भी बाधक नहीं हो सकता; क्यों कि प्रत्यभिज्ञानके विषयमें अनुमानकी भी प्रवृत्ति नहीं है। और यदि प्रवृत्ति हो भी तो वह उसका समर्थक ही होता है बाधक नहीं।

बौद्ध—नाखून कट जानेपर पुनः बढ़ जाते हैं। अतः कटनेपर बढ़े हुए नाखूनोंको यदि कोई प्रत्यभिज्ञानसे जान ले कि 'ये वही नाखून हैं' तो उसका ज्ञान बाघ्यमान देखा जाता है। तब प्रत्यभिज्ञान प्रमाण कैसे है ?

जैन—यदि कटनेपर पुनः बढ़े हुए नखोंमें 'यह वही नख हैं' यह प्रत्यिभन्नान बाधित होता है तो इससे सच्चे प्रत्यिभिन्नानमें बाधा कैसे आ सकती है ? यदि एक जगह किसी ज्ञानके असत्य सिद्ध होनेपर सब जगह उस ज्ञानको असत्य माना जायेगा तो सीपमें चाँदीका ज्ञान भ्रान्त होता है, इसलिए क्या चाँदीमें होनेबाला चाँदीका ज्ञान भी भ्रान्त माना जायेगा ? अतः एकत्व प्रत्यिभज्ञानको न मानना युक्त नहीं है।

इसी तरह सादृश्य प्रत्यभिज्ञानको न मानना भी अनुचित है, क्योंकि सादृश्य प्रत्यभिज्ञानके अभावमें अनुमान प्रमाण उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस मनुष्यने पहले धूमसहित अग्निको देखा है उसीको बादमें पूर्व धूमके समान धूमके देखनेसे अग्निका अनुमानज्ञान होता है, अन्यको नहीं। और बिना प्रत्यभिज्ञानके 'यह धूम पहले देखे हुए धूमके समान है' यह ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि पहलेका प्रत्यक्ष वर्तमान धूमको नहीं जान सकता, और अबका प्रत्यक्ष पहले देखे हुए धूमको नहीं जान सकता। और दोनोंको जाने बिना दोनोंमें रहनेवाले सादृश्यको नहीं जाना जा सकता। अतः एकत्व प्रत्यभिज्ञानकी तरह सादृश्य प्रत्यभिज्ञानको भी मानना चाहिए।

उपमान प्रमाणवादी मीमांसकका पूर्वपक्ष—जिस मनुष्यने गौको तो देखा, किन्तु गवयको नहीं देखा और न यही सुना कि गौके समान गवय होता है, वह मनुष्य जंगलमें घूमते हुए गवयको देखता है। गवयको देखनेके अनन्तर उसे 'इसके समान गौ होती है' इस प्रकारका जो परोक्ष गौमें सादृष्य ज्ञान होता है उसे

१. न्या० कु० च०, पृ० ४८६ । प्र> क० मा०, पृ० ३४७ । २६

उपमान प्रमाण कहते हैं। यदि उपमान प्रमाणको नहीं माना जायेगा तो गवयके देखनेसे दूरवर्ती गौमें जो सादृश्यज्ञान होता है वह कैसे होगा ?

बह उपमान पहले नहीं जानी गयी वस्तुका ही ज्ञान कराता है इसिलए इसे प्रमाण मानना चाहिए। यद्यपि उस मनुष्यने गौको पहले ही जान लिया था और गवयको देखते ही उसमें रहनेवाले सादृश्यको प्रत्यक्षसे जान लिया। किन्तु 'गवयके समान गौ है' इसको पहले नहीं जाना अतः उपमानका विषय अपूर्व ही है। शायद कहा जाये कि गवयके दर्शन कालमें ही गौका स्मरणसे और सादृश्यका प्रत्यक्षसे ज्ञान हो जाता है और इसके अतिरिक्त और कुछ जाननेको नहीं है अतः उपमान जानी हुई बातको ही जानता है? किन्तु ऐसा कहना भी अयुक्त है यद्यपि प्रत्यक्षसे सादृश्यका और स्मृतिसे गौका ज्ञान हो जाता है फिर भी सादृश्यविशिष्ट गौका ज्ञान न तो स्मृतिसे होता है, न प्रत्यक्षसे होता है किन्तु ऐसा कहना अगुहीतग्राही होनेसे प्रमाण है। उसको तो उपमान ही जानता है अतः उपमान अगृहीतग्राही होनेसे प्रमाण है। अनुमानको भी तो इसीलिए प्रमाण माना जाता है। यद्यपि पर्वत आदि स्थानका प्रत्यक्ष हो जाता है और स्मृतिसे अग्निका बोघ हो जाता है, फिर भी अग्निविशिष्ट पर्वतका ज्ञान तो अनुमानसे हो होता है, अतः अनुमान प्रमाण है, इसी तरह उपमानको भी प्रमाण मानना चाहिए।

शायद आप कहें कि उपमान प्रमाण भले हो हो, किन्तु वह एक स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है। किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है; क्योंकि उपमानका अन्तर्भाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंमें नहीं हो सकता। इसका विशेष इस प्रकार है -उपमान प्रत्यक्षरूप नहीं है; क्योंकि परीक्ष गौमें इन्द्रिय सम्बन्धके बिना ही उपमान प्रमाण उत्पन्न होता है। स्मरण रूप भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षसे जाने हुए पदार्थका ही कालान्तरमें स्मरण हुआ करता है। अतः जिस समय गौका प्रत्यक्ष हुआ था उस समय गवयका प्रत्यक्ष न होनेसे स्मरण गवयगत सादृश्यको नहीं जान सकता । अतः उपमान स्मरणक्रप नहीं है । उपमान अनुमानक्रप भी नहीं है, क्योंकि अनुमान लिंग (हेतु) से उत्पन्न होता है और यह लिंगसे उत्पन्न नहीं होता । तथा यह शब्द प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि जिसने गौके समान गवय होता है, यह वाक्य नहीं सुना उस मनुष्यको उपमान ज्ञान होता है। यह अर्थापत्ति प्रमाण भी नहीं है क्योंकि अर्थापत्ति किसी ऐसे देखे हुए अथवा सुने हुए अर्थकी अपेक्षा लेकर होती है जिसके बिना वैसा हो सकना शक्य न हो। किन्तु उपमानमें किसी ऐसे दृश्य अथवा श्रुत अर्थकी अपेक्षा नहीं रहती। और अभाव प्रमाण तो यह हो ही कैसे सकता है, क्योंकि अभाव तो वस्तुके अभावको जानता है और उपमान सद्भावको जानता है। अतः उपमान एक स्वतन्त्र प्रमाण है।

## उपमानका सादृश्य प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि मीमांसकने उपमानका जो स्वरूप बत-लाया है वही ठंक नहीं है, क्योंकि उस प्रकारसे प्रतीति ही नहीं होती। जिस मनुष्यने यह नहीं सुना कि 'गौके समान गवय होता है' जंगलमें घूमते हुए यदि वह गौके समान किसी ऐसे पशुको देखता है जिसे उसने पहले नहीं देखा तो उसको यही प्रतीति होती है कि 'यह गौके समान ही कोई जानवर है।' किन्तु 'इसके समान गौ है' इस प्रकारका ज्ञान या व्यवहार किसीको भी नहीं होता। और यदि किसीको ऐसा ज्ञान हो भी तो यह प्रत्यभिज्ञानसे जुदा प्रमाण नहीं है।

मीमांसक—प्रत्यिभज्ञान अनुभूत पदार्थमें ही होता है; क्योंकि वह प्रत्यक्ष और समर्णसे उत्पन्न होता है। किन्तु सामने वर्तमान गवयमें रहनेवाले सादृश्यके साथ गौका अनुभव पहले कभी नहीं हुआ; क्योंकि गवयको बिना जाने गवयगत सादृश्यसे विशिष्ट गौको कैसे जान सकता है। तब प्रत्यभिज्ञानकी प्रवृत्ति इसमें कैसे हो सकती है?

जैन—इस तरहसे तो 'यह वही है' इत्यादि प्रतीतिको भी प्रत्यभिज्ञान नहीं कहा जा सकेगा; क्योंकि पहले जब देवदत्तको देखा था तब उसकी उत्तरपर्यायका अनुभव नहीं हुआ था। शायद कहा जाये कि एकत्व प्रत्यभिज्ञानमें यद्यपि उत्तर पर्यायका पहले अनुभव नहीं होता किन्तु उस पर्यायमें अनुस्यूत जो देवदत्त नामक द्रव्य है उसका अनुभव तो पहले हो जाता है अतः प्रत्यभिज्ञान सम्भव है। तो यह बात तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञानमें भी सम्भव है। क्योंकि यद्यपि गवयका पहले प्रत्यक्ष नहीं हुआ किन्तु सादृश्यका प्रत्यक्ष तो पहले ही हो गया।

मीमांसक-जब गवयका प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो सादृश्यका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ?

जैन—सादृश्यका प्रत्यक्ष कब नहीं हुआ ? गौको देखनेक समय नहीं हुआ या बादमें नहीं हुआ ? यदि गौके प्रत्यक्षके समय सादृश्यकी प्रतीति न होनेसे उसे गौका विशेषण नहीं मानते हो तो एकत्व प्रत्यभिज्ञानमें पूर्व पर्यायकी प्रतीतिके समय उत्तर पर्यायकी प्रतीति नहीं होतो अतः उत्तर पर्याय देवदत्तरूप द्रव्यका विशेषण नहीं हो सकतो । यदि बादमें होनेवाले प्रत्यक्षसे उत्तर पर्यायको प्रतीति होनेपर भी उत्तर पर्याय देवदत्तरूप द्रव्यका विशेषण हो सकती है तो गवयको जाननेवाले प्रत्यक्षसे जाना हुआ सादृश्य भो पहले देखी हुई गौका विशेषण हो सकता है।

अतः ज्ञाता पुरुष गवयको देखकर पहले अनुभूत गौका स्मरण करता है और

फिर गौ और गवयमें सादृश्यभ्यवहार करके यह संकलन करता है कि इसके समान गौ है। और जो संकलनात्मक ज्ञान होता है वह प्रत्यिभज्ञान ही है।

मीमांसक—यदि इस ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान मानते हैं तो इसे भी स्मरण और प्रत्यक्ष रूप सामग्रीसे उत्पन्न होना चाहिए। किन्तु वह सामग्री उपमानमें नहीं है, उपमान तो गवयके प्रत्यक्ष रूप सामग्री मात्रसे उत्पन्न होता है।

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है, उपमानमें भी प्रत्यक्ष और स्मरणरूप सामग्री मीजूद है। हम पूछते हैं कि गवयका प्रत्यक्ष 'इसके समान गी है' इस ज्ञानको स्मरणकी सहायतासे उत्पन्न करता है अथवा उसकी सहायताके बिना उत्पन्न करता है ? यदि स्मरणकी सहायताके बिना भी गवय प्रत्यक्ष 'इसके समान गौ हैं इस ज्ञानको उत्पन्न करता है तो जिस व्यक्तिने गौको कभी नहीं देखा उसे भी गवयके देखनेसे यह ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए कि इसके समान गौ है। यदि स्मरणको अपेक्षासे उक्त ज्ञान उत्पन्न होता है तो स्मरणमात्रकी सहायतासे उत्पन्न होता है अथवा गौका स्मरण होनेपर ही उत्पन्न होता है ? यदि स्मरणमात्र-की सहायतासे ही गवय प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानको उत्पन्न करता है तो गनयको देखते समय घोड़ेका स्मरण आ जानेसे भी 'इसके समान गौ है' यह ज्ञान उत्पन्न हो जाना चाहिए। यदि गौका स्मरण होनेपर ही गवय प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानको उत्पन्न करता है तो केवल गौको स्मृति होनेसे करता है या साद्श्य विशिष्ट गौका स्मरण होनेसे करता है ? प्रथम पक्षमें भैंसका स्मरण होनेपर भी गवय प्रत्यक्ष उक्त ज्ञानको उत्पन्न कर देगा क्योंकि बिना साद्श्य प्रतीतिके जैसी ही भैंस वैसी हो गौ। यदि गवयकी समानतासे युक्त गौके स्मरणकी अपेक्षासे ही गवय प्रत्यक्ष 'इसके समान गी हैं इस ज्ञानको उत्पन्न करता है, तो यह सिद्ध होता है कि सादृश्यका प्रत्यक्ष पहले ही गोदर्शन कालमें हो जाता है, यदि ऐसा न हो तो उत्तरकालमें गवय-गत साद्रथसे विशिष्ट गौका स्मरण नहीं हो सकता। अतः स्मृति और प्रत्यक्षकी सहायतासे उत्पन्न होनेवाला उपमान प्रत्यभिज्ञानसे पृथक् प्रमाण नहीं है।

उपमानप्रमाणवादी नैयायिकका पूर्वंपक्ष—नैयायिक भी उपमान नामका एक स्वतन्त्र प्रमाण मानता है, किन्तु उसके उपमानका लक्षण मीमांसकसे भिन्न है। अतः उसका कहना है कि मीमांसकका उपमान प्रमाण प्रत्यभिज्ञान वगैरहसे भले ही जुदा प्रमाण न हो, किन्तु नैयायिकोंने जो उपमान माना है वह तो एक स्वतन्त्र ही प्रमाण है। उसका स्वरूप इस प्रकार है—किसी मनुष्यने यह सुना कि जैसी गी होती है वैसा ही गवय होता है। उसके परचात् उसे जंगलमें घूमते हुए गौके समान एक पशु दिखाई दिया। उसे देखते हो उसे पहले सुने हुए वाक्यका स्मरण

हो बाया । उससे उसे यह ज्ञान हुआ कि 'इस प्राणीका नाम गवय है'। यह ज्ञान प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंका फल नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष तो वनमें स्थित गवयके आकार-मात्रका ज्ञान कराता है, अनुमानमें अन्वय, व्यतिरेक आदि सामग्रोकी आवश्यकता होती है जब कि यह उसके बिना ही होता है। आगम प्रमाणका भी यह फल नहीं है; क्योंकि वह मनुष्य 'गौके समान गवय होता है' केवल इस वाक्यके स्मरणसे ही जंगलमें स्थित पशुको 'यह गवय नामका प्राणी है' इस रूपमें नहीं जानता। किन्तु प्रसिद्ध गौके साथ उसकी समानता देखकर जानता है। और गवयको देखे बिना 'यह गवय नामका प्राणी है' इस प्रकार गवय संज्ञा और गवय संज्ञावाले प्राणीके सम्बन्धका ज्ञान नहीं हो सकता। अतः यह ज्ञान उपमान प्रमाणका ही फल है। उपमानके स्वरूपके विषयमें यह नव्य नैयायिकोंका मत है।

वृद्ध नैयायिकोंका मत कुछ भिन्न है। वे उपमानका स्वरूप इस प्रकार बत-लाते हैं—कोई नागरिक पृश्य गवयके स्वरूपसे अनिभन्न है। वह किसी जानकार बनवासीसे पूछता है कि 'गवय कैसा होता है ?' वनवासी कहता है कि 'जैसी गी होती है वैसा ही गवय होता है'। यह वाक्य अप्रसिद्ध गवयकी प्रसिद्ध गोके साथ समानता बतलाते हुए अप्रसिद्ध पशुको गवयशब्द वाच्य ज्ञापित करता है। यह उपमान प्रमाण है।

(उत्तरपक्ष) नेयायिकोंके उपमानप्रमाणका सादश्य प्रत्यभिज्ञानमें अन्तर्भाव— जैनोंका कहना है कि जो संज्ञा और संज्ञोके सम्बन्धकी साक्षात् प्रतिपत्तिका अंग है उसे यदि उपमान प्रमाण मानते हैं तो मीमांसकोंके द्वारा माने गये उपमान प्रमाण-से नैयायिकोंके उपमान प्रमाणमें कोई विशेषता नहीं रहती और ऐसा होनेसे मीमांसकोंक उपमान प्रमाणमें जो दूषण दिये हैं वे सब नैयायिकोंके उपमान प्रमाणमें भी आते हैं।

नैयायिकों-द्वारा कल्पित अअसिद्ध गवयिष्डमें इन्द्रियोंसे होनेवाला प्रसिद्ध गोपिण्डके सादृश्यका ज्ञान संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी साक्षात् प्रतिपत्तिका अंग नहीं हो सकता। यदि वह उसकी प्रतिपत्तिका अंग है तो अकेला या संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी स्मृतिकी सहायताकी अपेक्षा लेकर? यदि अकेला ही उसकी प्रतिपत्तिका अंग है तो जिसने यह नहीं सुना कि गौके समान गवय होता है किन्तु गौको देखा है ऐसे नागरिकको भी जंगलमें गवयको देखकर गौके सादृश्यका ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा देगा कि यह गवय नामका प्राणी है। शायद कहा जाये कि 'गौके समान गवय होता है' इस वाक्यके सुननेकी सहायतासे ही गौके सादृश्यका

ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा सकता है कि यह गवय नामका प्राणी है, अकेला नहीं करा सकता? तो जिस मनुष्यने उस वाक्यको सुना तो, किन्तु भूल गया उस मनुष्य-को भी जगंलमें गवय देखकर गौके साद्श्यका ज्ञान यह प्रतिपत्ति करा देगा कि यह गवय नामका प्राणी है ? इन आपित्रायोंके भयसे यदि आप यह स्वीकार करते हैं कि 'गौके समान गवय होता है' इस वाक्यके स्मरणकी सहायतासे ही गौके सादृश्यका ज्ञान यह प्रतिपत्ति कराता है कि 'यह गवय नामका प्राणी है' तो 'प्रत्यभिज्ञानके प्रसादसे ही संज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धकी साक्षात् प्रतिपत्ति होती हैं यह बात आपने स्वीकार कर ली; क्योंकि गौ और गवयके सादृश्यका परामर्श करके प्रत्यभिज्ञान ही संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धकी प्रतिपत्तिमें कारण होता है। अतः 'गौके समान गवय होता है' इस वाक्यके स्मरणकी सहायतासे ही गवयका प्रत्यक्ष, पहले देखी हुई गौ और वर्तमानमें सामने मौजूद गवयमें समानताको विषय करनेवाले प्रत्यभि-ज्ञानको उत्पन्न करता है। प्रत्यभिज्ञानके सिवा अन्य कोई ज्ञान गौ और गवयके साद्रयको विषय नहीं कर सकता । गवयका प्रत्यक्ष, अथवा गौका स्मरण, अथवा दोनों उक्त साद्श्यको विषय नहीं कर सकते यह मीमांसकके द्वारा माने गये उपमान प्रमाणका विचार करते समय कह आये हैं। अतः गौ और गवयके साद्श्यको विषय करनेवाला प्रत्यिभज्ञान ही यह प्रतिपत्ति कराता है कि यह गवय नामका प्राणो है।

इसी से जो संज्ञा और संज्ञों के सम्बन्धकी परम्परण प्रतिपित्तिमें अंग है वह उपमान है, ऐसा कथन भी खण्डित हुआ समझना चाहिए। संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धको साक्षात् प्रतिपित्ता करानेवाले प्रत्यभिज्ञानका जनक होनेसे गौगत सादृश्य ज्ञान आदिको उपचारसे उपमान माननेमें हमे कोई आपिता नहीं है।

इसीसे वृद्ध नैयायिकोंने जो उपमान प्रमाणका लक्षण किया है कि गो और गवयकी समानता बतलानेवाला अतिदेश वाक्य हो उपमान प्रमाण है, वह भी खण्डत हुआ समझना चाहिए; क्योंकि वाक्यरूप प्रमाण तो आगम ही हो सकता है, उपमान नहीं हो सकता। अतः गो और गवयके सादृश्यको विषय करनेवाला प्रत्यभिज्ञान हो वास्तवमें उपमान है उसके सिवा अन्य कोई उपमान प्रमाण नहीं है।

तथा यदि इस तरहके ज्ञानको उपमान प्रमाणका फल माना जायेगा तो नैयायिक और मोमांसकको अनेक प्रमाण मानने पड़ेंगे। जैसे, किसी मनुष्यने सुना 'जो सिहासनपर बैठा हो वह राजा है।' या 'जो दूध और पानीको अलग-अलग कर दे वह हंस है' या छह पैरका भौरा होता है, जिसमें सात-सात पत्ते हों वह विषमच्छद नामका वृक्ष है। और इन वाक्योंका संस्कार उसके मनमें बैठ गया। उसके परचात् जब वह मनुष्य उस प्रकारके राजा वगैरहको देखता है तो उसे 'यह राजा है' 'यह भौरा है' इस प्रकार संज्ञा और संज्ञीके सम्बन्धको प्रतिपत्ति होती है। यह प्रतिपत्ति उपमान तो नहीं है; क्योंकि उपमान तो प्रसिद्ध अर्थकी समानताको अपेक्षा करता है। उक्त उदाहरणोंमें प्रसिद्ध अर्थकी समानताको कोई अपेक्षा नहीं है। किन्तु उक्त सब ज्ञान स्मृति और प्रत्यक्षको सहायतासे उत्पन्न होते हैं और जोड़रूप हैं अतः इन सबका अन्तर्भाव प्रत्यिभज्ञानमें हो जाता है। अतः उपमानके स्थानपर प्रत्यिभज्ञान प्रमाणको स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है।

### तर्कप्रमाण

जिसे जैन सिद्धान्तमें 'चिन्ता' कहा है उसे ही दार्शनिक क्षेत्रमें तर्क कहते हैं। इसका एक नाम ऊह भी है। ज्याप्तिक ज्ञानको तर्क कहते हैं। और साध्य तथा साधनके अविनाभावको ज्याप्ति कहते हैं। अविनाभाव एक नियम है और वह नियम दो प्रकारसे ज्यवस्थित है। उनमें एक प्रकारका नाम है तथोपपत्ति और दूसरे प्रकारका नाम है अन्यथानुपपत्ति। इन दोनों प्रकारोंको भी 'अविनाभाव' कहते हैं। साध्यके होनेपर ही साधन होता है इसे तथोपपत्ति अविनाभाव कहते हैं। साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्यथानुपपत्ति अविनाभाव कहते हैं। 'साध्यके न होनेपर साधन नहीं होता' इसे अन्यथानुपपत्ति अविनाभाव कहते हैं। जैसे, अग्निके होनेपर ही धूम होता है और अग्निके अभावमें धूम नहीं होता। यहां अग्नि साध्य है और धूम उसका साधन है, क्योंकि धूमको देखकर उससे उस स्थानपर अग्निको सिद्ध किया जाता है। जो सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं और जिसके द्वारा सिद्ध किया जाता है उसे साधन कहते हैं।

बार-बार धूमके होनेपर अग्निका अस्तित्व देखकर और अग्निके अभावमें धूमका अभाव देखकर धूम और अग्निके विषयमें अविनाभाव नियम बनाया जाता है कि जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। और जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता। इसीका नाम व्याप्ति है।

शंका—'जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ घूम भी नहीं होता' यह कैसे ज्ञात होता है?

उत्तर—अग्निके अभावमें धूमको प्रतीति नियमसे नहीं होती । अतः अग्निके होनेपर ही धूम होता है। यदि ऐसा न हो तो जैसे धूमके अभावमें भी कहीं अग्नि पायी जाती है वैसे हो अग्निके अभावमें कहीं धूम भी पाया जाना चाहिए। अतः जो जिसके बिना भी पाया जाता है वह उससे नियत नहीं है। जैसे धूमके अभावमें भी पायो जानेवाली आग धूमसे नियत नहीं है। किन्तु धूम अग्निके बिना नहीं होता अतः वह अग्निसे नियत है।

शंका—अग्निके अभावमें धूमका नियमसे अभाव होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जादूगरके घड़ेसे बिना अग्निके भी धूम निकलता हुआ देखा जाता है।

उत्तर—ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, जादूगरके घड़ेमें भी अग्निके होनेपर ही धूमका सद्भाव सम्भव है। अग्निके बिना घुआँ उत्पन्न ही नहीं हो सकता। तब जादूगरके घड़ेमें अग्निके अभावमें धूमके सद्भावकी आशंका कैसे की जा सकती है?

शंका—तब जैसे पर्वतपर धुर्शां उठता देखकर वहां अग्निको जाना जाता है कि पर्वतपर आग है; क्योंकि धुर्झां उठ रहा है, वैसे ही जादूगरके घड़ेसे घुर्झां निकलते देखकर उस घड़ेमें अग्निका सद्भाव क्यों नहीं सिद्ध किया जाता ?

उत्तर—पर्वतके घुएँसे जादूगरका घुआँ निराला होता है। पर्वतपर आग जलनेसे उठा हुआ घुआँ घना और घ्वजाकी तरह लहराता हुआ होता है, किन्तु जादूगरके घड़ेसे निकलनेवाला घुआँ वैसा नहीं होता। अतः उससे वहाँ अग्निके होनेका अनुमान नहीं किया जाता।

शंका—यदि अग्नि और धूमकी वास्तवमें व्याप्ति है तो प्रथम ही धूम और अग्निका दर्शन होनेपर व्याप्तिका ग्रहण क्यों नहीं होता ?

उत्तर—उस समय उसका ग्राहक ज्ञान नहीं है। जिस समय जिसका ग्राहक नहीं होता उस समय उसका प्रतिभास नहीं होता। जैसे रूप दर्शनके समय रसका प्रतिभास नहीं होता। इसी तरह धरिन और घूमके प्रथम दर्शनके समय व्याप्ति-का ग्राहक ज्ञान नहीं है इससे उसका ग्रहण नहीं होता।

शंका-अग्नि और धूमके प्रथम दर्शनके समय व्याप्तिका ग्राहक ज्ञान क्यों नहीं है ?

उत्तर—व्याप्तिज्ञानके कारण दो हैं—एक प्रत्यक्ष और एक अनुपलम्म । अग्निके होनेपर धूमके होनेका ज्ञान प्रत्यक्ष है और अग्निके अभावमें धूमके अभाव-का ज्ञान अनुपलम्म है। धूम और अग्निके प्रथम दर्शनके समय ये दोनों कारण नहीं होते, इससे उस समय व्याप्तिका ज्ञान नहीं होता। किन्तु व्याप्तिका ज्ञान न होनेसे उस समय धूम और अग्निमें व्याप्तिका अभाव नहीं है; क्योंकि यदि धूम और अग्निके प्रथम दर्शनके समय उनमें व्याप्ति न हो तो धूम और अग्निका बार-बार उपलम्भ और अनुपलम्भ होनेपर व्याप्तिकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? दसीसे परीक्षामुखमें कहा है कि 'उपलम्भ ( साध्यके होनेपर ही साधनका होना ) और अनुपलम्भ ( साध्यके अभावमें साधनका न होना ) के निमित्तसे होनेवाले व्याप्तिज्ञानको तर्क कहते हैं।

ैव्याप्तिका ज्ञान न तो प्रत्यक्षसे हो सकता है और न अनुमानसे हो सकता है अतः तर्क एक पृथक् ही प्रमाण है।

प्रत्यक्ष से ही व्याप्तिका ज्ञान माननेवाले योगोंका प्रवेपक्ष—नैयायिकोंका कहना है कि साध्य और साधनके अविनाभावकी प्रतीति प्रत्यक्षसे ही हो जाती है। क्योंकि प्रथम प्रत्यक्षमें भी जो धूमकी प्रतीति होती है वह अग्निके सम्बन्धी-रूपसे ही होती है। बतः धूम और अग्निके नियमकी प्रतीति भी तभी हो जाती है। प्रथम प्रत्यक्षके समय 'यह धूम क्या अग्निसे उत्पन्न हुआ है अथवा किसी दूसरे कारणसे उत्पन्न हुआ है' न तो इस प्रकारका संशय होता है और 'यह धूम अग्निसे भिन्न किसी दूसरे कारणसे ही उत्पन्न हुआ है' न इस प्रकारका विपर्यय ज्ञान होता है। किन्तु 'अग्निका ही यह धुआँ है' इस प्रकार अग्निके सम्बन्धीके रूपसे ही धूमकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार प्रथम प्रत्यक्षमें व्याप्तिकी प्रतीति हो जानेपर उसके पश्चात् जो खिन और धूमका बार-बार उपलम्भ और अनुप्लम्भ होता है वह उसी ज्ञानको दृढ़ करता है। शायद कहा जाये कि जब प्रथम प्रत्यक्षमें हो व्याप्तिकी प्रतीति हो जाती है तो उसी समय 'धूम अग्निसे नियत (बद्ध) हैं' इस प्रकारको व्याप्तिको प्रतीति क्यों नहीं हो जाती ? इसका उत्तर यह है कि उस समय ऐसी सामग्री मौजूद नहीं है। व्याप्तिका उल्लेख तो अनुसन्धानसे होता है, अनुसन्धानका तात्पर्य है—एक बार रसोईवरमें अग्निके होनेपर धूम देखा, पश्चात् किसी दूसरी जगह भी वैसा ही देखा। यह अनुसन्धान बार-बार अग्निके सद्भावमें धूमका सद्भाव और अग्निके अभावमें धूमका अभाव देखनेसे होता है। इनमें-से प्रथमको अन्वय और दृसरेको व्यतिरेक कहते हैं। सन्देहको दूर करनेके लिए अन्वय और व्यतिरेकका दर्शन उचित हो है। अतः बार-बार धूम और अग्निके अन्वय और व्यतिरेकको देखकर इन्द्रियोंसे होनेवाला व्याप्तिज्ञान प्रत्यक्ष हो है।

उत्तरपक्ष — व्यासिप्रहणके लिए जैनोंके द्वारा तककी आवश्यकताका समर्थन -नैयायिकोंका कहना है कि प्रत्यक्षसे ही अविनाभावकी प्रतीति होती है तो हम

१. 'वपलम्भानुपलम्मनिमित्तं स्याप्तिज्ञानमृहः ।' ३-११ ।

२. 'श्रविकल्पिया लिङ्ग' न किंचित् संप्रतोयते । नानुमानादसिद्धत्वात् प्रमाणान्तर-माजसम्।'—लघीय० ३-११ ।

३. न्या० कु० च०, प्० ४२८।

उनसे पूछते हैं कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण होता है अथवा मानस प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण होता है? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण नहीं हो सकता; क्योंकि प्रतिनियत देश और प्रतिनियत कालमें स्थित जिस पदार्थके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होता है उसे ही इन्द्रियप्रत्यक्ष जानता है। व्याप्ति तो समस्त देश और समस्त कालवर्ती अर्थको लेकर होती है। अतः तीनों लोकोंमें रहनेवाले अतीत, अनागत और वर्तमान समस्त पदार्थोंका उपसंहार करनेसे ही व्याप्तिका ग्रहण हो सकता है, क्योंकि व्याप्तिका अर्थ है व्यापना अर्थात् समस्त व्याप्य व्यक्तियोंको व्याप्य रूपसे और समस्त व्यापक व्यक्तियोंको व्यापक रूपसे अपने अंकमें लेना। किन्तु समस्त व्याप्य और व्यापक व्यक्तियोंके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध सम्भव नहीं है और न इन्द्रियोंमें उनका ग्रहण करनेकी सामर्थ्य ही है। इन्द्रिय तो वर्तमान नियत अर्थको ही ग्रहण कर सकती है। तब प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ज्ञान कैसे हो सकता है?

नैयायिकोंका यह कहना भी कि—'प्रथम प्रत्यक्षके समय ही अग्निके सम्बन्धीके रूपमें घूमकी प्रतीति होती है अतः घूम और अग्निके नियमका प्रतिभास भी उसी समय हो जाता है, ठीक नहीं है; क्योंकि रसोईघरमें घूमका प्रथम प्रत्यक्ष होनेपर घूमकी प्रतीति रसोईघरके अन्दर स्थित नियत अग्निके सम्बन्धीके रूपमें होती है अर्थात् 'यह घूम इस अग्निका है' ऐसी प्रतीति होती है या सर्वत्र घूमके होनेपर अग्नि होती है ऐसी प्रतीति होती है या सर्वत्र घूमके होनेपर अग्नि होती है ऐसी प्रतीति होती है? प्रथम पक्षमें प्रथम प्रत्यक्षके समय व्याप्तिकी प्रतिपत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि व्याप्ति तो सर्वोपसंह। रवती होती है प्रतिनियत व्यक्तिमें व्याप्ति नहीं हुआ करती। दूसरे पक्षमें एक प्रत्यक्षकी तो बात ही क्या, सैकड़ों प्रत्यक्षोंसे भी व्याप्तिको नहीं जाना जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष सम्बद्ध और वर्तमान अर्थको ही विषय करता है। अतः वह जो कोई भी घूम है वह सब अग्निके होनेपर ही होता है' इस तरह सबको उपसंहार करके अविनाभाव नियमको जाननेमें असमर्थ है।

शायद कहा जाये कि अन्वय और ज्यतिरेककी सहायतासे प्रत्यक्ष ज्याप्तिको जान लेगा। किन्तु ऐसा कहना भी गलत है; क्योंकि हजारों बार अन्वय और ज्यतिरेककी सहायता होनेपर भी जिस विषयमें प्रत्यक्षमें प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति होती है वहीं पर वह ज्यक्तिको जान सकता है न कि 'जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है और जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता' इस प्रकार सर्वोपसंहार रूपसे ज्याप्तिको जान सकता है। और जिस विषयमें प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति होती है केवल वहीं के धूम और अग्निकी ज्याप्तिको जानना ज्यर्थ है; क्योंकि ज्याप्तिकी आवश्यकता अनुमानके लिए होती है, किन्तु जब साध्य और साधनको प्रत्यक्षसे ही जान लिया तब अनुमान नी आवश्यकता ही नहीं रहती।

तथा नैयायिकने जो यह कहा है कि 'व्याप्तिका उल्लेख अनुसन्धानसे होता है' सो उसका यह कहना ठीक है, क्योंकि जैनदर्शन उपलम्भ और अनुपलम्भसे होने-वाले ज्ञानको ही व्याप्तिकी प्रतिपत्ति करानेमें समर्थ मानता है। किन्तु वह ज्ञाप प्रत्यक्ष रूप नहीं है, उसको उत्पादक सामग्री और विषय प्रत्यक्षसे भिन्न ही है। प्रत्यक्ष तो इन्द्रिय बादि सामग्रोसे उत्पन्न होता है और इन्द्रियसे सम्बद्ध वर्तमान अर्थको विषय करता है, यह बात प्रसिद्ध है। किन्तु तर्क नामका वह ज्ञान वैसा नहीं है तब उसे प्रत्यक्ष रूप कैसे माना जा सकता है?

शंका—यदि तर्कज्ञान प्रत्यक्ष रूप नहीं है तो वह इन्द्रियोंकी अपेक्षा क्यों करता है ?

उत्तर—व्याप्तिज्ञानके कारण हैं — प्रत्यक्ष और अनुपलम्म । और प्रत्यक्ष तथा अनुपलम्भमें इन्द्रिय कारण है । अतः इन्द्रिय तर्कके कारणकी कारण है । इसलिए तर्कमें इन्द्रियोंकी अपेक्षा होती है । अतः इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष व्याप्तिको जाननेमें समर्थ नहीं है । मानस प्रत्यक्ष भी व्याप्तिको नहीं जान सकता; क्योंकि बाह्य इन्द्रियकी सहायताके बिना बाह्य पदार्थोंमें मनकी प्रवृत्ति नहीं होतो । और व्याप्ति बाह्य पदार्थोंका धर्म होनेसे बाह्य पदार्थ है । इसके सिवा न्यायदर्शनमें मनको अणुरूप माना है । अतः अणुरूप मनका एक साथ समस्त पदार्थोंके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । वह व्याप्तिको कैसे जान सकता है ?

अतः इन्द्रियजन्यप्रत्यक्ष और मानसप्रत्यक्ष न्याप्तिको नहीं जान सकते । इसी तरह योगिप्रत्यक्ष भी न्याप्तिको नहीं जान सकता; क्योंकि वह विचारक नहीं है, अतः 'जितना भो धूम है वह सब अग्निसे हो उत्पन्न होता है, बिना अग्निके नहीं होता' इस तरहका विचार वह नहीं कर सकता । अतः किसी भी प्रत्यक्षसे साध्य और साधनकी न्याप्तिको नहीं जाना जा सकता । अतः न्याप्तिके ग्राहक तर्कको एक पृथक् प्रमाण मानना आवश्यक है । उसके विना न्याप्तिका ग्रहण नहीं हो सकता और न्याप्तिका ग्रहण हुए बिना अनुमान प्रमाण नहीं वन सकता । अतः जैसे अनुमानके बिना साध्यको सिद्धि नहीं होती इमिलिए अपने-अपने अभीष्ट तत्त्वको सिद्धिके लिए अनुमान आवश्यक है वैसे हो साध्य और साधनको न्याप्तिके सिद्ध हुए विना अनुमान नहीं बन सकता । अतः अनुमानकी सिद्धिके लिए न्याप्तिके सिद्ध हुए विना अनुमान नहीं बन सकता । अतः अनुमानकी सिद्धिके लिए न्याप्तिको सिद्धि आवश्यक है अतः उसके लिए तर्क नामका पृथक् प्रमाण मानना चाहिए ।

#### अनुमान प्रमाण

साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान प्रमाण कहते हैं। साधनको लिंग और साध्यको लिंगी भी कहते हैं। अतः ऐसा भी कह सकते हैं कि लिंगसे लिंगीके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। लिंग अर्थात् चिह्न और लिंगी अर्थात् उस चिह्न बाला। जैसे धूमसे अग्निको जान लेना अनुमान है। यहाँ धूम साधन अथवा लिंग है और अग्नि साध्य अथवा लिंगो है। अग्निका चिह्न धूम है। कहीं घुओं उठता हुआ दिखाई दे तो प्रामीण लोग तक धुएँको देखकर यह प्रनुमान कर लेते हैं कि वहाँ आग जल रही है। क्योंकि बिना आगके घुआँ नहीं उठ सकता। अतः ऐसे किसी अग्निमात्री चिह्नको देखकर उस चिह्नवालेको जान लेना अनुमान है।

साधन अथवा लिंग ऐसा होना चाहिए जो साध्य अथवा लिंगीका अविना-भावी रूपसे सुनिश्चित हो। अर्थात् साध्यके होनेपर हो हो और साध्यके न होने-पर न हो। ऐसा साधन ही साध्यकी ठीक प्रतीति कराता है। अकलंकदेवने साधन अथवा लिंगको 'साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलक्षण' कहा है। अर्थात् साध्यके साथ सुनिश्चित अविनाभाव ही साधनका प्रधान लक्षण है। इसीको संक्षेपमें 'अन्यथानु पपत्ति' भी कहते हैं। 'अन्यथा' यानी साध्यके अभावमें साधनकी 'अनु-पपत्ति—अभावको अन्यथानु उपत्ति कहते हैं। अतः जो साध्यके अभावमें न रहता हो और साध्यके सद्भावमें ही रहता हो वहो साधन सच्चा साधन है। साधनको हेतु भी कहते हैं।

हंतुके लक्षणके विषयमें बौद्धका पूर्वपक्ष—बौद्ध का कहना है कि हेतुका जो लक्षण 'साध्याविनाभाव' कहा है वह ठोक नहीं है, हेतुका एक लक्षण नहीं है, किन्तु उसके तीन लक्षण है। वे तीन लक्षण हैं—१ पक्षधमीत्व, २ सपक्षसत्त्व और ३ विपक्ष असत्त्व। अर्थात् हेतुको पक्षका धर्म होना चाहिए, सपक्षमें रहना चाहिए और विपक्षमें नहीं ही रहना चाहिए। जिसमें ये तीनों लक्षण पाये जाते हैं, वही हेतु सम्यक् हेतु है। जैस, इस पर्वतमें आग है; क्योंकि यह धूमवाला है। जहाँ-जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है, जैसे रसोईघर। और जहाँ आग नहीं होती वहाँ धूम भो नहीं होता, जैसे तालाव। इस अनुमानमें 'पर्वत' पक्ष है, आग साध्य है, 'धूमवाला' हेतु है, रसोईघर सपक्ष है और

१. 'साधनात साध्यविद्यानमनुमानम्' ३-१४। -परीचामु०।

२. 'लिकात् साध्याविनाभावाभिनिबोधैकलच्चणात्। लिक्किशरनुमानं ...'-लर्बाय० ३-१२।

३. 'ब्रन्यथानुपपस्येकलक्ष्यां लिक्सम्यते ।' -प्रमाणप० पृ० ७२

४. न्या० कु० च० ५० ४३८।

ताकाब विपक्ष है। जहाँ साध्यकी सिद्धि की जाती है उसे पक्ष कहते हैं। जैसे ऊपरके अनुमानमें पर्वतमें आग सिद्ध करना है अतः पर्वत पक्ष है। जहाँ साधनके सद्भावमें साध्यका सद्भाव दिखाया जाये उसे सपक्ष कहते हैं जैसे रसोई-घर। और जहाँ साध्यके अभावमें साधनका भी अभाव दिखाया जाये, उसे विपक्ष कहते हैं जैसे तालाब। ऊपरके अनुमानमें धूमवत्त्व हेतु पर्वतक्ष्पमें रहता है, सपक्ष रसोईघरमें भी रहता है किन्तु विपक्ष तालाबमें नहीं रहता। अतः वह निर्दोष हेतु है। हेतुके पक्षमें रहनेसे असिद्धता नामका दोष नहीं रहता। सपक्षमें रहनेसे विरुद्धता नामका दोष नहीं रहता। यदि हेतु पक्षमें न रहे तो असिद्धता दोष दूर नहीं हो सकता, यदि हेतु सपक्षमे न रहे तो विरुद्धता दोष दूर नहीं हो सकता। अतः त्रैरूप्य ही हेतुका लक्षण है।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि हेतुका लक्षण पक्षधमंत्व आदि त्रैरूप्य नहीं है; क्योंकि त्रैरूप्य तो सदोप हेतुओंमें भी पाया जाता है। और जैसे अग्निका 'सत्त्व' लक्षण ठोक नहीं है; क्योंकि सत् तो प्रत्येक पदार्थ होता है। इसी तरह पक्षधमंत्व आदि त्रैरूप्य हेत्वाभाम (सदोप हेतु) में भी रह जाता है, अतः वह हेतुका लक्षण नहीं हो सकता। इसका विशेष इस प्रकार है—

किसीने कहा—'मैत्रकी पत्नीके गर्भमें जो बालक है, वह काला है; क्योंकि वह मैत्रका पुत्र है, जैस मैत्रके अन्य पुत्र।' इस अनुमानमें वह 'मैत्रका पुत्र है' यह हेतु है। मैत्रका गर्भस्य वालक पक्ष है; क्योंकि उसीको 'काला' सिद्ध करना है। उस गर्भस्थ बालकमें 'मैत्रका पुत्रत्य' रूप हेतु रहता ही है; क्योंकि वह मैत्रका पुत्र है। सपक्ष हैं उसके अन्य भाई, चूँकि वे भी मैत्रके पुत्र हैं, अतः उनमें भी भैत्रतनयत्व हेतु रहता ही है। विपक्ष है मैत्रके सिवा किसी दूसरे व्यक्तिका गौरांग बालक। चूँकि वह मैत्रका पुत्र नहीं है इसलिए उसमें 'मैत्रपुत्रत्व' रूप हेतु नहीं रहता। इस तरह त्रै रूप्यके होते हुए भी यह हेतु सम्यक् हेतु नहीं . है; क्योंकि जो-जो मैत्रका लड़का हो वह काला ही हो ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, वह गौरवर्ण भी हो सकता है।

बौद्ध हेतुका लक्षण केवल त्रैरूप नहीं है, किन्तु अविनाभावसे विशिष्ट त्रैरूप ही हेतुका लक्षण है। वह लक्षण 'मैत्रपुत्रत्व' रूप सदोष हेतुमें नहीं पाया जाता।

जैन--तब तो त्रैरूप्यकी कल्पना व्यर्थ हो जाती है; क्योंकि त्रैरूप्यके बिना

भी अविनाभाव रूप नियमके होनेसे ही हेतु अपने साघ्यकी सिद्धिमें समर्थ सिद्ध होता है। जैसे, 'रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चुका है' इस अनुमानमें पक्षधर्मता नहीं है; क्योंकि यहाँ रोहिणी नक्षत्र पक्ष है और उसका भविष्यमें उदय होना साध्य है तथा 'कृत्तिकाका उदय' हेतु है। 'कृत्तिकाका उदय' हेतु रोहिणीपक्षमें नहीं रहता; क्योंकि कृत्तिकाका उदय कृत्तिकाका धर्म है न कि रोहिणीका। अतः यहाँ पक्षधर्मता सम्भव नहीं है, फिर भी वह हेतु साध्यकी सिद्धि करता है।

बौद्ध-इस अनुमानको हम इस प्रकार कहेंगे-- 'आकाशमें शकट (रोहिणी) का उदय होगा; क्योंकि वह कृत्तिकाके उदयसे युक्त हैं ऐसा कहनेसे इसमें पक्ष-धर्मता बन जाती है।

जैन—इस तरहसे तो सभी हेतु पक्षधर्मतावाले हो सकते हैं। और 'जगत्'को पक्ष बनाकर मकानको सफेद सिद्ध करनेके लिए, कौवेके कालेपनको भी हेतु बना-कर उसमें पक्षधर्मताकी कल्पना की जा सकती है। जैसे, यह जगत् सफेद मकान-वाला है क्योंकि इसमें काले कौवे पाये जाते हैं। अथवा यह जगत् समुद्रमें आगको लिये हुए है क्योंकि इसमें धुएँवाले रसोईघर हैं।

अतः पक्षधर्मताके होनेसे ही हेतु अपने साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं होता। इसलिए पक्षधर्मता हेतुका लक्षण नहीं है।

इसी तरह सपक्षसत्त्व भी हेतुका लक्षण नहीं है; क्योंकि ऐसे बहुत-से हेतु हैं जो सपक्षमें नहीं रहते, फिर भी साध्यको सिद्धि करनेमें समर्थ हैं। जैसे, 'शब्द अनित्य है; क्योंकि सुनाई देता है' 'सब जगत् क्षणिक है; क्योंकि सत् है।' इन दोनों अनुमानोंमें कोई सपक्ष नहीं है; क्योंकि प्रथममें शब्दमात्रको पक्ष बनाया है, शब्दके सिवा अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सुनाई देती हो, अतः 'सुनाई देना' रूप हेतु सप्क्षमे नहीं रहता। इसी तरह जब समस्त जगत्को पक्ष बना लिया तो कुछ शेष बचा ही नहीं जिसे सपक्ष बनाया जा सके। अतः 'सत्' हेतु भी सपक्षमें नहीं रहता। फिर भी ये दोनों हेतु गमक हैं—अपने साध्यको सिद्ध करते हैं। शायद कहें कि 'ये दोनों हेतु विपक्षमें नहीं रहते अतः साध्यके साथ अविनाभाव नियमसे बद्ध होनेके कारण ही गमक होते हैं' तो उसीको हेतुका प्रधान लक्षण मानना चाहिए। अतः पक्षधमंता और सपक्षसत्त्व हेतुके लक्षण नहीं हैं। किन्तु विपक्षमें हेतुके असत्त्वका निश्चय हो हेतुका मुख्य लक्षण है। उसे हो अन्यथानुप-पत्ति कहते हैं।

अन्यथानुपपित नियमके होनेसे ही हेतुमें असिद्धता आदि दोष नहीं रहते।

जो हेतु असिद्ध है, या विरुद्ध है, या अनैकान्तिक है उसका अपने साध्यके साध अन्यथानुपपत्ति नियम नहीं होता। 'अन्यथा' अर्थात् साध्यके अभावमें हेतुकी 'अनुपपत्ति' अर्थात् अभावका नाम अन्यथानुपपत्ति है। निश्चित अन्यथानुपपत्ति ही हेतुका लक्षण है अतः बौद्धकल्पित त्रैरूप्य हेतुके लक्षण नहीं है। इसीसे आचार्य पात्रकेसरीने अपने 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामक ग्रन्थमें उचित ही कहा था— 'जहां अन्यथानुपपत्ति है वहां त्रिरूपतासे क्या प्रयोजन है। और जहां अन्यथानुपपत्ति नहीं है वहां त्रिरूपता होनेसे भी क्या प्रयोजन है। अर्थात् उसका होना या नहीं होना दोनों समान हैं।

हेतुके यौगकल्पित पांचरूप्य लक्षणकी आलोचना— यौगोंने बौद्धोंके त्रैरूपकी तरह पांचरूपको हेतुका लक्षण माना है। किन्तु यह लक्षण भी ठीक नहीं है। हेतुके इन पाँच लक्षणोंमें-से पक्षधर्मत्व, सपक्षसत्त्व आदि तीन लक्षणोंका तो पहले ही खण्डन कर आये हैं शेष दो रहते हैं-एक अबाधित विषयत्व और एक असत्प्रतिपक्षत्व । किन्तु अन्यथानुपपत्ति अथवा साध्याविना-भाव नियमके बिना न तो हेतु अबाधित विषय होता है और न असत्प्रतिपक्ष होता है। 'अबाधित विषयका अर्थ है---'हेतुका साध्य किसी प्रमाणसे बाधित न हो। जैसे, अग्नि ठण्डी होती है, क्योंकि द्रव्य है, जैसे जल। इस अनुमानमें अग्निका ठण्डापन साध्य है, किन्तु यह साध्य प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है क्योंकि प्रत्यक्षसे अग्नि उष्ण सिद्ध है । अतः यह बाधित विषय है; क्योंकि 'जो-जो द्रव्य हो वह वह ठण्डा हो' ऐसा कोई अविनाभाव नियम नहीं है; द्रव्य ठण्डे भी होते हैं और गरम भी होते हैं। अतः अविनाभावके अभावके बिना कोई हेतु बाधितविषय नहीं हो सकता। बाधितविषय और अविनाभावका परस्परमें विरोध है। साध्यके सद्भावमें ही हेतुका पक्षमें रहना अविनाभाव है। और साध्यके अभावमें हेतुका रहना 'बाधितविषय' है। असत्प्रतिपक्षका अर्थ है-जिसका कोई प्रतिपक्ष न हो । जैसे किसीने कहा-यह जगत् किसी बुद्धिमान्का बनाया हुआ है; क्योंकि कार्य है। दूसरेने कहा-यह जगत् किसीका बनाया हुआ नहीं है; क्योंकि उसका कोई कर्ता नहीं है। यह सत्प्रतिपक्ष है। अब यहाँ यह विचार-णीय है कि असत्प्रतिपक्षतासे तुल्य बलवाले प्रतिपक्षका निषेध इष्ट है अथवा अतुल्य बलवाले प्रतिपक्षका निषेध इष्ट है ? यदि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों समान

१. 'अन्यथानुपपन्तत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्।' इस ऐतिहासिक कारिकाका रोचक विवरण जाननेके लिए न्यायकुमुद-चन्द्रके प्रथम भागकी प्रस्तावनाका पृ० ७३ देखें।

२. न्या० कु० च०, पृ० ४४२।

बलवाले हों तो उनमें बाघ्य-बाघकभाव नहीं हो सकता; क्योंकि जो समान बलकाले होते हैं उनमें बाघ्य-बाघक भाव नहीं होता, जैसे समान बलशाली दो राजाओं में। यदि पक्ष और प्रतिपक्ष अतुल्य बलवाले हैं तो उनके अतुल्य बलहोनेका कारण क्या है—एकमें पक्षधर्मता वगैरहका होना और एकमें उनका न होना अखवा अनुमानबाधा ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि पक्षधर्मता आदि दोनों अनुमानों में पायी जाती है। जैसे, एकने कहा—'यह मनुष्य मूर्ख है; क्योंकि अमुकका पुत्र है। दूसरेने कहा—यह मनुष्य मूर्ख नहीं है; क्योंकि शास्त्रका व्याख्यान करता है। इन दोनों अनुमानों पक्षधर्मता आदि पायी जाती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है—क्योंकि जब दोनों अनुमानों पक्षधर्मता आदि पायी जाती है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है—क्योंकि जब दोनों अनुमानों तथा अन्योन्याश्रय नामका दोष भी आता है—क्योंकि जब दोनों अनुमान अतुल्यबल सिद्ध हों तो अनुमानबाधा आये और जब अनुमानबाधा हो तो अनुल्यबलत्व सिद्ध हों तो अनुमानबाधा आये और जब अनुमानबाधा हो तो अनुल्यबलत्व सिद्ध हो। अतः हेतुका लक्षण अविनाभाव नियम निश्चय ही मानना चाहिए।

ऊपरकी चर्चाका निष्कर्प यह है कि जैनदर्शनमें हेतुका एक रूप ही माना है—अविनाभाव नियम। उसका कहना है कि जब तीन अथवा पाँच रूपोंके नहीं होनेपर भी कुछ हेतु गमक हो सकते हैं तो अविनाभाव नियमको ही हेतुका लक्षण मानना चाहिए, तीन या पाँच रूप तो अविनाभावका ही विस्तार है।

अविनामावके भेद — अविनाभाव नियमके दो भेद हैं — एक सहभाव नियम और एक क्रमभाव नियम। सहचारियों में और व्याप्य-व्यापकमें सहभाव नियम नामक अविनाभाव होता है। जैसे रूप और रस सहचारी हैं; क्यों कि रूप रसके बिना नहीं रहता और रस रूपके बिना नहीं रहता, दोनों साथ-ही-साथ रहते हैं अतः इन दोनों में सहभाव नामक अविनाभाव है। तथा वृक्षत्व और आम्रत्वमें से वृक्षपन व्यापक है और आम्रपन व्याप्य है; क्यों कि वृक्षपन तो सभी प्रकारके वृक्षों रहता है किन्तु आम्रपन केवल आमके वृक्षों हो रहता है। ये दोनों भी सहचारी है; क्यों कि जिसमें आम्रपन रहता है उसमें वृक्षपन अवश्य रहता है।

पूर्वोत्तरचारियोंमें (सदा आगे-पीछे रहनेवालोंमें) और कार्य-कारणमें क्रम-भाव नियम होता है। जैसे कृत्तिका नक्षत्रके पश्चात् ही रोहिणी नक्षत्रका उदय होता है। अतः ये दोनों पूर्वोत्तरचारी हैं। तथा धूम और अग्निमें-से धूम कार्य है और अग्नि कारण है। कारण पहले होता है और कार्य बादको होता है। अतः इनमें क्रमभाव नियम नामका अविनाभाव है। सारांश यह है कि जो साथ-साथ रहते हैं उनमें सहभाव नियम होता है और जो क्रमसे होते हैं उनमें क्रमभाव नियम होता है। इस तरह अविनाभावके दो भेद हैं।

हेतुकं भेद-जैनदर्शनमें हेतुके बहुत-से प्रकार बतलाये हैं। संक्षेपसे हेतुके दो भेद हैं--एक उपलब्धि रूप ( भावरूप ) और एक अनुपलब्धि रूप ( अभाव-रूप)। दोनोंमें-से प्रत्येकके छत-छह भेद हैं --कार्य, कारण, ब्याप्य, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर। ये छह उपलब्धि रूप हेतुके भेद हैं। १. कार्यहेतु--जैसे, वहाँ आग है क्योंकि घूम है। यहाँ घूम हेतु अग्निका कार्य है। २. कारणहेतु--जैसे, वहाँ छाया है; ्योंकि छाता तना हुआ है। यहाँ 'छाता' हेतु छायाका कारण है। ३. ब्याप्य-हेतु--जैसे सब अनेकान्तात्मक हैं क्योंकि सत् हैं। यहाँ सत् हेतु अनेकान्तात्मक हप साध्यका व्याप्य है। ४. पूर्वचर--शकट (रौहिणी) नक्षत्रका उदय होगा क्योंकि कृत्तिकाका उदय हो चुका। यहाँ कृत्तिकाका उदय शकटके उदयका पूर्व-चर है। ४. उत्तरचर--जैसे, मरणोका उदय हो चुका; क्योंकि कृत्तिकाका उदय हो रहा है। यहाँ कृतिकाका उदय, भरणीनक्षत्रके उदयका उत्तरवर्ती है। ६. सहचर हेसु-जैसे, इस आममें रूप हैं; क्यों कि रस है। यहाँ रस हेतु रूप साध्यका सहचारी है। अनुपलब्धि रूप हेतुके छह भेद इस प्रकार हैं-कार्यानुपलब्धि, कारणानुपलब्धि, व्यापकानुपलब्धि, पूर्वचरानुपलब्धि, उत्तरचरानुपलब्धि और सहचरानुपलब्धि। १. कार्यानुपलब्धि--जैसे, इस मुर्दे शरीरमें जान नहीं है; क्योंकि हलन-चलन आदि नहीं पाया जाता । यहाँ जीवनका कार्य हलन-चलन आदिकी अनुपलब्ध-रूप हेतुसे जीवनका अभाव सिद्ध किया गया है। २. कारणानुपलब्धि-यहाँ धूम नहीं है, क्योंकि आग नहीं है। धूमका कारण अग्नि है। अग्निकी अनुपलब्धि रूप हेतुसे धूमका अभाव सिद्ध किया गया है। ३. ब्यापकानुपरुव्धि-यहाँ शिवापा नहीं है, क्योंकि वृक्ष नहीं हैं। शिशपा व्याप्य है और वृक्ष व्यापक है अत: व्यापक वृक्षके अभावमें व्याप्य शिशपाका भी अभाव होता है। ४. पूर्व बरानुप-लब्धि-एक मुहर्तमें शकटका उदय नहीं होगा; क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं हुआ। ४. उत्तरचरानुपलव्धि-भरणीका उदय अभी नहीं हुआ; क्योंकि कृत्तिकाका उदय नहीं हुआ। कृत्तिकाका उदय शकटसे एक मुहुर्त पहले होता है और भरणीके उदयसे एक मुहूर्त्तवाद होता है। अतः कृत्तिका शकटका पूर्वचर है और भरणी-का उत्तरचर है। दोनोंमें उसकी अनुपलब्धि है। ६. सहचरानुपलब्धि-इस तराजूका एक पलड़ा ऊँचा नहीं है; क्योंकि दूसरा पलड़ा नोचा नहीं है। तराजूके पलहोंमें ऊँचा-नीचापना एक साथ रहता है। अतः एकके अभावमें दूमरेका अभाव सिद्ध किया गया है।

१. हेतुके प्रकार देखनेके लिए परीचामुखके अध्याय तीनके सूत्र ५७-६३ देखने चाहिए। २८

हेतुके भेदोंके विषयमें बौद्धका पूर्व पक्ष - बौद्धों का कहना है कि अविना-भावके बलसे ही हेतु अपने साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ होता है, यह तो ठीक है, किन्तु अविनाभाव नियम उन्होंमें होता है, जिनमें या तो तादात्म्य सम्बन्ध होता है या तद्रत्पत्ति सम्बन्ध होता है। अतः हेतुके दो हो भेद हैं-एक कार्य हेतु और एक स्वभाव हेतु । तादात्म्यसे स्वभावहेतुका अविनाभाव होता है; तदुत्प-त्तिसे कार्यहेतुका अविनाभाव होता है। कार्य और स्वभावके सिवा अन्य कोई हेतु नहों है। अनुपलब्धिका अन्तर्भाव भी स्वभाव हेतुमें ही हो जाता है; क्योंकि घट वगैरहका अभाव, घट आदिसे जून्य भूतल आदि स्वभावरूप हो है, अतः घटरहित भूतल आदि स्वभावकी उपलब्धि ही घटकी अनुपलब्धि है। आशय यह है कि पृथ्वीपर घड़ा होनेसे पृथ्वी और घड़ेका ग्रहण एक ज्ञानसे होता है किन्तु यदि प्रत्यक्षसे केवल पृथ्वी ही गोचर हो और घड़ा दिखाई न दे तो घड़ेका ग्रहण न होना ही उसके अभावका ग्रहण होना है, क्योंकि यदि जमीनपर घड़ा होता तो जमीनके साथ ही घड़ेका भी ग्रहण होना चाहिए था। अतः अभाव भावान्तर स्वरूप ही है। इसीसे अनुपलब्धिरूप हेत्का अन्तर्भाव भी स्वभाव हेतुमें हो जानेसे हेतुके दो ही भेद हैं। तथा 'अविनाभावका ग्रहण तर्कज्ञानसे होता है' यह भी ठीक नहीं हैं; क्योंकि कार्यहेत्के अविनाभावकी प्रतीति प्रत्यक्ष और अनुपलम्भके पाँच बार होनेसे हो जाती है। विशेष इस प्रकार है-पहले किसी स्थानपर अग्नि और धूम दोनोंको ही नहीं देखा। यह एक अनुपलम्भ हुआ। पीछे कहीं अग्निको देखा उसके बाद धूमको देखा। ये दो उपलम्भ हुए। फिर अग्निको नहीं देखा तो धूमको भी नहीं देखा। ये दो अनुपलम्म हुए। इस तरह पाँच बार प्रत्यक्ष और अनुपलम्भके होनेसे एक ही व्यक्तिमें कार्यकारण भावका ज्ञान हो जाता है कि अग्निका कार्य धूम है। और जो उसका कार्य है वह अपने कारणसे नियत है। यदि कार्य अपने कारणसे नियत न हो तो कारणकी अपेक्षा न करनेसे कार्य या तो सदा सत् ही होगा या सदा असत् हो होगा। तथा, जो नियत होता है उसका कोई नियामक अवश्य होता है। नियामकके अभावमें स्वतन्त्र हो जानेसे कार्यके नित्य सत् होनेका अथवा नित्य असत् होनेका पुनः प्रसंग उपस्थित होगा। अतः यह निष्कर्ष निकला-जो एक बार भी जिससे उत्पन्न होता हुआ देखा गया है वह उसीसे उत्पन्न होता है, अन्यसे उत्पन्न नहीं होता। यदि जो जिसका कारण नहीं है वह उससे भी उत्पन्न होने लगे तो सबसे सबकी उत्पत्ति होने लगेगी । इस तरह प्रत्यक्ष और अनुपलम्भसे कार्यहेतुकी सार्वदेशिक

१, न्या० कु० च०, ५० ४४४।

क्याप्ति प्रतीत होती है। तथा स्वभावहेनुकी व्याप्ति विपक्षमें बाधक प्रमाणके होने-से प्रतीत होती है, जैसे सत्वकी क्षणिकत्वके साथ व्याप्तिकी प्रतीति होतो है। इसका विशेष इस प्रकार है—सत्त्वका लक्षण अर्थक्रियाकारित्व है; अर्थात् जो कुछ काम करता है वह सत् है। अर्थक्रिया या तो क्रमसे होती है या युगपत् होतो है। अतः क्रमयौगपद्य व्यापक हैं और अर्थक्रिया व्याप्य है। किन्तु नित्य पदार्थ न तो क्रमसे अर्थक्रिया (अपना कार्य) कर सकता है, क्योंकि जब वह नित्य समर्थ है तो अपना काम उसे तुरन्त कर डालना चाहिए; और न वह सब काम एक साथ कर सकता है; क्योंकि यदि वह सब काम तुरन्त कर डालेगा तो फिर उसे करनेके लिए कुछ भी नहीं रहनेसे वह असत् हो जायेगा। इसलिए नित्यमें क्रम यौगपद्यके न रहनेसे अर्थक्रिया भी नहीं रह सकती। और अर्थक्रियाके न रहनेसे नित्यपदार्थ असत् सिद्ध होता है। तथा नित्यपदार्थके असत् सिद्ध होनेसे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्षणिक पदार्थ हो सत् है; क्योंकि नित्य और क्षणिकके सिवा कोई तीसरा प्रकार तो है नहीं, जो सत् हो सके।

रहा अनुपलब्धि रूप हेतु, किन्तु अनुपलब्धिका अन्तर्भाव स्वभावानुपलब्धिमें हो जाता है और स्वभावानुपलब्धि स्वभावहेतु है तथा उसका तादात्म्य सम्बन्ध है। अतः उसके लिए किसो अन्य अविनाभाव नियमकी आवश्यकता नहीं है।

इस तरह अविनाभाव तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे हो नियत है अतः हेतुके दो ही भेद है—स्वभावहेतु और कायंहेतु । ऐसा बौद्धोंका मत है ।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि 'अविनाभाव तादात्म्य और तदुत्पत्तिसे ही नियत है' इत्यादि कथन अविचारपूर्ण है; क्योंकि तादात्म्य अविनाभाव नियमका निमित्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि सम्बन्ध उन्होंमें होता है जिनमें भेद नहीं होता है। किन्तु तादात्म्यके होते हुए भेद नहीं हो सकता और भेदके अभावमें सम्बन्ध नहीं हो सकता। तादात्म्यका अर्थ है—साध्यके साथ साधनकी एकता। एकताके होते हुए भेद नहीं हो सकता और भेदके होते हुए एकता नहीं हो सकती। अतः वृक्षत्वमें और आम्रत्वमें तादात्म्य होनेसे आम्रत्वसे वृक्षत्वकी प्रतीति कैसे हो सकती है? तथा यदि साध्य और साधनमें तादात्म्य होनेसे साधन-साध्यका गमक होता है तो जिस समय हेतुका ग्रहण होता है उसी समय हेतुसे अभिन्न होनेके कारण साध्यकी भी प्रतीति हो हो जायेगी तब अनुमानकी आवश्यकता हो नहीं रहती; क्योंकि साधनका ग्रहण किये बिना उससे साध्यका ज्ञान नहीं हो सकता और साधनकी प्रतीति होनेपर भी यदि साध्यकी प्रतीति नहीं हुई तो उन दोनोंमे

१. न्या० कु० च०, ५० ४४६।

तादात्म्य कैसे कहा जायेगा ? और यदि साधनकी प्रतीतिके साथ ही साध्यकी प्रतीति हो जाती है तो अनुमानकी विफलता सिद्ध है।

यदि कहा जाये कि विपरीत समारोपको दूर करनेके लिए अनुमानकी आव-इयकता है, तो उसमें यह प्रश्न पैदा होता है कि हेत्का स्वरूप जान लेनेपर समा-रोप होता है या बिना जाने ही उसमें विपरीत समारोप होता है ? यदि हेतूका स्वरूप जान लिया तो फिर विपरीत समारोपको स्थान ही कहाँ रहा; क्योंकि यदि बन्धेरेमें खड़े ऊँचे पदार्थमें हाथ-पैर आदि दिखाई दे जायें तो उसे स्थाणु (ठुँठ) कौन समझ सकता है? और यदि हेतुका स्वरूप नहीं जाना तो विपरीत समारीपका प्रश्न ही नहीं उठता; क्योंकि वस्तुको बिना जाने विपरीत ज्ञान नहीं होता । जब साध्य और साधनमें तादातम्य है तो जैसे आम्रपनेको देखकर वृक्ष होनेका अनुमान करते हैं वैसे ही वृक्षपनसे आम्रत्वका अनुमान क्यों नहीं किया जाता । यदि कहा जाये कि आम्रत्व तो वृक्षत्वसे बँघा हुआ है; किन्तु वृक्षत्व आम्रत्वसे बँघा नहीं है। अर्थात् जिसमें अ। म्रत्व पाया जाता है उसमें वृक्षत्व अवश्य पाया जाता है किन्तू जो-जो वृक्ष होता है वह-वह आमका ही वृक्ष होता है ऐसी व्याप्ति नहीं है. तब तो तादातम्य होनेसे हेतु साध्यका गमक नहीं होता, बल्कि अविनाभावसे ही हेतु साध्यका गमक होता है। अतः तादातम्यसे अविनाभाव नियत नहीं है और न तद्रत्पत्तिसे ही अविनाभाव नियत है। क्यों कि धूमका धर्म कालाउन वगैरह भी अग्निसे ही उत्पन्न होता है, किन्तु उसका अग्निके साथ अविना-भाव नहीं है। तथा अग्नि सामान्य और धुमसामान्यमें कार्यकारण भाव नहीं होता, किन्तू अग्निविशेष और धुमिवशेषमें कार्यकारण भाव होता है। अतः रसोईघरमे जिस अग्नि और धूममें कार्यकारण भाव जाना, उनमें तो गम्य-गमक भाव अर्थात् साध्य-साधन भाव नहीं है। और पर्वतपर पाये जाने वाले जिस धुम और अग्निमे गम्य-गमक भाव है, उनमें कार्यकारण भाव नहीं जाना । तथा कार्यकारण भावको जाने बिना पर्वतस्य धूम और अग्निका अविनाभाव नहीं जाना जा सकता। और अगुहीत अविनाभाव अनुमानका अंग नहीं है। अब यदि अनुमान प्रयोगके कालमें कार्यकारणके अविनाभावका ग्रहण मानते हैं तो हेतू-की प्रतीति हाते ही साध्यकी प्रतीतिके हो जानेसे अनुमानकी आवश्यकता हो क्या है ?

इसके सिवा जिनमें तादातम्य और तदुत्पत्ति सम्बन्ध हो उनमें ही यदि अविनाभाव नियम मानते हैं तो कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणीनक्षत्रके उदयमें अथा चन्द्रोदय और समुद्रकी वृद्धिमें साध्य-साधनभाव कैसे बनेगा; क्योंकि इनमें सहा नावान्य है और न तदुत्पत्ति सम्बन्ध है।

तथा यह कहना कि प्रत्यक्ष और अनुपलम्भसे अविनाभावकी प्रतीति होती है, उचित नहीं है, क्योंकि आपका प्रत्यक्ष निविकल्प होनेसे व्याप्तिको ग्रहण नहीं कर सकता और अनुपलम्भ पदार्थान्तरके उपलम्भ स्वरूप होनेसे व्याप्तिको ग्रहण नहीं कर सकता। 'अमुक वस्तु अमुक वस्तुके होनेपर ही होती है, और नहीं होनेपर नहीं होती' इतना विचार, निविकल्पक प्रत्यक्षमें नहीं हो सकता; क्योंकि वह विचारक नहीं है। निविकल्पकसे उत्पन्न होनेवाला सविकल्पक प्रत्यक्ष भी व्याप्तिको ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि बौद्ध उसे प्रमाण नहीं मानते।

'स्वभाव हेतुकी व्याप्ति विषक्षमें बाधक प्रमाणके बलसे जानी जाती है' यह कथन भी ठीक नहीं है। 'सब क्षणिक हैं, क्योंकि सत् हैं' इस अनुमानमें 'सत् हैं' यह स्वभावहेतु है। तथा वहाँपर विषक्ष नित्य है। बौद्धोंक कथनानुसार 'सत्' हेतु विषक्ष नित्यमें नहीं रहता; क्योंकि विषक्षमें बाधक प्रमाण यह अनुमान है—'नित्यमें अर्थिक्रया नहीं होती, क्योंकि उसमें न तो क्रम पाया जाता है और न 'यौगपद्य' पाया जाता है।

जिसकी व्याप्ति सिद्ध होती है वही अनुमान अपने साध्यको सिद्धि करता है। अतः अब प्रश्न यह होता है कि विपक्षमें बाधक जो अनुमान है उस अनुमानकी व्याप्ति दूसरे अनुमानसे सिद्ध होती है या उसी अनुमानसे सिद्ध है? यदि एक अनुमानकी व्याप्ति दूसरे अनुमानसे सिद्ध होती है तो दूसरे अनुमानकी व्याप्ति तीसरे अनुमानसे सिद्ध होगी। इस तरह अनवस्या दोष आता है। और यदि वह अनुमान अपनी व्याप्तिको स्वयं ही सिद्ध करता है तो अन्योन्याश्रय दोष आता है; क्योंकि जब व्याप्ति सिद्ध हो तो अनुमान बने और जब अनुमान बने तो व्याप्ति सिद्ध हो। अतः यदि बौद्ध अनुमान प्रमाणको मानते हैं तो उन्हें व्याप्तिके ग्राहक तर्कको एक जुदा प्रमाण मानना चाहिए; क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमानसे व्याप्तिका ग्रहण नहों हो सकता।

तथा तादात्म्य और तदुत्पत्ति सम्बन्धके अभावमें भी अविनाभावके बलसे ही हेतु अपने साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थ होता है। जैसे—'वहाँ छाया है; क्योंकि वृक्ष हैं अधवा अँधेरेमें आम खानेपर उसके रसके स्वादसे जो आमके रूप-का अनुमान किया जाता है, इन दोनों अनुमानोंमें, 'वृक्ष' और 'रस' हेतु क्रमशः साध्य छाया और रूपका न तो स्वभाव हैं, क्योंकि रस और छायामें तथा रूप और रसमें भेद पाया जाता है, और न कार्य है; क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं।

बौद्ध — रसके चलनेपर तथा वृक्षके देखनेपर उसकी सामग्रीका अनुमान किया जाता है और सामग्रीसं रूप और छायाका अनुमान किया जाता है।

जैन-ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इस प्रकारका व्यवहार नहीं पाया जाता । अर्थात् रसके चलनेपर व्यवहारी मनुष्य उसकी सामग्रीका अनुमान नहीं करता अन्यथा वर्तमान रूप आदिकी प्रतीति नहीं हो सकेगी। और ऐसी स्थितिमें 'इस आम्रका रूप अमुक प्रकारका है; क्योंकि उसमें अमुक प्रकारका रस पाया जाता है' इस प्रकारका अनुमान तथा उस प्रकारके रूपके इच्छुक मनुष्यको उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके सिवा यदि आप (बौद्ध) सामग्रीसे रूपका अनुमान मानते हैं तो सामग्री कारण हुई और रूप उसका कार्य हुआ। अतः कारणसे कार्यका अनुमान माननेपर, बौद्धोंने हेतुके जो दो ही भेद माने हैं-स्वभाव हेतु और कार्य हेतु, उसमें बाघा आती है, क्योंकि इस तरह एक तीसरा कारण हेतु भी मानना पड़ेगा। इससे सिद्ध हुआ कि वृक्ष आदि छाया आदिके न तो स्वभाव हो हैं और न कार्य ही हैं, फिर भी उनसे छाया आदिका अनु-मान होता है। यदि कहा जाये कि वृक्ष आदिसे छाया आदिके अनुमान करनेमें व्यभिचार देखा जाता है तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि वृक्ष आदिसे छाया आदिका अनुमान करनेपर बादमें छाया आदि प्रत्यक्षसे सत्य प्रतीत होती हैं। जलमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब देखकर उससे आकाशमें चन्द्रमाके होनेका अनुमान किया जाता है। किन्तु आकाशमें स्थित चन्द्रमान तो जलमें प्रतिविम्बित चन्द्रमाका स्वभाव है और न कार्य है। फिर भो जल चन्द्रसे चन्द्रमाका निर्दोष ज्ञान होता है। अतः स्वभाव और कार्यके सिवा एक कारण हेतुको भी मानना चाहिए। 'एक मुहर्तमें रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा; क्योंकि कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चुका' इस अनुमानमें 'कृत्तिका नक्षत्रका उदय हो चुका' यह हेतु है और 'रोहिणी नक्षत्रका उदय होगा' यह साध्य है। किन्तु कृत्तिकाका उदयरूप हेतु रोहिणी-के उदयरूप साध्यका न तो कार्य है और न स्वभाव है, परन्तु दोनोंके उदयमें अविनाभाव नियम है इसलिए लोग आकाशमें कृत्तिकाका उदय देखकर भविष्यमें रोहिणो नक्षत्रके उदय होनेका अनुमान करते हैं। इस तरहके और भी उदाहरण दिये जा सकते हैं -- जैस, कल प्रातः सूर्यका उदय होगा, क्योंकि आज सूर्यका उदय हुआ है। तथा 'कल ग्रहण लगेगा; क्योंकि गणित करनेसे अमुक प्रकारके अंक आते हैं।' ये सब पूर्वचर हेतुके उदाहरण है अर्थात् इनमें साध्यसे हेतु पूर्वचारी होता है। अतः बौद्धोंने जो हेतुके दो ही प्रकार माने हैं वे ठोक नहीं हैं, स्वभाव हेतु और कार्य हेतुके सिवा कारण हेतु, पूर्वचर आदि हेतु भी देखे पाये जाते हैं।

हेतुके पाँच भेद माननेवाले नैयाथिकका पृवेपक्ष-नैयायिक-वैशेषिक-

१. न्या० कु० चं०, ५० ४६०।

का कहना है कि हेतुके पाँच भेद हैं-कारण, कार्य, संयोगी, समवायी और विरोधी। ये पाँच हेतु ही अनुमानके अंग हैं, इन्हों में अविनाभाव नियम पाया जाता है। पाँचों हेतुओं का उदाहरण इस प्रकार है-

1. कारणसे कार्यका अनुमान — जैसे जलते हुए ईंधनको देखकर भस्म होनेका अनुमान करना — ईंधनका जलभा राखका कारण है। २. कार्यसे कारणका अनुमान — जैसे नदीमें बाढ़ देखकर ऊपर वर्षा होनेका अनुमान करना। नदीमें बाढ़ आनेका कारण वर्षा होना है। ३. संयोगीके दर्शनसे संयोगीका अनुमान — जैसे धूमके देखनेसे विह्नका अनुमान करना। यहाँ धूम अग्निका संयोगी है। ४. समवायीके दर्शनसे समवायीका अनुमान — जैसे शब्दसे आकाशका अनुमान करना। यहाँ शब्दगुण समवाय सम्बन्धसे आकाशमें रहता है। अथवा एक अर्थमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले एक गुणके दर्शनसे उसी अर्थमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले दूसरे गुणका अनुमान — जैसे रसका अनुमान करना। ४. विरोधीके देखनेसे दूसरे विरोधीका अनुमान — जैसे नेवलेके बाठ उठे हुए देखकर पासमें हो सर्प होनेका अनुमान करना। ये पाँच हेतु गमक होते हैं।

उत्तरपक्ष—जैनोंका कहना है कि नैयायिकोंका यह कहना कि पाँच हेतु ही अनुमानके अंग हैं, ठीक नहीं है, क्योंकि उन पाँचोंके अतिरिक्त, कृत्तिकोदय आदि हेतुओंको अनुमानका अंग ऊपर बतलाया ही है। अविनाभाव नियमके होनेसे हो हेतु अनुमानका अंग होता है, न कि कारण आदि होनेसे। कारणादि रूपता तो सब हेतुओंमें नहीं पायी जाती, जैसे कृत्तिकोदय आदि हेतुओंमें कारण आदि रूपता नहीं है। किन्तु अविनाभाव नियम समस्त हेतुओंमें पाया जाता है और जो हेत्वाभास है, उनमें नहीं पाया जाता। अतः अविनाभाव नियमके होनेसे ही हेतुको अपने साध्यका गमक मानना चाहिए। अविनाभावके बिना कोई भी हेतु अपने साध्यका साधक नहीं देखा जाता। अविनाभावके होनेपर ही सर्वत्र हेतुओंमें गमकता देखी जाती है। अतः नैयायिकका उक्त मन्तव्य भी उचित नहीं है।

सांख्यसम्मत हेतुके भेदोंका निराकरण—इसी तरह सांख्यहेतुके सात भेद मानते है—मात्रा, मात्रिक, कार्यविरोधी, सहचारी, स्वस्त्रामी और बध्य-धातसंयोगी। १. मात्रामात्रिक अनुमान—जैसे चक्षुके ज्ञानका अनुमान करना। २. कार्यसे कारणका अनुमान—जैसे बिजलीको क्षणिक देखकर उसके कारणका अनुमान करना। ३. प्रकृतिविरोधीके द्रश्नसे उसके विरोधीका अनुमान—जैसे, बादल नहीं बरसेगा, क्योंकि ह्वा प्रतिकूल बहती है।

१ न्या० कु० च०, पृ० ४६२।

४. सहचरका अनुमान—जैसे चकवेके युगलमें-से एकको देखकर दूसरेके होनेका अनुमान करना। ५. 'स्व'के देखनेसे स्वामीका अनुमान—जैसे, छत्र विशेषको देखनेसे राजाके होनेका अनुमान करना। ६. बध्यघात अनुमान—जैसे नेवलेको प्रसन्न देखकर यह अनुमान करना कि इसने अवश्य हो सर्प मारा है। ७. संयोगी अनुमान—जैसे, हाथमें त्रिदण्ड देखनेसे यह अनुमान करना कि यह परिवाजक है।

नैयायिकोंके द्वारा माने गये हेतुओंकी तरह ही सांख्यके द्वारा किल्पत हेतुओंकी संख्याका निराकरण भी जान लेना चाहिए। क्योंकि पूर्वचर आदि हेतुओंका अन्तर्भाव सांख्य कल्पित हेतुओंमें भी नहीं होता। अतः सांख्यको भी उन्हें पृथक् हेतु ही मानना पड़ेगा।

साध्य — जिसे सिद्ध किया जाता है उसे साघ्य कहते हैं। अतः जो सिद्ध हो वह साघ्य नहीं हो सकता। किन्तु जिसमें सन्देह हो, कुछका कुछ समझ लिया गया हो, अथवा जिसके विषयमें अज्ञान फैला हुआ हो वही वस्तु साघ्य हो सकती है। तथा जिस बातको सिद्ध किया जाये वह प्रत्यक्ष आदिसे बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे यदि कोई अग्निको ठण्डी सिद्ध करना चाहें तो नहीं कर सकता, क्योंकि अग्निका ठण्डापन प्रत्यक्षसे बाधित है। अतः अबाधित हो साघ्य हो सकता है।

दर्शनशास्त्रमें अनुमान प्रमाणकी आवश्यकता प्रायः उस समय मानी गयी है जब दो व्यक्तियोंमें किसी बातको लेकर वाद (शास्त्रार्थ) होता है। उन दोनोंमें-से एक वादी कहा जाता है और दूसरा प्रतिवादी कहा जाता है। बादो युक्तियोंके द्वारा अपने इष्ट तत्त्वको प्रतिवादोंके सामने सिद्ध करता है। अतः साध्य वही होता है जो वादोंको इष्ट हो और प्रतिवादोंको असिद्ध हो। क्योंकि समझानेकी इच्छा वादोंको हो होती है। इसीसे जैनदर्शनमें 'इष्ट, अबाधित और असिद्धको साध्य कहा है।

### अर्थापत्ति

पूर्वपक्ष-मीमांस क एक अर्थापत्ति नामका स्वतन्त्र प्रमाण मानते हैं। उनका कहना है कि अर्थापत्ति प्रत्यक्ष वगैरहसे एक जुदा प्रमाण है, क्योंकि उसका स्वरूप अन्य प्रमाणोंसे भिन्न है। जिसका जिससे भिन्न स्वरूप होता है वह उससे एक जुदा

- १. साध्यं शक्यमभित्रेतमप्रसिद्धं ततोऽशरम्। साध्याभासं यथा सत्ता आ्रान्तेः पुरुषधर्मतः॥ २०॥ —प्रमाणसंग्रह ।
- २. न्या० कु० च० ५० ५०५।

प्रमाण होता है जैसे अनुमान प्रत्यक्षसे एक जुदा प्रमाण है। उसी तरह अर्थायकि-का स्वरूप भी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे बिलकुल भिन्न है। इसका विशेष इस प्रकार है-प्रत्यक्ष आदि पाँच प्रमाणोंसे जाना गया अथवा सूना गया जो अर्थ जिसके बिना न हो सके उस अदृष्ट अर्थकी कल्पना करनेकी अर्थापत्ति कहते हैं। प्रत्यक्ष आदि निमित्तोंके भेदसे अर्थापत्ति छह प्रकारकी होती है। जैसे, प्रत्यक्षसे अग्निका जलाना रूप कार्य देखकर यह कल्पना करना कि अग्निमें जलानेकी शक्ति है अन्यथा वह जला नहीं सकती, वह प्रत्यक्षपूर्वक अर्थापत्ति है। सूर्यको एक जगहसे दूसरी जगह देखकर अनुमानसे जानते हैं कि सूर्य चलता है। और अनुमानसे जानी हुई सूर्यकी गतिके आधारपर यह कल्पना करना कि सूर्यमें गमन करने-को शक्ति है, यह अनुमानपूर्वक अर्थापत्ति है। उपमान प्रमाणसे गवयसादृश्य विशिष्ट गौको जानकर उसके आधारपर यह कल्पना करना कि साद्रयविशिष्ट गौमें उपमान प्रमाणके द्वारा ग्राह्म होनेकी शक्ति है, अन्यथा वह उपमान प्रमाणसे ग्राह्म नहीं हो सकता, यह उपमानपूर्वक अर्थापत्ति है। ये अर्थापत्तियाँ जुदा ही प्रमाण हैं, क्योंकि ये अतीन्द्रिय शक्तिको विषय करते हैं। शक्तिको न तो प्रत्यक्षसे जाना जा सकता है, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है; न अनुमानसे जाना जा सकता है, क्योंकि जिस विषयमें प्रत्यक्षको प्रवृत्ति नहीं है, उसमें अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

शब्द और उपमान प्रमाणकी तो सम्भावना ही नहीं है कि वे शक्तिको जान सकें। क्योंकि शब्द और सादृश्यके बिना ही शक्तिकी प्रतीति हो जाती है। अतः वर्षापत्ति ही शक्तिको विषय कर सकती है।

यदि शब्दमें वाचक शक्ति न होती तो शब्दसे अर्थकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती थी। इस अर्थापत्तिसे शब्दमें वाचकशक्ति जानकर उसके आधारपर शब्दमें नित्यताकी कल्पना करना अर्थापत्तिपूर्वक अर्थापत्ति है। 'मोटा देवदत्त दिनमें नहीं खाता' यह बात सुनकर उसके रात्रिमें भोजन करनेकी कल्पना करना श्रुत अर्थापत्ति है। जीवित चैत्र नामके व्यक्तिको घरपर न देखकर उसके आधार-पर यह कल्पना करना कि वह कहीं बाहर गया है, अभावपूर्वक अर्थापत्ति है।

यदि कहा जाये कि यह तो अनुमान ही हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुमानकी सामग्री अर्थापत्तिमें नहीं पायी जाती। पक्षवर्मता आदि सामग्रीसे जो जान होता है उसे ही अनुमान कहते हैं। वह सामग्री अर्थापत्तिमें नहीं है। अतः अर्थापत्ति एक पृथक् ही प्रमाण है।

# अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव

उत्तरपक्ष— जैनोंका कहना है कि जिस प्रत्यक्षादिसे जाने गये अथवा सुने गये अर्थकी अन्यथानुपपित्तके आधारपर अदृष्ट अर्थकी कल्पना की जाती है, वह दृष्ट अथवा श्रुत अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध है अथवा असम्बद्ध है। यदि असम्बद्ध है तो वह उस अदृष्ट अर्थकी कल्पनामें कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस किसी पदार्थको देखकर जिस किसी पदार्थको कल्पना नहीं की जा सकतो, अन्यथा बड़ी गड़बड़ उपस्थित हो जायेगी। और यदि वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध है तो उससे होनेवाला ज्ञान अनुमान ही है क्योंकि अपने साध्यके साथ सम्बद्ध होनेका नाम ही अविनामाव है। और जो-जो अविनामाव से ज्ञान होता है वह अनुमान ही है। अतः जब अर्थापत्ति अविनामावके बलसे उत्पन्न होती है तो वह अनुमान ही हुई।

दूसरे, वह दृष्ट अथवा श्रुत अर्थ अपने साध्यसे सम्बद्ध होते हुए भी सम्बद्ध रूपसे जात होनेपर अदृष्ट अर्थकी कल्पनामें निमित्त होता है अथवा अज्ञात होनेपर भी ? अज्ञात होनेपर तो अदृष्ट अर्थकी कल्पनामें निमित्त नहीं हो सकता, अन्यथा बालजन भी उससे अदृष्ट अर्थकी कल्पना कर सकेंगे। यदि जात होनेपर वह अदृष्ट अर्थकी कल्पनामें निमित्त होता है तो साध्यका ज्ञान करनेके समयमें ही वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे जाना जाता है अथवा पहले ? प्रथम पक्षमें वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे जाना जाता है अथवा पहले ? प्रथम पक्षमें वह अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे प्रमाणान्तरसे जाना जाता है अथवा उसी प्रमाणसे जाना जाता है ? पहला विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि साध्यका ज्ञान करनेके समय उसके सम्बन्धको ग्रहण करनेवाला प्रमाणान्तर सम्भव नहीं है। यदि सम्भव है तो साध्यकी सिद्धि भी उसी प्रमाणान्तरसे हो जायेगी। फिर अर्थापत्तिको आवश्यकता ही क्या है ? अथवा अर्थापत्ति मान भी ली जाये तो भी वह अनुमानसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वह ऐसे हेतुसे उत्पन्न होती है जिसका अपने साध्यके साथ सम्बन्ध प्रमाणान्तरसे जाना जाता है और जो ऐसे हेतुसे उत्पन्न होता है वह अनुमान ही है, जैसे धूमसे होनेवाला विह्नका ज्ञान। चूँकि अर्थापत्ति भी ऐसे हेतुसे ही उत्पन्न होती है अतः वह अनुमान ही है।

यदि दृष्ट अथवा श्रुत अर्थको अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे अर्थापत्ति ही जानती है तो अन्योन्याश्रय दोष आता है-अर्थापत्तिके सिद्ध होनेपर अर्था-पत्तिके उत्थापक अर्थको अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे ज्ञप्ति सिद्ध हो और उसके सिद्ध होनेपर अर्थापत्तिकी सिद्धि हो।

१. न्या० कु० च०, पृ० ५१२।

यदि अर्थापिलाका उत्थापक अर्थ अपने साध्यके साथ सम्बद्ध रूपसे पहले ही जान लिया जाता है तो साध्यक्षमीं जाना जाता है अथवा दृष्टान्तधर्मीमें ? प्रथम विकल्पमें अर्थापित्त व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि उसका साध्य तो पहलेसे ही सिद्ध है। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है; क्योंकि मीमांसक अर्थापित्तिके उत्थापक अर्थके सम्बन्धका ज्ञान दृष्टान्तमें होना स्वीकार नहीं करते। दूसरे, अर्थापित्तिके उत्थापक अर्थका अपने साध्यके साथ सम्बन्धका ज्ञान यदि दृष्टान्तमें होता है तो बार-बार दर्शनसे होता है, अथवा विपक्षमें अनुपलम्भसे होता है अथवा दूसरी अर्थापित्तसे होता है ? बार-बार दर्शनसे हो नहीं सकता; क्योंकि अतीन्द्रिय शक्तिका बार-बार दर्शन असम्भव है। विपक्षमें अनुपलम्भसे भी नहीं हो सकता; क्योंकि विपक्षमें अनुपलम्भ भी उपलब्धियोग्य पदार्थोमें ही सम्बन्धका ज्ञान करा सकता है। दूसरी अर्थापित्तसे भी प्रथम अर्थापित्तके उत्थापक अर्थका अपने साध्यके साथ सम्बन्धका ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि अनवस्था दोष आता है।

मोमांसक-फिर आप साध्य-साधनके सम्बन्धका ज्ञान कैसे करते हैं ? जैन-तर्क नामके प्रमाणसे।

मीमांसक--पदि हम भी उसे मान लें तो क्या दोव है ?

जैन-अापकी प्रमाणसंख्या बढ़ जायेगी। तथा आपके यहाँ जो यह लिखा है-'प्रत्यक्षसे सम्बन्धको जाननेपर ही अनुमानकी प्रवृत्ति होती है' उसके विरुद्ध जायेगा।

वास्तवमें सर्वत्र अविनाभाव सम्बन्धकी प्रतीति तर्क प्रमाणसे ही होती है। तर्कके अगोचर कुछ भी नहीं है, जिससे शिवतके अतीन्द्रिय होनेके कारण किसी हेतुके साथ उसके सम्बन्धकी प्रतिपत्ति न होनेसे अनुमान प्रमाणसे शिक्तको न जाना जा सकता हो।

प्रत्यक्षपूर्वक अर्थापत्तिका जो स्वरूप वापने कहा है कि प्रत्यक्षसे अग्निके दाहरूप कार्यको जानकर उसकी अन्यथानुपपत्तिसे अग्निमें दाहकत्व शक्तिकी कल्पना करना प्रत्यक्षपूर्वक अर्थापत्ति है। इसमें अनुपपत्तिसे आपका क्या मतस्त्रव है? दाहकत्व शक्तिके बिना स्फोट (फफोला) आदिका न होना, यदि अनुपपत्ति है? तो 'दाहक शक्तिके बिना स्फोट आदि कार्य नहीं हो सकते' यह अ्यतिरेकका ही कथन हुआ। और यह अ्यतिरेक 'दाहक शक्तिके होनेपर स्फोट आदि कार्य होते हैं' इस अन्वयको प्रकट करता है। तथा अन्वय और अ्यतिरेक हेतुके हो धर्म हैं। ऐसी स्थितिमें अर्थापत्ति अनुमानसे भिन्न कैसे हो सकती है?

स्फोट आदि कार्यको देखकर उसके कारणकी सिद्धि अर्थापत्तिसे हो नहीं होती, अनुमानसे भी होती है। यथा—स्फोट आदि कारणपूर्वक होते हैं; क्योंकि कार्य हैं। जो कार्य होता है वह कारणपूर्वक ही होता है, जैसे धूम बगैरह। चूँकि स्फोट बादि कार्य हैं अतः कारणपूर्वक होने चाहिए।

उस्त कथनसे अनुमान और उपमानपूर्वक अर्थायिका भी निषेध समझना माहिए, क्योंकि उनमें भी प्रत्यक्षपूर्वक अर्थायितमें दिये गये दोष आते हैं। सब्दको नित्य सिद्ध करनेमें जो अर्थायित्वर्वक अर्थायित बतलायो है वह भी ठीक नहीं है। शब्द अनित्य होते हुए भी वाचक हो सकता है इसका विचार भूतज्ञानके प्रकरणमें किया जायेगा।

श्रुत अर्थापत्तिका जो उदाहरण दिया है कि 'मोटा देवदत्त दिनमें नहीं खाता' इत्यादि, वह भी अनुमान ही है; क्योंकि उसमें कार्यसे कारणका ज्ञान किया गया है। रसायन आदिका सेवन किये बिना भी स्वयं अपनेमें तथा दूसरों में पाया जानेवाला मुटापा भोजनका कार्य है यह जानकर, जब वह यह सुनता है कि देवदत्त दिनमें भोजन नहीं करता फिर भी मोटा बना हुआ है तो उसके आधारपर वह निश्चय करता है कि देवदत्त रातमें खाता है; क्योंकि रसायन वगैरहका उपयोग न करते हुए भी तथा दिनमें न खाते हुए भी मोटा है।

इसी तरह जो अभावपूर्वक अर्थापत्ति कही है, वह भी अनुमान ही है क्योंकि 'घरमें नहीं है' इस हेतुसे जीवित चैत्रका बाहर होना सिद्ध होता है।

मीमांसक — अनुमानमें गम्य (साघ्य जो जाना जाये) के बिना गमक (साघन, जिसके द्वारा जाना जाये) नहीं होता, जैसे अग्निके बिना धूम नहीं होता। किन्तु अर्थापत्तिमें गमकके बिना गम्य नहीं होता। जैसे चैत्रका बाहर रहना गम्य है, वह गम्य जीवित होते हुए घरमें अभावके बिना नहीं बनता। खतः अर्थापत्तिमें अनुमानसे विपरीतता पायी जाती है। इसलिए अर्थापत्ति अनुमान- से भिन्न प्रमाण है।

जैन—यह भी ठीक नहीं है। साध्यके अविनाभावी हेतुसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। यह अनुमानका लक्षण अर्थापत्तिमें भी पाया जाता है। अर्था-पत्तिके उत्थापक अर्थका साध्यके साथ अविनाभाव होता है। अतः वह अविनाभाव, जिसे अन्यथानुपपत्ति भी कहते हैं, दोनोंमें पाया जाता है, भले ही वह गमकका विशेषण हो, अथवा गम्यका विशेषण हो, केवल इतनेसे अर्थापत्ति और अनुमान-में भेद नहीं हो सकता है, अन्यथा पक्षधमत्वरहित अर्थापत्तिसे पक्षधमत्वसहित अर्थापत्तिको भी एक जुदा प्रमाण मानना पड़ेगा। तथा अर्थापत्तिमें अविनाभाष नम्यका विशेषण होता है यह कथन भी प्रसिद्ध है। घरमें चैत्रका अभाव ही उसके बाहर होनेका गमक है और उसका अविनाभाव विशेषण हो सकता है। अविवा-भावके यमकका विशेषण होनेमें कोई दोष नहीं है, जिसके भयसे अविनाभावको गम्यका विशेषण माना जाये? तथा सभी अर्थापत्तियोंमें अविनाभावनम्यका विशेषण नहीं होता; क्योंकि प्रत्यक्षपूर्वक अर्थापत्तिमें गमक स्फोट आदिका ही विशेषण अविनाभाव होता है। इसका कारण यह है कि उसमें यम्य अवितकी स्कोटके बिना अनुपपत्ति नहीं है; क्योंकि स्फोटके बिना भी शक्तिका सद्भाव माना गया है। अतः अर्थापत्ति अनुमानसे भिन्न नहीं है।

## अनुमानके अवयव

अनुमानके पाँच अवयव माने जाते हैं—प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और
निगमन । साध्य विशिष्ट पक्षके कहनेको प्रतिज्ञा कहते हैं । जैसे, यह पर्वत
अग्निवाला है । साधनके कहनेको हेतु कहते हैं । जैसे, 'क्योंकि धूमवाला है ।'
व्याप्तिपूर्वक दृष्टान्तके कहनेको उदाहरण कहते हैं । जैसे, जो-जो धूमवाला होता
है वह-वह अग्निवाला होता है जैसे रसोईघर । और जो-जो अग्निवाला नहीं
होता वह धूमवाला भी नहीं होता, जैसे तालाब । इनमें-से रसोईघर अन्वय
दृष्टान्त है । जिसमें साधनके सद्भावमें साध्यका सद्भाव बतलाया जाता है, वह
अन्वय दृष्टान्त होता है । और तालाब व्यतिरेक दृष्टान्त है । जिसमें साध्यके
अभावमें साधनका अभाव दिखलाया जाये वह व्यतिरेक दृष्टान्त होता है । पक्षमें
हेतुके दोहरानेको उपनय कहते हैं, जैसे—यह पर्वत भी उसी तरह धूमवाला है ।
ततीजा निकालकर प्रतिज्ञाके दोहरानेको निगमन कहते हैं जैसे, इसलिए अग्निवाला है । अनुमानका पूरा प्रयोग संक्षेपमें इस प्रकार है—यह पर्वत अग्निवाला है;
क्योंकि धूमवाला है, जैसे रसोईघर, उसी तरह यह भी धूमवाला है, इसलिए
अग्निवाला है ।

जैन न्यायमें इनमें-से दो ही अंगोंका प्रयोग आवश्यक माना गया है—एक प्रतिज्ञा और एक हेतुका। शेष तीनका प्रयोग आवश्यक नहीं माना गया। किन्तु अल्पबुद्धि जनोंको समझानेके लिए यदि आवश्यक हो तो शेष तीनोंका भी प्रयोग किया जा सकता है।

अनुमानके अवयवोंके विषयमें बौद्धका पूर्वपक्स—

बोद्ध दर्शनमें केवल हेतुका प्रयोग ही आवश्यक माना जाता है। उसका

१. 'एतद्दयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरणमिति'।-परोचामु० ३-३७।

कहना है कि पक्षका प्रयोग करना निष्प्रयोजन है। केवल हेतुके प्रयोग करनेसे ही गम्यमान पक्षमें साध्यका बोघ स्वयं हो जाता है। शायद कोई कहें कि पक्षका प्रयोग करनेसे साध्यको प्रतिपत्ति होतो है अतः पक्षका प्रयोग निष्प्रयोजन नहीं है। किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि पक्षके कहनेसे साध्यको प्रतिपत्ति सम्भव नहीं है। यदि है तो केवल पक्षके कहनेसे ही साध्य अर्थका बोध हो जाता है अथवा हेतुसहित पक्षके कहनेसे साध्यका बोध होता है। यदि केवल पक्षके कहनेसे साध्यका है। यदि केवल पक्षके कहनेसे साध्य अर्थका बोध होता है। यदि केवल पक्षके कहनेसे साध्य अर्थका बोध होता है। यदि हेतुसहित पक्षके प्रयोग मात्रसे ही साध्य अर्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है। यदि हेतुसहित पक्षके कहनेसे साध्य अर्थकी प्रतिपत्ति हो जाती है। यदि हेतुसहित पक्षके कहनेसे साध्य अर्थकी प्रतिपत्ति हो तो हेतुसे ही साध्य अर्थकी प्रतिपत्ति होती है तो हेतुसे ही साध्य अर्थकी प्रतिपत्ति माननी चाहिए अतः प्रतिज्ञाका प्रयोग व्यर्थ है।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि बोद्ध लोग पक्षके प्रयोगको क्यों अना-वश्यक मानते हैं — क्या वह साध्यकी सिद्धिमें श्कावट डालता है? या प्रकरणसे ही पक्षके प्रयोगकी सिद्धि हो जाती है? अथवा वह प्रयोजनका साधक नहीं है, अथवा हेतुके प्रयोगकी सहायतासे प्रयोजनका साधक है, इसलिए अनावश्यक है? पहला विकल्प ठोक नहीं है, क्योंकि जब बादो सम्यक् साधनके द्वारा स्वपक्षकी सिद्धि करता है तो पक्षका प्रयोग साध्यकी सिद्धिमें श्कावट नहीं डाल सकता। दूसरा विकल्प भी ठोक नहीं है; क्योंकि प्रकरणसे जैसे पक्षके प्रयोगका ज्ञान स्वयं हो जाता है, वैसे ही हेतु वगैरहका ज्ञान भी स्वयं ही हो जाता है। अतः अनुमानमें हेतुका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। शब्दको अनित्य सिद्ध करते समय 'कृतकत्व' आदि हेतु और घट आदि दृष्टान्त क्या प्रकरणसे स्वयं ज्ञात नहीं हो जाते? फिर भी यदि हेतुका प्रयोग किया जाता है तो पक्षने क्या अप-राघ किया है जो उसका प्रयोग नहीं करते?

'पक्षका प्रयोग प्रयोजनका साधक नहीं है' यह कथन भी असिद्ध है; क्योंकि पक्षका प्रयोग करनेसे सुनने-समझनेवालेको विशेष बोध होता है और यही पक्षके प्रयोगका प्रयोजन है। कोई श्रोता मन्दबुद्धि होता है और कोई तीव्र बुद्धि होता है। जो मन्द बुद्धि होता है, प्रतिज्ञाके प्रयोगके बिना उसे प्रकृत अर्थ-का विशेष ज्ञान नहीं होता। तथा नैयायिकके मतानुसार तो तीव्रबुद्धिके लिए भी अनुमानके पाँचों अवयवोंका प्रयोग जरूरी है, पाँचों अवयवोंका प्रयोग न किये जानेपर नैयायिकने निग्रह स्थान नामक दोष माना है। तीव्रबुद्धि मनुष्यको प्रतिज्ञाका प्रयोग किये बिना भी हेतुका प्रयोग करनेसे ही प्रकृत अर्थकी प्रतीति

१. न्या० कु० च०, पु० ४३६।

हो जाती है, इसलिए यदि प्रतिज्ञाके प्रयोगको आप व्यर्थ समझते हैं तो हेतुका प्रयोग भी व्यर्थ है; क्योंकि तीव्रबृद्धि मनुष्यको किसी विश्वस्त मनुष्यके मुखसे 'वहाँ अग्नि है' इत्यादि प्रतिज्ञाको सुनकर हो प्रकृत अर्थको प्रतिपत्ति हो जाती है। उक्त कथनसे चौथा विकल्प भी खण्डित हो जाता है; क्योंकि हेतुके प्रयोगको सहायतासे ही प्रतिज्ञाका प्रयोग कार्यकारी है ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि कभी-कभी हेतुके प्रयोगके बिना ही केवल पक्षका हो प्रयोग करनेसे श्रोताको विशेष प्रतिपत्ति हो जाती है।

यदि पक्षका कथन न किया जायेगा तो हेतुमें अनैकान्तिक आदि दोष भी हो सकते हैं; क्योंकि पक्षके प्रयोगके बिना हेतुके गुण-दोषोंका वास्तविक विचार नहीं किया जा सकता। जैसे यदि कोई धनुषंर लक्ष्य-निर्देशके बिना बाण छोड़े तो दर्शकोंको उसका गुण भी दोष और दोष भी गुण प्रतीत होता है। किन्तु यदि वह लक्ष्यका निर्देश कर दे कि मैं अमुक वस्तुका लक्ष्य करके बाण छोड़ता हूँ तो उसका गुण और दोष जात हो जाता है कि यह धनुष्रं लक्ष्यवेधमें प्रवीण है अथवा नहीं। इसी तरह पक्षका निर्देश न करनेपर व्यामोहवश सच्चे हेतुमें भी यह आशंका उत्पन्न होनेसे कि यह हेतु साध्यमें ही रहता है अथवा साध्यके अमावमें भी रहता है, अनैकान्तिक दोष आता है, तथा 'यह हेतु विपक्षमें ही रहता होगा' ऐसी आशंका होनेसे 'विरुद्धता' नामक दोष आता है किन्तु पक्षका निर्देश कर देनेपर हेतुके गुण और दोषकी प्रतिपत्ति ठीक-ठीक हो जाती है अतः दोषकी आशंका नहीं रहती।

बौद्धोंका यह कहना कि यदि केवल पक्षसे ही साध्यका प्रतिपादन हो जाता है तो हेतुका प्रयोग व्यर्थ है, ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कारण अकेला कार्य नहीं कर सकता। क्या अकेला बीज अंकुरको उत्पन्न कर सकता है? तथा यदि अकेला ही बीज अंकुरको उत्पन्न करनेमें समर्थ हो तो अन्य सहायक व्यर्थ नहीं हो जाते। यदि ऐसा माना जायेगा तो अकेले हेतुके साध्यको सिद्ध करनेमें समर्थ होनेपर भी बौद्ध जो हेतु प्रयोगके बाद उसका समर्थन करते हैं, वह भी व्यर्थ ठहरेगा।

बौद्ध-साध्यकी सिद्धिमें पक्ष हेतुकी अपेक्षा करता है, अतः वह साध्यकी सिद्धिमें कारण नहीं है।

जैन—तो बोढोंके द्वारा कल्पित निर्विकल्पक प्रत्यक्ष अर्थकी सिद्धिमें सिव-कल्पक प्रत्यक्षकी अपेक्षा करता है अतः निर्विकल्पक प्रत्यक्षको भी अर्थकी सिद्धिमें कारण नहीं मानना चाहिए। बौद्ध—निर्विकल्पक प्रत्यक्षसे जाने हुए अर्थकी ही सविकल्पक व्यवस्था करता है ?

जैन—तो पक्षके द्वारा प्रतिपादित अर्थको ही हेतु कहता है और हेतुके द्वारा प्रतिपादित अर्थका समर्थन करता है ऐसा भी क्यों नहीं मान लेते ? हेतुकी अपेक्षा लेकर अर्थका कथन करना ही पक्षका स्वरूप है। 'पच्' घातुसे पक्ष शब्द बना है। अतः हेतुके द्वारा सुकुमार बुद्धि मनुष्योंके लिए जो अर्थको व्यक्त करता है वह पक्ष है।

यदि पक्षको नहीं माना जायेगा तो सपक्ष और विपक्षकी व्यवस्था कैसे बनेगी; क्योंकि सपक्ष और विपक्षको व्यवस्था पक्षपूर्वक ही होती है। और सपक्ष तथा विपक्षके अभावमें हेतुका त्रैरूप्य नहीं बन सकता। अतः अनुमान प्रमाणका ही उच्छेद हो जायेगा।

यदि प्रतिज्ञाका प्रयोग अनुचित है तो शास्त्र वगैरहमें भी उसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु शास्त्रमें प्रतिज्ञाका प्रयोग देखा जाता है।

बौद्ध--शास्त्रकार दूसरोंका कल्याण करनेके लिए शास्त्र रचते हैं, अतः वे अपने पाठकोंका घ्यान रखते हैं। इसलिए शास्त्र आदिमें प्रतिज्ञाका प्रयोग करना स्युक्तिक है।

जैन—तो वादमें भी प्रतिज्ञाका प्रयोग होना चाहिए; क्योंकि वादमें भी बाद करनेवाले दूसरोंका उपकार करनेके लिए ही प्रवृत्त होते हैं। अतः हेतुको तरह पक्षका प्रयोग भी आवश्यक है।

## अनुमानके भेद-

वानुस्तातः दो भेद हैं—स्थार्थानुमान और न्याद्याद्वातः । परोपदेशके बिना स्वयं ही जो साधनसे साध्यका ज्ञान होता है उसे स्वार्धानुमान कहते हैं और परोप-देशसे (दूसरेके वचनोंसे) जो साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वह परार्थानुमान है।

### आगम या श्रुत प्रमाण

परोक्ष प्रमाणका बन्तिम भेद बागम प्रमाण है। जैन बांगमिक परम्परामें इसका प्राचीन नाम श्रुत है। जैसे जैन बांगमिक परम्पराका मितज्ञान जैन तार्किक परम्परामें सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके नामसे बिभिहिन्न हुआ, वैसे ही श्रुत भी बांगमके बामसे अभिहिन्न हुआ।

१. 'तदनुमानं देषा ॥५२॥ स्वार्थपरार्थनेदात्' ॥५३-परी० मु०

आगमिक श्रुतको चर्चा करनेसे पूर्व हम दार्शनिक आगम प्रमाणको और आते हैं। जैन आगम या श्रुत प्रमाण एक तरहसे दर्शनान्तरोंके शाब्दप्रमाणका ही स्थानापन्त है यद्यपि दोनोंमें अन्तर भी है जो आगे स्पष्ट किया जायेगा, फिर भी शाब्दप्रमाणकी तरह आगम या श्रुतमें भी शब्दकी मुख्यता है; क्योंकि श्रुतका वर्थ होता है 'सुना हुआ' अर्थात् सुनकर जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान है। दूसरे शब्दोंमें शब्दके निमित्तसे जो ज्ञान होता है, वह श्रुतज्ञान है। शाब्दप्रमाण-का भी लगभग ऐसा ही आशय है अतः आगम या श्रुतप्रमाणमें शब्दकी मुख्यता होनेसे शब्द और शब्दसे होनेवाले ज्ञानके सम्बन्धमें जो विवाद हैं उनकी चर्चा प्रथम की जाती है। सबसे प्रथम तो वे तार्किक आते हैं जो शाब्दप्रमाणको नहीं मानते । वैशेषिक तो अनुमान प्रमाणमें उसका अन्तर्भाव करता है । बौद्धोंका कहना है कि शब्द प्रमाण ही नहीं है; क्योंकि शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। तथा शब्दका अर्थ विधिरूप न होकर अन्यापीह रूप है। मीमांसक शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध मानता है तथा शब्दको भी नित्य मानता है। इसीसे वह वेदको अनादि अतएव अपौरुषेय मानता है। तथा शब्दका अर्थ सामान्यमात्र मानता है। अर्थात् गौशब्द गोव्यक्तिको न कहकर गोस्व सामान्य-को कहता है। वैयाकरणोंका कहना है कि वर्णध्विन क्षणिक है। अतः उससे अर्थका बोध नहीं हो सकता। इसलिए वे एक स्फोट नामका नित्य तत्त्व मानते हैं। उसके अनुसार वर्णध्वनिसे स्फोटको अभिव्यक्ति होती है और उससे अर्थका बोध होता है। वैयाकरणोंका यह भी मत है कि संस्कृत शब्दोंमें ही अर्थका बोध करानेकी शक्ति है, पाली, प्राकृत आदि देशभाषाओं के शब्दों में वह शक्ति नहीं है। किन्तु जैनदर्शन उक्त सभी मान्यताओंका विरोधी है। अतः जैन नैयायिकोंने उक्त सभी मतोंकी समीक्षा की है। चूँकि श्रुत या आगमप्रमाणका मूल शब्द है अतः शब्दसम्बन्धी उन्त मान्यताओं की समीक्षा आगे की जाती है। उसके बाद श्रुतप्रमाणका विवेचन किया जायेगा।

वैशेषिकोंका पूर्वपक्ष-वैशेषिक और बौद्ध श्रुत अथवा शब्दप्रमाणको नहीं मानते। वैशेषिकों का कहना है कि शब्दप्रमाण अनुमान प्रमाणसे भिन्न नहीं है; क्योंकि दोनोंका विषय एक है तथा दोनों एक ही सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं। इसका विशेष इस प्रकार है—शब्द और अनुमान दोनों ही सामान्यग्राही हैं। तथा दोनों ही सम्बद्ध अर्थका ज्ञान कराते हैं। शायद कहा जाये कि शब्द असम्बद्ध अर्थको कहता है, किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं हैं; क्योंकि ऐसा होनेसे बड़ी

१. प्रशः भा०, ए० ५७६ । प्रशः ब्योम०, ए० ५७७ । प्रशः कन्द०, ए० २१४ ।

गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। अतः शब्द सम्बद्ध अर्थको ही कहता है और सम्बद्ध अर्थका ही ज्ञान करानेसे शब्दमें और लिंगमें कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह दोनों एक ही सामग्रीसे उत्पन्न होते हैं; क्योंकि जैसे अनुमानमें साध्य और साधन-के सम्बन्धके स्मरणकी अपेक्षासे साधनसे साध्यका ज्ञान होता है वैसे ही वाच्य भीर वाचकके सम्बन्धके स्मरणकी अपेक्षासे शब्द अर्थका ज्ञान कराता है। तथा जैसे अनुमानमें अन्वयव्यतिरेक रहता है वैसे ही शब्दमें भी अन्वयव्यतिरेक रहता है। क्योंकि लोकमें जो शब्द जिस अर्थमें देखा जाता है वह उसका वाचक होता है और जिस अर्थमें नहीं देखा जाता उसका वाचक नहीं होता। तथा शब्दमें भी पक्षधर्मता रहती है। जैसे, अमुक शब्द अर्थवाला है, शब्द होनेसे। सारांश यह है कि जैसे प्रत्यक्षसे धुम देखकर अग्निका ज्ञान होता है। वैसे ही शब्द सुनकर उसके अर्थका भी ज्ञान होता है। शायद कहा जाये कि लिंगसे साध्यका ज्ञान करनेमें दुष्टान्तको अपेक्षा होती है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, वयोंकि अभ्यस्त विषयमे लिंग और शब्द दोनों ही दृष्टान्तकी अपेक्षाके बिना ही साध्य और अर्थका ज्ञान कराते हैं। तथा शब्द केवल वक्ताकी इच्छामें ही प्रमाण है, बाह्य अर्थमें प्रमाण नहीं है; क्योंकि उसमें व्यभिचार दोष पाया जाता है। जैसे 'मेरी अँगुलिके अग्र भागपर सौ हाथी बैठे हैं' इस प्रकारके शब्द बाह्य अर्थमें प्रमाण नहीं हो सकते; क्योंकि ऐसा होना प्रतीतिविरुद्ध है। और जब शब्द बाह्य अर्थमें प्रमाण न होकर विवक्षामें ही प्रमाण है तो उसमें और लिंगमें कोई भेद नहीं रहता।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि शब्द और अनुमान प्रमाणको एक बतलाना ठीक नहीं है; क्योंकि दोनोंका विषय एक नहीं है। शब्दका विषय केवल अर्थ है, किन्तु अनुमानका विषय साध्यधर्मसे युक्त धर्मी है। तथा यदि इस तरह विषयका अभेद होनेसे प्रमाणोंमें अभेद माना जायेगा तब तो प्रत्यक्ष और अनुमान-में भी अभेदका प्रसंग आयेगा; क्योंकि सभी प्रमाण सामान्य-विशेषात्मक वस्तुको विषय करते हैं।

इसी तरह सम्बद्ध अर्थका ज्ञान करानेके कारण शब्द अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यक्ष भी सम्बद्ध अर्थका हो ज्ञान कराता है, अतः वह भी अनुमान हो जायेगा। शायद कहा जाये कि यद्यपि प्रस्थक्ष भी सम्बद्ध अर्थका हो ज्ञान कराता है, किन्तु उसकी सामग्री अनुमानसे भिन्न है अतः वह अनुमानसे जुदा हो प्रमाण है। तो फिर शब्द अनुमानसे भिन्न क्यों नहीं है; क्योंकि शब्दप्रमाणकी सामग्री

१. प्रशा कन्द ०, १० २१५।

२. न्या० कु० च०, ५३२-५३६।

अनुमानप्रमाणसे भिन्न है। अतः अभिन्न विषय होनेसे शब्दको अनुमान मानना उचित नहीं है।

इसी तरह अभिन्न सामग्री होनेसे भी शब्दको अनुमान मानना उचित नहीं हैं; क्योंकि जिस सामग्रीसे अनुमान उत्पन्न होता है वह सामग्री शब्दमें सम्भव नहीं है। अनुमानकी सामग्री है - पक्षधर्मता, सपक्ष सत्व और विपक्षमें असत्व। यह सामग्री शब्दमें सम्भव नहीं है क्योंकि यहाँ कोई धर्मी नहीं है।

इसी तरह शब्द और अर्थमें अन्वय और व्यतिरेक भी नहीं है। जैसे, जहाँ घूम होता है वहाँ अग्नि अवस्य होती है, इसी तरह जहाँ शब्द होता है वहाँ अर्थ अवश्य होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों कि शब्द तो मुखमें रहता है और अर्थ (वस्तू) भूमिपर रहता है। तथा व्यवहारी पुरुष भी ऐसा नहीं मानते। क्योंकि जहाँ-जहाँ 'पिण्डखजूर' शब्द सुना जाता है, वहाँ पिण्डखजूरोंका अस्तित्व कौन व्यवहारी मानता है। इसी तरह 'जिस कालमें शब्द हो उस कालमें उसका अर्थ अवश्य हो' ऐसी बात भी नहीं है। रावण और शंख चक्रवर्ती शब्द आज भी वर्तमान हैं, किन्तु रावण कभीका मर चुका और शंख चक्रवर्ती भविष्यमें होगा। अतः शब्द और अर्थमें अन्वय नहीं है और जब अन्वय नहीं है तो व्यतिरेक भी नहीं है; क्योंकि अन्वयपूर्वक ही व्यतिरेक होता है। 'जो शब्द जिस अर्थमें देखा जाता है वह उसका वाचक होता है और जिस अर्थमें नहीं देखा जाता उसका वाचक नहीं होता। इस प्रकारका अन्वयव्यतिरेक तो हम भी मानते हैं, किन्तु इस प्रकारका अन्वयव्यतिरेक होनेसे हो शब्द अनुमान नहीं हो सकता। इस प्रकारका अन्वयव्यतिरेक तो प्रत्यक्षमें भी पाया जाता है, क्योंकि जहाँ घट होता है वहाँ उसका प्रत्यक्ष भी होता है और जहाँ घट नहीं होता वहाँ उसका प्रत्यक्ष भी नहीं होता। अतः प्रत्यक्ष भी अनुमान हो जायेगा।

'शब्द केवल वक्ताकी इच्छा (विवक्षा) में ही प्रमाण है बाह्य अर्थमें प्रमाण नहीं है' ऐसा कहना भी असंगत है। यदि शब्दका विषय केवल विवक्षा ही माना जायेगा तो उससे बाह्य पदार्थों प्रवृत्ति आदि नहीं हो सकतो क्योंकि बाह्य अर्थ आपके मतसे शब्दका विषय नहीं है। किन्तु ऐसा मानना प्रतीतिविषद्ध है, शब्दोंसे बाह्य अर्थकी प्रतीति, बाह्य अर्थमें प्रवृत्ति तथा बाह्य अर्थकी प्राप्ति बच्चों तकको होती है। अतः बाह्य पदार्थ ही शब्दका विषय है। दूसरे, विवक्षासे आपका क्या अभिप्राय है? शब्द उच्चारणकी इच्छाका नाम विवक्षा है, अथवा अमुक शब्दसे अमुक अर्थको कहनेका अभिप्राय? प्रथमपक्षमें वक्ता और श्रोताकी शास्त्ररचनामें तथा शास्त्र सुननेमें प्रवृत्ति नहीं होगी; क्योंकि कौन समझदार

मनुष्य वक्ताकी इच्छा मात्रको जाननेके लिए शास्त्र सुनना पसन्द करेगा। तथा सार्थक और निरर्थक सभी शब्द समान हो जायेंगे; क्योंकि सभी शब्द उच्चा- रणको इच्छा मात्रको ही कह सकेंगे। दूसरा पक्ष भी ठोक नहीं है; क्योंकि तोता-मैना आदि उक्त अभिप्रायसे शब्दका उच्चारण नहीं करते। अतः शब्दको केवल विवक्षामें प्रमाण मानना उचित नहीं है। किन्तु शब्द वक्ताके अभिप्रायसे भिन्न बाह्य अर्थका वाचक है, ऐसा माने बिना सच और झूठकी व्यवस्था नहीं बन सकती। अतः शब्द अनुमान प्रमाण नहीं है; क्योंकि उसका विषय तथा उसकी उत्पादक सामग्री अनुमानसे भिन्न है।

बीदोंका प्रवंपक्ष — बीद्धोंका कहना है कि 'शब्दका अनुमान प्रमाणमें अन्त-भाव नहीं होता' यह कहना उचित ही है यदि शब्दप्रमाण होता तो उसका अनुमानमें अन्तर्भाव करनेका प्रयास ठीक था, किन्तु शब्द तो प्रमाण ही नहीं है और उसके अप्रमाण होनेका कारण यह है कि शब्दका अर्थके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि शब्द और अर्थका कोई सम्बन्ध है तो वह तादात्म्य सम्बन्ध है या तदुत्पत्ति सम्बन्ध है? तादात्म्य सम्बन्ध तो हो नहीं सकता; क्योंकि शब्द भिन्न स्थानमें रहता है और अर्थ भिन्न स्थानमें रहता है। तथा यदि शब्द और अर्थका तादात्म्य माना जायेगा तो छुरा शब्दका उच्चारण करते ही मुख चिर जायेगा और लड्डू शब्द कहते ही मुख लड्डू से भर जायेगा; क्योंकि शब्द और अर्थ एक ही है। इसी तरह शब्द और अर्थमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध भी नहीं है; क्योंकि अर्थके अभावमें भी शब्दकी उत्पत्ति देखी जाती है। अतः जब शब्द बाह्य अर्थका ज्ञान नहीं करा सकते तब उन्हें प्रमाण कैसे माना जा सकता है। केवल विकल्प वासना-से ही शब्दोंका जन्म होता है तभी तो वे ऐसे-ऐसे ज्ञान कराते हैं, जिनमें बाह्य अर्थकी गन्ध भी नहीं पायी जाती। जैसे-अंगुलिके अग्रभागमें सौ हाथी हैं।

शायद कहा जाये कि इस प्रकारके ज्ञान करानेमें शब्द कारण नहीं है किन्तु पुरुषका दोष ही कारण है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि दोषी मनुष्य यदि गूँगा हो तो इस प्रकारका असत्य ज्ञान नहीं करा सकता। और हृदयमें कलुषता नहीं होनेपर भी यदि कोई आप्त पुरुष इस प्रकारका वाक्य कह दे तो सुननेव लेको तुरन्त असत्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अतः यह शब्दोंकी ही महिमा है, वक्ता पुरुषके दोषोंका इसमें कोई अपराध नहीं है, शायद आप कहें कि आप्त पुरुष इस प्रकारके निर्थक बाक्य नहीं बोल सकता और जो ऐसे

१. प्रमाण वा॰ टी॰ ३। २१२। तत्त्वसंग्रह, १० ४४०।

२. प्रमाख बा० टी० १। २८८।

वाक्य बोलता है वह आप्त नहीं है। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि निर्दोष वक्ताके द्वारा इस प्रकारके वाक्योंका (अंगुलिक अग्रभागमें सो हाथी रहते हैं) प्रयोग होनेपर भी उन्हें सुनकर श्रोताको अयथार्थ ज्ञान उत्पन्न न होता तो यह माना जा सकता था कि इस प्रकारके अयथार्थ ज्ञान करानेका कारण वक्ताका दोष है। किन्तु जब आप कहते हैं कि आप्त पुरुष इस प्रकारके वाक्योंका प्रयोग नहीं करता तब तो हमें यह सन्देह बना ही रहता है कि शब्दोंके अभावके कारण अयथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता अथवा दोषोंके अभावके कारण अयथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। दूसरे, इस प्रकारके वाक्योंका प्रयोक्ता आप्त भी हो सकता है; क्योंकि इस प्रकारके शब्दोंका उच्चारण करने-पर भी उसके अन्तरंगमें दोषोंके न होनेसे उसके आप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता। आप्त भी किसीको उपदेश देते हुए कह सकता है कि 'मेरी अंगुलिके नोकमें सो हाथी रहते हैं।' इस प्रकारके वाक्य नहीं बोलना चाहिए। अतः यह शब्दोंकी ही महिमा है, दोषोंकी नहीं। अतः विकल्प वासनासे शब्दोंका जन्म होता है और शब्दोंसे विकल्पोंका जन्म होता है। शब्द अर्थको छूता भी नहीं है।

उत्तरपक्ष--जैनोंका कहना है कि शब्द और अर्थमें तादातम्य और तदुत्पत्ति सम्बन्ध न होनेपर भी योग्यता रूप सम्बन्ध पाया जाता है। जैसे चक्षुका घटादि- के रूपके साथ तादातम्य तदुत्पत्ति सम्बन्ध नहीं होनेपर भी योग्यता रूप सम्बन्ध देखा जाता है।

बौद्ध-पदि योग्यता रूप सम्बन्धसे शब्द अर्थका वाचक है तो अर्थ भी शब्दका वाचक क्यों नहीं होगा।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि पदार्थोंकी शक्तियाँ निश्चित होती हैं। जैसे ज्ञानमें ज्ञापक शक्ति और ज्ञेयमें ज्ञाप्य शक्ति नियत है वैसे ही शब्दमें प्रतिपादक शक्ति और अर्थमें प्रतिपाद शक्ति प्रतिनियत है। अर्थात् शब्दमें कहनेकी शक्ति है और अर्थमें कहे जानेकी शक्ति है। इसीका नाम योग्यता है।

बौद्ध--यदि शब्द योग्यताकी वजहसे अर्थको कहता है तो जन्मसे ही पृथ्वीके गर्भमें पले हुए युवकको भी शब्द सुनकर अर्थका बोघ होना चाहिए।

जैन-ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि 'इस शब्दका यह अर्थ वाच्य है और इस अर्थका वाचक अमुक शब्द है' इस प्रकारका संकेतज्ञान जिसे होता

१. न्या० कु० च०, पु० ५३८।

हैं उसीको शब्द अपने अर्थको कहता है, और जिसे इस प्रकारका संकेतज्ञान नहीं होता उसे शब्द सुनकर भी अर्थका ज्ञान नहीं होता है। अन्यया उस युवक-को धूम देखकर अग्निका भी ज्ञान हो जाना चाहिए।

बौद्ध-जिस पुरुषमें साध्य और साधनके अविनाभाव सम्बन्धको जाना है, उसे ही साधनको देखकर साध्यका ज्ञान होता है, सबको नहीं हो सकता।

जैन — तो जिसने शब्द और अर्थके संकेतको जाना है उसीको शब्द सुनकर वाच्य अर्थका बोघ होता है ऐसा मानना चाहिए।

बौद्ध—शब्द और अर्थका संकेत तो पुरुष अपनी इच्छानुसार करते हैं, किन्तु वस्तुको व्यवस्था पुरुषकी इच्छानुसार होना उचित नहीं है। ऐसा होनेसे बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होगी। तब तो अर्थ भी वाचक और शब्द भी वाच्य क्यों नहीं हो जायेगा; क्योंकि पुरुषकी इच्छा तो निरंकुश है?

जैन—ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि जैसे धूम और अग्निका अविनाभाव सम्बन्ध स्वाभाविक है, फिर भी उसके ग्रहण करनेके लिए तर्क आदिकी आव-इयकता पड़ती है। वैसे ही शब्द और अर्थमें वाच्य-वाचकशिक्षण सम्बन्ध स्वाभाविक ही है, केवल उसकी जाननेके लिए संकेत ग्रहणकी आवश्यकता होती है। यदि इस स्वाभाविक सम्बन्धमें व्यतिक्रम किया जायेगा तो दोपक और घटमें जो प्रकाश्य-प्रकाशक शक्ति है, उसमें भी व्यतिक्रमकी आपित खड़ी होगी। और ऐसा होनेपर दोपक प्रकाश्य और घट प्रकाशक हो जायेगा। यदि ऐसा होना प्रतीतिविरुद्ध है तो शब्दका वाच्य और अर्थका वाचक होना भी प्रतीतिविरुद्ध है।

बौद्ध—शब्दमें एक अर्थका ज्ञान करानेकी स्वाभाविक शक्ति है अथवा अनेक अर्थका ज्ञान करानेकी स्वाभाविक शक्ति है? यदि एक अर्थका ही ज्ञान करानेकी शक्ति है तो जैसे धूमसे कभी भी अग्निके सिवा अन्यका ज्ञान नहीं हो सकता वैसे ही सैकड़ों संकेत करनेपर भी शब्द अपने नियत अर्थका ही बोध करायेगा, उसके सिवा अन्य अर्थका बोध नहीं करा सकता। और यदि शब्दमें अनेक अर्थोंका ज्ञान करानेकी स्वाभाविक शक्ति है तो उससे एक साथ अनेक अर्थोंका ही बोध होगा, प्रतिनियत अर्थका बोध नहीं होगा।

जैन—यह चर्चा भी ठीक नहीं है, सब शब्दों में सब अर्थों को कहनेकी शक्ति होती है, किन्तु प्रतिनियत संकेत कर लेनेसे प्रत्येक शब्द प्रतिनियत अर्थका ही प्रतिपादन करता है। एक ही शब्दका विभिन्न देशों में विभिन्न अर्थों में संकेत पाया जाता है। जैसे मालवेमें कर्कटिका (ककड़ो) शब्दका अर्थ फलविशेष होता है और गुजरातमें उसका अर्थ 'योनि' होता है। देखा जाता है कि सर्वत्र रूपको जाननेमें समर्थ चक्षु भी पासमें अन्धेरा होनेपर दूरवर्ती रूपको जानती है, दूरमें अन्धेरा होनेसे समीपवर्ती रूपको जानती है, विशिष्ट अंजन लगा लेनेसे अन्धकारमें स्थित वस्तुको भी जान लेती है, किन्तु आंखमें कांच-कामला रोग होनेसे पीत रंगके अभावमें भी श्वेत शंखको पीत रूपसे जानती है। अतः जैसे अनेक रूपोंको जाननेमें समर्थ होते हुए भी चक्षु प्रतिनियत सहायकको वजहसे प्रतिनियत रूपका ही ज्ञान कराती है वैसे ही अनेक अर्थोंको कहनेकी शक्ति होते हुए भी शब्द प्रतिनियत संकेतको वजहसे प्रतिनियत अर्थका ही प्रतिपादन करता है।

बौद्ध — जब चक्षुकी तरह शब्दका अर्थके साथ योग्यता रूप सम्बन्ध है तो चक्षुकी ही तरह शब्द संकेत ग्रहणके बिना ही अर्थका ज्ञान क्यों नहीं कराता?

जैन—शब्द ज्ञापक है अतः वह संकेतको अपेक्षासे ही अर्थका ज्ञान कराता है; क्योंकि जो ज्ञापक होता है वह ज्ञापक और ज्ञाप्यके सम्बन्धको जिसने पहलेसे जान लिया है उस पुरुषको ही ज्ञाप्यका ज्ञान कराता है; जैसे धूम । इसी तरह शब्द भी ज्ञापक है। किन्तु चक्षु ज्ञापक नहीं है, कारक है, अतः वह सम्बन्ध ग्रहणके बिना ही रूपादिमें ज्ञानको उत्पन्न करता है। जो स्वयं प्रतीयमान होकर अज्ञात अर्थको प्रतीतिमें हेतु होता है उसे ज्ञापक कहते हैं। यह बात शब्दमें हो है, चक्षुमें नहीं है। अतः शब्द संकेतग्राही पुरुपको हो अपने अर्थका ज्ञान कराता है। शक्ति तो स्वाभाविक है। अतः जैसे रूपके प्रकाशनको चक्षुमें शक्ति ही अर्थके प्रकाशनकी शक्ति शब्दमें है।

अतः बौद्धोंका यह कहना कि 'शब्द अर्थको नहीं छूता', ठीक नहीं है, क्योंकि आप्तका शब्द अर्थको स्पर्श नहीं करता, अथवा अनाप्तका शब्द अर्थको स्पर्श नहीं करता या शब्दमात्र अर्थको स्पर्श नहीं करता ? प्रथम पक्षमें प्रत्यक्ष बाघा है; क्योंकि यदि कोई आप्त (प्रामाणिक) पुरुष यह कहे कि 'नदीके किनारे फल हैं' और उसको सुनकर कोई नदीके किनारे जाये तो उसे अवश्य फल मिल जाते हैं। यदि अनाप्त (अप्रामाणिक) पुरुषके शब्द अर्थको स्पर्श नहीं करते तो सब शब्दोंको अर्थको न छूनेवाला क्यों कहते हो। यदि ऐसा कहोगे तो काच-कामल रोगी मनुष्यका प्रत्यक्ष अर्थका ठीक ज्ञान नहीं कराता, इसलिए निर्दोष चक्षसे उत्पन्न हुए प्रत्यक्षको भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इसीसे तीसरा विकल्प भी खण्डत हुआ समझना चाहिए; क्योंकि आप्त और अनाप्त पुरुषोंके द्वारा उच्चा-रित शब्दोंके सिवाय कोई शब्द मात्र नहीं होता।

बौद्ध-आप्त पुरुष भी यदि कहे कि 'मेरी अँगुलीकी नोकपर सैकड़ों हाथी बैठते हैं। तो सुननेवालेको मिथ्या ज्ञान होता है। अतः इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करना शब्दोंका काम है। इसमें बक्ताके दोष कारण नहीं हैं?

जैन—आप्त पुरुष इस प्रकारके निरर्थक वाक्य नहीं बोलते। यदि वे दूसरोंको इस प्रकारके वाक्य बोलनेका निषेध करते हुए कहते हैं कि मेरी अँगुली-की नोकपर सौ हाथी बैठते हैं' ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए तो उनका वैसा कहना उचित ही है। अतः आप्तके द्वारा कहे हुए शब्द अयथार्थ नहीं हो सकते। इसिलए 'शब्द स्वयं अर्थका स्वर्श नहीं करते' ऐसा मानना गलत है, किन्तु पुरुषके दोषोंको वजहसे हो शब्द अयथार्थ होते हैं।

बौद्ध-पृथ्ष गुणवान् हो अथवा सदोष हो, उसका काम तो शब्दोंका उच्चारण मात्र कर देना है। अर्थका ज्ञान तो शब्दोंसे ही होता है, अतः यदि ज्ञान विपरीत होता है तो इसमें शब्दोंका ही अपराध है, वक्ताके दोषोंका नहीं?

जैन—तब तो गुणवान् वक्ताके शब्दोंसे जो सत्य अर्थका ज्ञान होता है उसे भी शब्दका ही कार्य मानना होगा, वक्ताके गुणोंका नहीं। और ऐसी स्थितिमें शब्दको सर्वथा अयथार्थ मानना उचित नहीं होगा।

अतः चक्षुको तरह अर्थमात्रको प्रकाशित करना ही शब्दका स्वरूप है। और यथार्थ अथवा अयथार्थका प्रकाशन करना गुणों और दोषोंका काम है। जैसे निर्मलता आदि गुणोंके होनेपर चक्षु वस्तुका ठीक-ठीक प्रकाशन करते हैं और काच-कामल आदि दोषोंके होनेपर कुछका कुछ दिखलाते हैं, इसी तरह शब्द भी वक्ताके गुणों और दोषोंकी अपेक्षासे सत्य अथवा असत्य वस्तुका कथन करता है। अतः अर्थका ज्ञान करानेमें निमित्त होनेसे प्रत्यक्ष आदिकी तरह हो शब्द भी प्रमाण है। शब्दके द्वारा ही स्वपक्षका साधन और परपक्षका निराकरण किया जाता है, तथा उसीके द्वारा समस्त तत्त्वोंमें उत्पन्न हुए विवाद-को दूर किया जाता है।

मीमांसकका पूर्वपक्ष—मीमांसक का कहना है कि शब्दका वर्षके साथ सम्बन्ध है यह तो ठीक है, किन्तु विचारणीय यह है कि शब्द और वर्षका सम्ब-ष्ध नित्य है अथवा अनिस्य है। अनित्य मानना ठीक नहीं है; क्योंकि अनित्य सम्बन्धका करना शक्य नहीं है। 'यह संशा इस वर्षकी है' इस प्रकारका सम्बन्ध

१. न्या० कु० च०, पु० ५४३।

प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है अथवा प्रत्येक शब्दको लेकर किया जाता है अथवा प्रत्येक अर्थको लेकर किया जाता है ?

प्रथम पक्षमें पुरुषके द्वारा प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जानेवाला शब्दार्थ सम्बन्ध एक ही है अथवा अनेक है ? यदि वह एक है तो कृतक (किया हुआ) कैसे है ? पहले भी उसका सद्भाव था अतः वह अकृतक ही ठहरता है। क्योंकि सत् वस्तु-का पुरुषसे जन्म मानना युक्त नहीं है। हाँ, पुरुषके व्यापारसे सत्की अभिव्यक्ति ही हो सकती है। यदि पुरुषके द्वारा प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जानेवाला शब्दार्थ-सम्बन्ध अनेक है तो 'गो' शब्दका अर्थ 'गलकम्बलवाला' है और 'अश्व' शब्दका अर्थ 'अयालवाला' है इस प्रकार एक अर्थकी संगति कैसे हो सकेगी ?

तथा प्रत्येक पुरुषके प्रति शब्दार्थका कर्ता एक ही है अथवा अनेक है ? यदि एक है तो वह देशान्तरमें रहनेवाले पुरुषोंके प्रति शब्द और अर्थका सम्बन्ध कैसे करता है ? यदि उन-उन देशों में जाकर करता है तो पूरी आयु बिता देनेपर भी वह इस कामको नहीं कर सकता। शायद कहा जाये कि एक पुरुष निकटवर्ती बहुत से प्रदेशों में शब्द और अर्थके सम्बन्धका निर्धारण करता है। फिर उन प्रदेशों के पुरुष अन्य प्रदेशों में जाकर वही काम करते हैं। इस तरह सर्वत्र ब्यवहार हो जाता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्यों कि कुछ प्रयोजन हो नेसे वे अन्य देशों के पुरुष सर्वत्र क्यों जायेंगे? अतः जहाँ वे नहीं जायेंगे वहीं व्यवहार नहीं होगा।

यदि शब्द और अर्थने सम्बन्धनो निर्धारण करनेवाले अनेक पुरुष हैं तो सब देशों और कालोंमें, शब्दार्थसंकेतमें एकरूपता नहीं हो सकती। शायद कहा जाये कि शब्दार्थसंकेतके कर्ता सब पुरुष एक जगह एकत्र होकर और परस्परमें विचार करके एक प्रकारका ही संकेत निर्धारित करते हैं, इसलिए संकेतोंमें एकरूपता रहती है। किन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि स्वतन्त्रतापूर्वक शब्दार्थसंकेत करनेवाले पुरुष, मिलकर संकेतका निर्धारण क्यों करेंगे? अतः पहला पक्ष ठीक नहीं है। यदि प्रत्येक शब्दका संकेत ग्रहण किया जाता है तो प्रत्येक शब्दका उच्चारण करके किया जाता है अथवा बिना उच्चारण किये ही किया जाता है ? बिना उच्चारण किये तो किया नहीं जा सकता, बन्यचा वह संकेत निराश्यय हो जायेगा। और यदि प्रत्येक शब्दका उच्चारण करके संकेत ग्रहण किया जाता है तो पुरुषकी सम्पूर्ण आयुमें भी इस प्रकारका सम्बन्ध करना शक्य

१. शाबरभा० शाराप्र।

२. मी० श्लो०, पृ० ६४४।

नहीं है। इसी तरह प्रत्येक अर्थका सम्बन्ध कर सकना भी अशक्य है; क्योंकि अर्थो-का अन्त नहीं है तथा वे दूर-दूर देशों फैले हुए हैं। अतः शब्द और अर्थका सम्बन्ध नित्य ही मानना चाहिए। उसकी प्रतीति तीन प्रमाणोंसे होती है। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको, जिसने शब्द और अर्थका सम्बन्ध ग्रहण कर लिया है, कहता है — देवदत्त ! ढण्डेसे सफेद गौको भगाओ। तो पासमें खड़ा हुआ दूसरा मनुष्य जिसने शब्द और अर्थका सम्बन्ध ग्रहण नहीं किया है, श्रवणेन्द्रियसे शब्दको सुनता है और चक्षुके द्वारा अर्थका प्रत्यक्ष करता है। वह देखता है कि उक्त वाक्यको सुनते ही देवदत्त नामक पुरुष ढण्डा लेकर सफेद गौको भगाता है अतः वह अनुमानसे जान लेता है कि इन शब्दोंका यह अर्थ है। उसके पश्चात् अन्यथा - नुप्पत्तिसे वह यह निश्चय करता है कि इन शब्दों इस प्रकारके अर्थको कहनेकी शक्त न होती तो शब्दोंको सुनते ही देवदत्त ऐसा न करता।

अतः इन शब्दोंमें इस अर्थको कहनेकी शक्ति है। इस प्रकार शब्द और अर्थके नित्य सम्बन्धकी प्रतीति प्रत्यक्ष, अनुमान और अर्थापत्ति प्रमाणसे होती है।

उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि विचार करनेपर शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध नहीं बनता। इसका विशेष इस प्रकार है — शब्द और अर्थका नित्य सम्बन्ध स्वभावसे ही है अथवा सम्बन्धियोंके नित्य होनेसे उनका सम्बन्ध भी नित्य है? यदि स्वभावसे ही है तो इस नित्य सम्बन्धको सदा सबके प्रति अर्थका प्रकाशन करना चाहिए। शायद कहे कि संकेतके द्वारा व्यक्त होनेपर ही यह नित्य सम्बन्ध शब्दार्थका प्रकाशक होता है, तो फिर यह नित्य एकरूप तो नहीं रहा। तब तो व्यक्त और अव्यक्त रूपसे उसके भेद हो जाते हैं; क्योंकि नित्य एकरूप वस्तु यदि व्यक्त है तो सर्वदा व्यक्त ही रहेगी। दूसरे, यदि संकेतके द्वारा व्यक्त होनेपर ही नित्य सम्बन्ध शब्दार्थका प्रकाशक है तो संकेत तो पुरुषाधीन है। ऐसी स्थितिमें वह पुरुष अतीन्द्रिय ज्ञानसे रहित होनेके कारण वेदमें विपरीत संकेत भी कर सकता है। और ऐसा होनेसे वेद अप्रमाण ठहरेगा। अतः सम्बन्ध स्वभावसे नित्य नहीं है। सम्बन्धियोंके नित्य होनेसे भी सम्बन्ध नित्य नहीं है; क्योंकि नित्य सम्बन्ध कौन है — शब्द है, अथवा अर्थ है, अथवा दोनों हैं? शब्द तो नित्य नहीं है, आगे शब्दकी नित्यतापर विचार किया जायेगा। अर्थ भी नित्य नहीं है; क्योंकि घटादि अर्थोंको अनित्यता प्रत्यक्षसे ही सिद्ध है।

मीर्मासक—शब्दका अर्थ सामान्य है। और सामान्य नित्य है, इसलिए सामान्यके आश्रित सम्बन्ध भी नित्य है।

१. मी० श्लो०, सम्बन्ध०, १४०-१४१

२. न्या० कु० च०, पु० ५४६।५५०। प्रमेयक् मा० ४०४-४२७।

जैन-ऐसा कहना ठीक नहीं है, शब्दका अर्थ सामान्य नहीं है, किन्तु सामान्यवान् है इसका बागे समर्थन करेंगे।

शब्द और अर्थ — दोनोंको नित्य माननेपर उभय पक्षमें दिये गये दोषोंका प्रसंग आता है, अतः सम्बन्ध्योंके नित्य होनेसे भी सम्बन्ध नित्य नहीं है। जरा देरके लिए शब्दार्थसम्बन्धको नित्य मान भी लिया जाये तो यह प्रश्न पैदा होता है कि वह सम्बन्ध कैसे जाना जाता है— इन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे अथवा अनुमानसे। प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य स्वभावका किसी भी इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होना सम्भव नहीं है। यदि वह अतोन्द्रिय है तो उससे अर्थका ज्ञान कैसे हो सकता है; क्योंकि जो अज्ञात है वह जापक (दूसरेका ज्ञान करानेवाला) नहीं हो सकता। इसोसे अनुमानसे भी नित्य सम्बन्धको प्रतीति नहीं हो सकतो। क्योंकि सम्बन्धको अप्रत्यक्ष होनेपर प्रत्यक्ष-पूर्वक रूपसे शब्दार्थसम्बन्धके विषयमें अनुमानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि कोई भी लिंग अविनाभाव सम्बन्ध ग्रहण किये बिना अनुमानका उत्पादक नहीं हो सकता। और शब्दार्थ सम्बन्धके अप्रत्यक्ष होनेपर अविनाभाव सम्बन्धका ग्रहण कर सकना अशक्य है। अतः किसी भी प्रमाणसे शब्दार्थके नित्य सम्बन्धकी प्रतीति नहीं होती। अतः उसे अनित्य ही मानना चाहिए।

शब्दार्थके अनित्य सम्बन्ध माननेमें मीमांसकोंने पहले जो आपत्तियाँ उपस्थित की हैं वे विचारपूर्ण नहीं हैं। शाब्दव्यवहार अनादि है; क्योंकि विद्यमान जगत्का निर्मूल विनाशरूप महाप्रलय और फिर अविद्यमान जगत्की सृष्टि न हम जैन ही मानते हैं और न मीमांसक ही मानते हैं। अतः सृष्टिके आरम्भमें शब्दार्थ सम्बन्ध प्रत्येक पुरुषके प्रति किया जाता है आदि, कथन व्यर्थ ही है। यदि शब्दार्थसम्बन्धको नित्य माना जाता है तब भी उसकी अभिव्यक्ति तो अनित्य ही माननी होगी। उसमें भी ये सब दूषण दिये जा सकते हैं। अतः योग्यतारूप सम्बन्धके द्वारा ही शब्द अर्थका प्रतिपादक होता है। यही मानना श्रेष्ठ है।

शब्दके अर्थके विषयमें बौद्धोंका पूर्व पक्ष — बौद्धोंका कहना है कि श्रुत अविसंवादी नहीं हो सकता; क्योंकि जो शब्द सत् अर्थमें देखे जाते हैं वे ही शब्द अर्थके अभावमें भी देखे जाते हैं। अतः शब्द विधिरूपसे अर्थका कथन नहीं करते। इसलिए अन्यापोह को ही शब्दार्थ मानना चाहिए। बौद्ध मतके अनुसार

१. न्या० कु० च०, पृ० ५५१ । प्रमाखना० ३।२०७।

२. तस्व सं० पं0, प्० २७४। प्रमाखवा० टी० १।४८ :

शब्द और लिंगका विषय बाह्य अर्थ नहीं है। यदि बाह्य अर्थ शब्दका विषय है तो वह स्वलक्षणरूप बाह्य अर्थ है अथवा सामान्यरूप अर्थ है? पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि स्वलक्षणरूप अर्थमें संकेत ग्रहण नहीं किया जा सकता, अतः उसमें शब्दोंकी प्रवृत्ति नहीं होती। संकेत ग्रहण उसीमें किया जा सकता है जो संकेतव्यवहारके कालमें मौजूद रहे। किन्तु स्वलक्षणरूप अर्थ तो एकक्षणवर्ती और निरंश परमाणुरूप होता है, अतः वह देशान्तर और कालान्तरका अनुसरण नहीं करता। क्योंकि विवक्षित देश और विवक्षित कालमें जो अर्थ है वह अन्य है तथा देशान्तर और कालान्तरमें जो अर्थ है वह अन्य है। अतः ऐसे अर्थमें संकेत ग्रहण कैसे किया जा संकता है।

तथा, 'यह शब्द इस अर्थका वाचक है' यह सम्बन्ध जिस ज्ञानमें प्रतिभासित होता है उस ज्ञानमें शब्द और स्वलक्षणरूप अर्थ प्रतिभासित नहीं होते; क्योंकि शब्द श्रोत्रेन्द्रियका विषय है और अर्थ चक्षुका विषय है। और जो जिस ज्ञानमें प्रतिभासित नहीं होते वह ज्ञान उन दोनोंका सम्बन्ध नहीं कर सकता। जैसे गो शब्द और गो अर्थके सम्बन्धज्ञानमें अश्व शब्द और अश्व अर्थका प्रतिभास नहीं होता अतः वह ज्ञान उन दोनोंका सम्बन्ध नहीं करा सकता। इसी तरह चक्षु और श्रोत इन्द्रियजन्य ज्ञानमें प्रतिभासमान होनेवाले अर्थक पस्तलक्षण तथा शब्दका 'यह इसका वाचक है' इस सम्बन्धकारी ज्ञानमें प्रतिभास नहीं होता।

दूसरे, जिस शब्दका जिस अर्थके साथ सम्बन्ध निर्धारित नहीं हुआ है, वह शब्द उस अर्थका ज्ञान नहीं करा सकता। जैसे गोशब्दका अश्व अर्थके साथ सम्बन्ध नहीं है, इसलिए गोशब्द अश्वका ज्ञान नहीं करा सकता। इसी तरह स्वलक्षण एप अर्थके साथ किसी भी शब्दका सम्बन्ध नहीं है। अतः शब्दसे स्वलक्षण एप अर्थके साथ किसी भी शब्दका सम्बन्ध नहीं है। अतः शब्दसे स्वलक्षण एप अर्थका बोध नहीं हो सकता। यदि शब्दज्ञान स्वलक्षणको विषय करता है, तो इन्द्रियजन्य ज्ञानको तरह ही शाब्दज्ञान भी स्पष्ट होना चाहिए, किन्तु ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक वस्तुके स्पष्ट और अस्पष्ट दो रूप हों, जिससे शब्दज्ञानमें वस्तुगत रूपका ही प्रतिभास हो। अतः स्वलक्षण रूप अर्थ शब्दका विषय नहीं हो सकता।

सामान्यरूप अर्थ भी शब्दका विषय नहीं है; क्योंकि वास्तविक सामान्य ही असम्भव है। और असम्भव वह इसलिए है कि वह खर विषाणकी तरह अर्थ-

१. तत्त्वसं० पं०, पृ० २८१ । ऋपोइसिद्धि, पृ० ७ ।

२. प्रमाणवा० स्ववृ० १।६५ ।

कियाकारी नहीं है। नित्य एकरूप सामान्य न क्रमसे ही अर्थिकया (कार्य) कर सकता है और न एक साथ ही कर सकता है। अतः शब्दका विषय अर्थ नहीं है, किन्तु अन्यापोह है।

अपोहका मतलब है निषेध। उसके दो भेद हैं — पर्युदास अौर प्रसज्य। पर्युदासके भी दो भेद हैं -- बुद्धिरूप और अर्थरूप । जैसे एक सामान्यके बिना भी हरें आदि अनेक औषधियाँ ज्वर आदिके शमनरूप कार्यको करती हैं, वैसे ही शावलेय आदि अर्थ भी परस्परमें भेदके होते हुए भी स्वभावसे ही एकाकार प्रत्यवमर्शके कारण होते हैं। इन अर्थोंके अनुभवके बलसे जो सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञानमें अर्थाकार रूपसे जो अर्थका आभास होता है, उसे अपोह कहते हैं। अब प्रश्न होता है कि उसे अपोह क्यों कहते हैं? चार कारणों-से उसे अपोह कहते हैं। प्रथम, विकल्पान्तरवर्ती आकारोंसे भिन्न होकर वह स्वयं प्रतिभासमान होता है अथवा स्वाकारसे इतर आकारोंका उन्मूलन करता है, जिसके द्वारा अन्यका अपोह (व्यावृत्ति ) किया जाये, या जो अन्यसे अपोहित हो उसे अन्यापोह कहते हैं। वह अन्यापोह शब्दका मुख्य रूपसे अभिधेय (अर्थ) है। शेष तोन कारणोंसे औपचारिक अन्यापोह इस प्रकार है-कारणमें कार्यका आरोप करनेसे, जैसे उक्त अन्यापोहका कार्य इतरसे व्यावृत्त (भिन्न ) वस्तुकी प्राप्ति है। अतः उसका कारण होनेसे कार्यवर्म अन्य व्यावृत्तिका अपोहरूप कारणमें आरोप किया जाता है। दूसरा, कार्यमें कारणधर्मका आरोप-एक प्रत्यवमर्शरूप अन्यापोहका कारण अन्यसे असंसृष्ट स्वलक्षण रूप अर्थ है; क्योंकि उसके निर्विकल्प प्रत्यक्षसे ही उक्त अन्यापोहका जन्म हुआ है। और कारण रूप स्वलक्षणमें अन्य व्यावृत्ति है ही, अतः उस अन्य व्यावृत्तिका कार्यभूत एक प्रत्यव-मर्श रूप अन्यापोहमें उपचार किया जाता है। तीसरे, विजातीयसे व्यावृत्त स्व-लक्षणके साथ सविकल्पकमें प्रतिभासमान रूपका एकत्वाध्यवसाय होनेसे उसे अन्यापोह कहा जाता है। यह बुद्धिक्प अन्यापोहका स्वरूप है। और उस बुद्धिरूप अन्यापीहका कारण जो स्वलक्षण है वह अर्थरूप अन्यापीह है; क्योंकि उसमें वह अन्य विजातीयोंसे न्यावृत्त है। यह पर्युदासरूप अपोहका कथन हुआ।

'यह गी, अगी नहीं है' इस प्रकार केवल इतर ब्यावृत्ति ही जो करता है वह प्रसज्य रूप अन्यापोह है। शब्द केवल ऊपर कहे हुए अन्यापोहका ही वाचक है। सारांश यह है कि शाब्दज्ञानमें जो प्रतिभासित हो उसे ही शब्दार्थ

१. तत्त्व सं० पं०, ५० ३१६।

२. तस्व सं०, पं०, पृ० ३१८

मानना उचित है। बाब्दज्ञानमें न तो प्रसज्यप्रतिषेष (तुच्छाभावरूप) का ही अध्यवसाय होता है और न स्वस्थाणका ही प्रतिभास होता है। किन्तु बाह्य अर्थकी निश्चायक एक शाब्दी बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः उसे ही शब्दार्थ मानना चाहिए। यह बौद्धका कहना है। तथा लोग जो शब्दका अर्थके साथ बाच्य-वाचक भाव रूप सम्बन्ध मानते हैं वह भी वास्तवमें कार्यकारणभाव-से भिन्न नहीं है; क्योंकि बुद्धिमें जो अर्थका प्रतिबिम्ब होता है, वह शब्द-जन्य है इससे उसे बाच्य कहते हैं। और शब्दको उसका जनक होनेसे वाचक कहते हैं।

उत्तरपक्ष—जैनोंका कहना है कि सविकल्प बुद्धिमें जो अर्थाकार प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है उसे आप अन्यापोह मानते हैं। अब प्रश्न यह है कि वह प्रति-बिम्ब किसका है—स्वलक्षणका अथवा सामान्यका? वह स्वलक्षणका प्रतिबिम्ब तो नहीं हो सकता क्योंकि स्वलक्षण तो व्यावृत्ताकार है और प्रतिबिम्ब अनुगत एकल्प है। यदि वह प्रतिबिम्ब स्वलक्षणका है तो स्वलक्षणको भी अनुगत एकाकार ही होना चाहिए। यदि वह प्रतिबिम्ब सामान्यका है तो आप तो (बोद्ध) सामान्यको असत् मानते हैं, अतः असत्का प्रतिबिम्ब कैसे पड़ सकता है। यदि शब्दजन्य विकल्प केवल अपने प्रतिबिम्बका ही निश्चायक है तो उससे बाह्य अर्थमें प्रवृत्ति कैसे होगी?

बौद्ध-अनर्थमें अर्थका अध्यवसाय करनेसे बाह्यमें प्रवृत्ति होती है।

जैन-अर्थाध्यवसायसे आपका क्या मतलब है? यदि बाह्य अर्थके ग्रहण करनेको अर्थाध्यवसाय कहते हैं तब तो हमारा ही मत सिद्ध होता है; क्योंकि बौद्ध तो शब्दज्ञानको बाह्य अर्थका ग्राहक नहीं मानते। यदि विकल्प अपने आकारको बाह्य अर्थके साथ मिला देता है यह अर्थाध्यवसायका मतलब है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसी प्रतीति नहीं होती। शायद कहा जाये कि विकल्प अपने आकारमें बाह्य अर्थका आरोप प्रकट करता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि विकल्पाकार और बाह्य अर्थ, दोनोंका ग्रहण होनेपर ही एकका दूसरेमें समारोप हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि दोनोंको कौन ग्रहण करता है—सविकल्पक अथवा निर्विकल्पक? निर्विकल्पक तो ग्रहण नहीं कर सकता; क्योंकि निविब ल्पक तो केवल स्वलक्षणको ही विषय करता है अतः अन्यापोह रूप विकल्पाकारको वह विषय नहीं कर सकता। इसो तरह सविकल्पक भी दोनोंको विषय नहीं कर सकता; क्योंकि विषय नहीं कर सकता; क्योंकि विषय नहीं कर सकता।

१. न्या० कु० च०, पृ० ४५७-५६६ । प्रमेयक् मा०, पृ० ४३२-४५०।

करता । वतः वह स्वाकारमें बाह्य वर्षका अथवा बाह्य अर्थमें स्वाकारका आरोप कैसे कर सकता है ?

यदि शब्द और लिंगसे केवल अपोहकी प्रतीति होती है तो सब शब्द पर्यायवाची हो जायेंगे; क्योंकि सभी शब्द केवल अपोहको कहते हैं। और ऐसा होनेपर विशेषण-विशेष्यका भेद, अतीत आदि कालभेद, स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि लिंगभेद, तथा एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आदि भेद दुर्लभ हो जायेगा। तथा लिंग और लिंगीमें भी कोई भेद नहीं रहेगा; क्योंकि दोनोंका अर्थ केवल अपोह है।

बौद्ध-अपोहके भी भेद होते हैं, अतः उक्त आपत्ति ठीक नहीं है ?

जैन-तब यह बतलायें कि अपोहके भेद कैसे होते हैं ? अपोह्यके भेदसे अपोह-के भेद होते हैं, अथवा वासनाके भेदसे अपोहके भेद होते हैं, अथवा भिन्न सामग्री-से उत्पन्न होनेके कारण अपोहके भेद हैं, अथवा विभिन्न कार्य करनेसे अपोहके भेद हैं, अथवा आश्रयके भेदसे अपोहके भेद होते हैं, अथवा स्वरूप भेदसे अपोहके भेद होते हैं ? यदि अपोद्धा अर्थोंके भेदसे अपोहके भेद मानते हैं तो 'सर्व' 'प्रमेय' बादि शब्द एकार्थवाची हो जायेंगे; क्योंकि सर्वराशिसे भिन्न 'असर्व' और समस्त प्रमेय राशिसे भिन्न 'अप्रमेय' तो कोई है नहीं, जिसके अपोहसे सर्व आदि सिद्ध हों। तथा ऐसी स्थितिमें बौद्ध मतमें प्रसिद्ध सत्त्व और कृतकत्व हेत् भी कैसे सिद्ध होंगे; क्योंकि बौद्धमतानुसार जगत्में न तो कोई असत् है और न कोई वकृतक है, जिसके अपोहसे सत्व आदि हेतु सिद्ध हों ? बतः अपोह्मके भेदसे अपोहके भेद नहीं बनते । वासनाके भेदसे भी अपोहके भेद नहीं बनते । अनुभव-भेद होनेसे ही वासनाभेद होता है। किन्तु जब अपोह एकरूप है तो अनुभवमें भेद कैसे हो सकता है ? भिन्न-भिन्न सामग्रीसे उत्पन्न होनेके कारण भी अपोहमें भेद नहीं हो सकते; क्योंकि अपोह तो काल्पनिक है अतः सामग्रीविशेषसे उसकी उत्पत्ति ही नहीं बनती; क्योंकि जो काल्पनिक है वह किसीसे उत्पन्न नहीं होता। और यदि अपोह सामग्री विशेषसे उत्पन्न होता है तो वह कल्पित नहीं हो सकता। इसीसे विभिन्न कार्य करनेके कारण अपोहके भेद माननेका भी खण्डन हो जाता है; क्योंकि जो वास्तविक सत् नहीं है वह विभिन्न कार्य नहीं कर सकता, जैसे आकाशपुष्प। और यदि अपोह अनेक कार्य करता है तो उसे वास्तविक सत् मानना होगा । इसी तरह आश्रयभेद और स्वरूपभेदसे अपोहर्वे भेद नहीं बनता; क्योंकि जो अवस्तुरूप है उसका न कोई आश्रय होता है और न कोई स्वरूप होता है।

फिर भी यदि शब्द स्वरूपभेदसे भिन्न अपोहका कथन करता है, ऐसा ही आपका मन्तव्य है तो वह अपीह पर्युदास रूप है अथवा प्रसज्य रूप है ? यदि पर्युदास रूप है तो उसे भावान्तर स्वरूप ही मानना चाहिए। वह भावान्तर, विशेष है अथवा सामान्य है अथवा सामान्यसे उपलक्षित विशेष है, अथवा सामान्य और विशेषका समुदाय है ? चारों ही पक्षोंमें शब्दका अर्थ विधि ही सिद्ध होता है, अपोह नहीं। यदि शब्द स्वरूपभेदसे भिन्न प्रसज्य रूप अपोहको कहता है तो शब्दका अर्थ केवल निषेघ ही हुआ कहलाया। किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रतीति नहीं होती। दूसरेको समझ।नेके लिए ही शब्दका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा 'नील' को जानना चाहता है, न कि केवल अनीलके निषेध मात्रको । यदि समझानेवाला जिज्ञासाके प्रतिकुल अर्थका कथन करता है तो वह बुद्धिमान् सिद्ध नहीं होता । तथा यदि शब्द निषेध मात्रको कहता है तो 'नोल' और 'कमल' शब्दका सामानाधिकरण्य नहीं बनता: क्योंकि नीलशब्द केवल अनीलका निषेध कहता है और 'कमल' शब्द अकमलका निषेध मात्र कहता है। ये दोनों निषेध एकधर्मीमें सम्बद्ध नहीं हो सकते. क्योंकि भावरूप धर्मी और अभावरूप अनील और अकमलका तादातम्य आदि सम्बन्ध असम्भव है। तथा इन दोनों शब्दोंका विषय एकधर्मी भी नहीं है। 'अनिन्द्रिय' 'अनुदरा' आदि जिन शब्दोंमें 'नज्' लगा रहता है उन्हींका पर्यदासरूप अथवा प्रसज्यरूप अर्थ होता है। किन्तु 'गो' इसमें तो 'नज्' नहीं है तब 'अगी' का पर्युदास करके गीशब्दकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? गीका अर्थ तो विधिरूपसे हो प्रतीत होता है। अतः सामान्यविशेषात्मक वस्तु ही शब्दका विषय मानना चाहिए। प्रतीतिका अपलाप करना उचित नहीं है। वाच्य और वाचकका सम्बन्ध तर्क-प्रमाणसे प्रतीत होता है, सर्वत्र सम्बन्धकी प्रतीति उसीके द्वारा होती है।

बौद्ध-अतीत और अनागत अर्थके वाचक शब्द अर्थके अभावमें भी देखे जाते है; तब शब्दोंका अर्थके साथ प्रतिबन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ?

जैन-हम सभी शब्दोंको अर्थका अविनाभावी नहीं मानते; किन्तु आप्तके द्वारा कहे हुए सुनिदिचत शब्दोंको ही अर्थका अविनाभावी मानते हैं। कुछ शब्द अर्थके व्यभिचारी देखे जाते हैं, इसिलए सब शब्दोंको अर्थका व्यभिचारी मान छेना उचित नहीं है, अन्यवा मरीचिकामें होनेवाला जलज्ञान झूठा होता है, इसिलए सत्य जलके ज्ञानको भी झूठा मानना होगा। अतः जैसे प्रत्यक्षका विषय परमार्थ है वैसे ही शब्दका विषय भी परमार्थ है। दोनोंमें कोई भेद नहीं है। इसिलए 'इन्द्रिय प्रत्यक्षका विषय भिन्न है और शब्दका विषय भिन्न है' ऐसा

कहना उचित नहीं है। कारणसामग्रीका भेद होनेसे एक ही अर्थमें भिन्न-भिन्न प्रतिभासका होना देखा जाता है। जैसे एक ही वृक्षका प्रतिभास दूर देशवर्ती और निकट देशवर्ती मनुष्योंको विभिन्न रूपसे होता है वैसे ही शब्दज्ञान और प्रत्यक्ष- ज्ञानका विषय एक होते हुए भी शब्द और इन्द्रिय आदि रूप सामग्रीका भेद होने- से शाब्दज्ञान अस्पष्ट होता है और प्रत्यक्षज्ञान स्पष्ट होता है। अतः अन्धेको और अखाँवाले मनुष्यको एक ही विषयका भिन्न प्रतिभास होता है।

'वाच्यवाचकभाव कार्यकारण भावसे भिन्न नहीं है' यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि बौद्धोंकी मान्यताके अनुसार शब्दोच्चारणके पश्चात् श्रोताकी बुद्धिमें जो प्रतिबिम्ब होता है, चूँकि वह शब्दजन्य है, अतः वह वाच्य है और शब्द उसका जनक होनेसे वाचक है। यदि कार्यकारण भाव और वाच्यवाचक भाव एक ही है तो श्रोत्रज्ञानमें प्रतिभासमान शब्द अपने प्रतिभासका कारण होता है अतः शब्द अपने प्रतिभासका भी वाचक हो जायेगा। तथा जैसे शब्द विकल्पका कारण है वैसे ही परम्परासे स्वलक्षणभी उसका कारण है, अतः कारण होनेसे स्वलक्षण भी वाचक हो जायेगा। अतः बौद्धोंका अन्यापोहवाद समुचित प्रतीत नहीं होता।

शब्दार्थके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष — मीमांसक का कहना है कि शब्दोंका विषय सामान्य विशेषातमक वस्तु नहीं है, किन्तु सामान्य मात्र हो है। किसी एक व्यक्तिमें उस सामान्यको जानकर उसके द्वारा सर्वत्र संकेत किया जा सकता है। किन्तु विशेष शब्दका विषय नहीं हो सकता, क्योंकि विशेष अथवा व्यक्ति तो अनन्त हैं, उन सबको पूरी तरहसे ग्रहण करना शक्य नहीं है। अतः उन सबमें संकेत नहीं किया जा सकता। यदि जितने विशेषोंकी उपलब्ध हो उतनेमें ही संकेत ग्रहण माना जायेगा तो अन्य व्यक्तियोंमें संकेत ग्रहण न होने से शाब्दव्यवहार नहीं बन सकता। तथा जो असर्वज्ञ है वह क्रमसे अथवा युगपत् समस्त विशेषों (व्यक्तियों) को विषय नहीं कर सकता, अन्यवा वह असर्वज्ञ नहीं कहा जायेगा। रहा सर्वज्ञ, सो वह तो विवादग्रस्त है। और सब विशेष व्यक्तियोंको ग्रहण किये बिना 'यह इसका वाचक है और यह वाच्य है' इस प्रकार वाच्य-वाचक सम्बन्धका नियमरूप संकेत सम्मव नहीं है। और उसके अभःवर्में शब्द सुननेसे अर्थका ज्ञान नहीं होगा। तथा ऐसा होनेसे शाब्दव्यवहारका उच्छेद हो जायेगा। अतः शाब्दव्यवहारको जो मानता है उसे सामान्य मात्रमें ही संकेत ग्रहण मानना चाहिए। इस लिए सामान्य ही शब्दार्थ है।

१. न्या० कु० च०, ए० ५६६ । मी० श्लो०, माक्तति०, श्लो० २-४, १८, ६६ । तन्त्रवा० १।३।३३ । शास्त्र दी० १।३।३५ । बाक्यप०,३।३३ ।

जो सामान्यविशिष्ट विशेषको खयवा जातिविशिष्ट व्यक्तिको शब्दार्थ मानते हैं उनसे हमारा प्रश्न है कि शब्द जातिको कहकर व्यक्तिको कहता है अथवा जातिका कथन किये बिना हो व्यक्तिको कहता है ? यदि शब्द जातिको कहकर व्यक्तिका कथन करता है, तो जातिकप विशेषणको प्रतिपत्तिमें ही उसकी शक्ति क्षोण हो जानेसे वह कभी भी व्यक्तिकप विशेष्यका कथन नहीं कर सकेगा। यदि शब्द जातिको बिना कहे हो व्यक्तिका प्रतिपादन करता है तो केवल विशेष मात्रका कथन करनेसे जातिमद् वाचकत्वका अभाव ही हो जायेगा।

शायद कहा जाये कि यदि शब्द सामान्य मात्रको ही कहता है, विशेषों (व्यक्तियों) को नहीं कहता तो शब्दसे प्रयोजनार्थी मनुष्यकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि शब्दसे केवल सामान्य मात्रकी प्रतिपत्ति होगी और सामान्य मात्रसे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। किन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि सामान्य-की प्रतिपत्ति होनेसे विशेषोंकी भो प्रतिपत्ति होती है। पहले शब्दसे सामान्य मात्रकी प्रतीति होती है। पोछे सामान्यकी प्रतीति होनेसे लक्षणाके द्वारा व्यक्तिविशेषकी प्रतीति होती है; क्योंकि सामान्य व्यक्तिके बिना नहीं रहता। तथा सामान्यसे लक्षित व्यक्ति-विशेषकी प्रतीति होनेसे लक्षित लक्षणाके द्वारा प्रयोजन-विशेषकी प्रतीति होती है।

जैनोंका उत्तरपक्ष — जैनोंका कहना है कि सामान्यमात्रको हो शब्दका विषय मानना उचित नहीं है। संकेतके अनुसार हो शब्द वाचक होता है। और संकेत सामान्यविशिष्ट विशेषमें ही किया जाता है, न कि सामान्यमात्रमें। केवल सामान्य अथवा जाति न तो प्रवृत्तिका विषय है और न वह पानी भरना आदि किसी अर्थिक्रयामें ही उपयोगी है, क्योंकि गौ, घट आदि व्यक्ति कार्यकारी है, गोत्व या घटत्व जाति कार्यकारी नहीं है। अतः केवल सामान्यमें शाब्दव्यवहार असम्भव है। और इसलिए उसमें संकेत ग्रहण करना व्यर्थ है। 'इस प्रकार के शब्दसे इस प्रकारका अर्थ समझना चाहिए। और इस प्रकारके अर्थमें इस प्रकारका शब्दप्रयोग करना चाहिए' संकेत करानेवाला व्यक्ति इस प्रकारसे सदृश परिणामसे युक्त वाच्य-वाचकमें ही संकेत ग्रहण कराता है।

'व्यक्ति अनन्त हैं, उन सबको ग्रहण करना शक्य नहीं है' इत्यादि कथन भी समुचित नहीं है। जैसे साध्यरूप व्यक्ति और साधनरूप व्यक्ति अर्थात् अग्नि और धूम अनन्त हैं फिर भी तर्कप्रमाणके द्वारा उन सबका ज्ञान हो जाता है।

१. न्या० कु० च०, पृ० ५६८।

वैसे ही सदृशपरिणामसे युक्त वाच्य और वाचकों के अनन्त होनेपर भी तर्क-प्रमाणसे उन सबका ग्रहण सम्भव है। शब्द और अर्थके नित्य सम्बन्धका निषेष करते समय तथा अपोहका खण्डन करते समय इसपर प्रकाश डाला गया है। बतः 'जो असर्वज्ञ है वह समस्त विशेष व्यक्तियोंको एक साथ जानता है अथवा क्रमसे जानता है' इत्यादि कथन खण्डित हो जाता है; क्योंकि तर्कप्रमाणके द्वारा असर्वज्ञ व्यक्ति भी समस्त विशेषोंको ग्रहण कर सकता है।

तथा 'जातिको कहकर शब्द व्यक्तिको कहता है' इत्यादि कथन भी ठीक नहीं है; एक ही साथ एक ही ज्ञानमें जाति और व्यक्तिका प्रतिभास सम्भव है। शायद कहा जाये कि यदि जाति और व्यक्तिका प्रतिभास एक ही ज्ञानमें एक साथ होता है तो उसमें यह नियम नहीं बनेगा कि जाति विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है अथवा विशेषण भी विशेष्य रूप हो जायेगा। किन्तु ऐसा कथन भी उचित नहीं है एक ज्ञानमें एक साथ दण्ड और पृष्ठ्यकी प्रतीति होनेपर भी 'दण्ड ही विशेषण है और पुष्ठ्य ही विशेष्य है' यह नियम बराबर प्रतीत होता है। 'यह पुष्ठ्य डण्डा लिये हुए हैं' इस प्रकारकी प्रतीतिका नाम ही तो विशेषण-विशेष्य भावकी प्रतीति है। तथा जैसे चक्षुसे होनेवाले ज्ञानमें विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त दण्ड और पुष्ठ्यको एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके नियममें कोई विरोध नहीं आता, वैसे हो 'दण्ड' इस शब्दसे होनेवाले ज्ञानमें भी विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त दण्ड और पुष्ठ्य दोनोंको एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावके नियममें कोई विरोध नहीं अता, वैसे हो 'दण्ड' इस शब्दसे होनेवाले ज्ञानमें भी विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त दण्ड और पुष्ठ्य दोनोंको एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त दण्ड और पुष्ठ्य दोनोंको एक साथ प्रतीति होनेपर भी विशेषण-विशेष्य हो होता है।

अतः जैसे 'दण्डी' शब्दसे दण्ड विशिष्ट पुरुषकी प्रतीति होती है वैसे ही 'गी' शब्दसे गोत्वविशिष्ट गोपिण्डकी प्रतीति होती है।

मीमांसक—'गो' शब्दके सुननेंसे 'काली' 'चितकवरी' आदि विशेषोंकी प्रतीति नहीं होती, अतः विशेष शब्दार्थ नहीं है।

जैन—'गो' शब्दसे काला आदि विशेषोंकी प्रतीति नहीं होनेपर भी गोत्व-जातिविशिष्ट गलकम्बल तथा ककुदबाले व्यक्तिकी प्रतीति होती हो है। काला चितकबरा आदि विशेषोंकी प्रतीति 'काला' 'चितकबरा' आदि शब्दोंसे होती है। किन्तु इससे सामान्य मात्र हो शब्दार्थ मानना उचित नहीं है, गोणत्व और प्रधानतास जाति और व्यक्ति दोनोंकी प्रतीति होती है। 'गोको लाओ' इत्यादि प्रयोगोंमें सामान्यविशिष्ट व्यक्तिक साथ हो 'लाने' रूप क्रियाका सम्बन्ध प्रतीत होता है। अतः सामान्य विशेषात्मक वस्तु हो शब्दका अर्थ है। पहले शब्द विशेषणको कहता है फिर विशेष्यको कहता है' इस प्रकार शब्दका व्यापार नहीं होता। शब्द एक साथ हो विशेषण और विशेष्यका कथन करता है। तथा, यदि शब्दसे सामान्यको हो प्रतीति होतो है तो सामान्यसे व्यक्तिकी प्रतीति होनेका क्या कारण है।

मीमांसक — व्यक्तिके साथ सामान्यका सम्बन्ध है। अतः शब्दसे प्रतीत सामान्यसे लक्षण।के द्वारा व्यक्तिकी प्रतीति होती है।

जैन—तो व्यक्तिके साथ सामान्यका क्या सम्बन्ध है ? संयोग है अधवा समवाय है, अथवा तदुत्पत्ति सम्बन्ध है, या तादात्म्य सम्बन्ध है ? संयोगसम्बन्ध तो नहीं हो सकता; क्योंकि संयोगसम्बन्ध द्रव्यका द्रव्यके साथ ही होता है, किन्तु सामान्य द्रव्य नहीं है । समवाय सम्बन्ध भी नहीं हो सकता; क्योंकि मोमांसक समवाय सम्बन्ध नहीं मानते । इसीलिए सामान्य और विशेषमें तदुत्पत्ति सम्बन्ध भी नहीं है; क्योंकि इन दोनोंमें कार्यकारण भाव नहीं है । यदि दोनोंमें तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं तब ता एक ही 'गौ' शब्दसे सामान्य-विशेषकी विशेषण-विशेष्य रूपसे एक साथ प्रतीति होनेसे केवल सामान्यको ही शब्दार्थ मानना उचित नहीं है ।

तथा शब्दप्रयोगके समय ही जाति और व्यक्तिके सम्बन्धकी प्रतीति होती है, अथवा पहले। प्रथम पक्ष ठोक नहीं है; क्योंकि शब्दोच्चारणके कालमें व्यक्तिकी प्रतीति नहीं होतो, यदि होती है तो फिर लक्षणाकी क्या आवश्यकता है? यदि शब्दोच्चारण कालसे पहले जाति और व्यक्तिका तादातम्य सम्बन्ध प्रतीत हुआ है तो होवे, किन्तु यह इसका मतलब नहीं हं कि उन दोनोंका सर्वत्र सम्बन्ध होना ही चाहिए। यदि ऐसा माना जायेगा तो कभी कहींपर पटका शुक्लक्ष्पके साथ तादातम्य देखनेसे सर्वत्र सर्वदा उनका तादातम्य भाव मानना होगा।

मीमांसक-जातिका यही स्वरूप है कि वह व्यक्तिमें रहती है।

जैन—यदि व्यक्तिमें रहना हो जातिका स्वरूप है तो वह जाति सर्वव्यापक है अथवा व्यक्तिमात्रमें व्यापक है ? प्रथम पक्ष तो ठोक नहों है; क्योंकि जातिका रूप व्यक्तिनिष्ठ होता है अतः व्यक्तियोंके अन्तरालमें जातिका अभाव मानना होगा क्योंकि वहाँ व्यक्तिके न होनेसे जातिके स्वरूपका अभाव है । दूसरे पक्षमें व्यक्तिकी तरह जाति भी अनेक माननी होगी । और तब जाति और व्यक्तिमें कोई भेद न होनेसे या तो दोनोंको हो शब्दार्थ मानना होगा, अथवा दोनोंमें-से

किसीको भी शब्दार्थ मत मानो। तथा, गो शब्दसे यदि केवल गोत्वकी प्रतीति होती है तो 'गो' शब्दको सुनकर किसी भी व्यक्तिमें प्रवृत्ति नहीं बनती; क्योंकि व्यक्तिकी प्रतीति उससे नहीं होती। जिसकी प्रतीति होनेपर भी जो प्रतीत नहीं होता, उसको प्रतीतिसे उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी। जैसे जलको प्रतीति होनेपर अग्निकी प्रतीति नहीं होगी। अतः जलकी प्रतीतिसे अग्निमें प्रवृत्ति नहीं होती। वैसे ही गो शब्दसे गोत्व मात्रको प्रतीति होनेपर भी खण्डो, मुण्डो आदि व्यक्ति-विशेषोंकी प्रताति नहीं होतो। अतः गोशब्दको सुनकर उनमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती।

यदि गो शब्दसे प्रतीयमान गोत्व गोव्यक्तिसे सम्बद्ध ही प्रतीत होता है तो फिर सामान्य ही शब्दार्थ नहीं सिद्ध होता। क्योंकि शब्दसे विशेषण-विशेष्य भावसे युक्त सामान्य और विशेषकी प्रतीति होती है।

मीमांसक—गो शब्दसे साक्षात् प्रतीति तो गोत्व सामान्यकी ही होती है, किन्तु सामान्य व्यक्तिके बिना नहीं रहता, अतः उसकी अन्यथानुपत्तिसे ही व्यक्तिकी प्रतीति होतो है।

जैन—तब तो जानि ही शब्दार्थ हुआ, क्योंकि व्यक्तिकी प्रतीति तो अर्था-पत्ति प्रमाणसे होती हैं। ऐसो स्थितिमें लक्षणाके द्वारा शब्द निशेषका प्रतिपादक नहीं हो सकता।

मीमांसक—यह शब्दका ही आन्तरिक कार्य है कि वह सामान्यको कहकर सामान्यको प्रतिपत्तिमें सहायक व्यक्तिका भी लक्षणाके द्वारा बोध करा देता है।

जैन—ऐसा कहना समुचित नहीं है; क्यों कि संकेतके स्मरणकी सहायतासे जहाँ शब्दकी प्रवृत्ति होतो है वहीं उसका अर्थ है, किन्तु उस अर्थके अविनाभावीके रूपमें जिस-जिसकी प्रमाणान्तरसे प्रतीति होती हो उन सबको शब्दके उदरमें डालना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया जायेगा तो प्रत्यक्षसिद्ध धूमकी अन्यथान्तृपपत्तिसे जानी गयी अग्निको भी प्रत्यक्ष सिद्ध मानना पड़ेगा। अतः जो प्रमाणसे वस्तुको व्यवस्था करना चाहते हैं उन्हें जो जिससे जैसे प्रतिभाषित होता है उसे उसका विषय मानना चाहिए। जैसे चक्षु आदिसे होनेवाले ज्ञानमें नील आदि रूपसे रूपसे रूपका प्रतिभास होता है अतः वही उसका विषय है। उसी तरह गो आदि शब्दोंसे गौ आदि वस्तुका प्रतिभास होता है। अतः वही उस शब्दका विषय है, सामान्य मात्र उसका विषय नहीं है।

शब्दको नित्य माननेवाछे मीमांसकका पूर्वपक्ष—मीमांसक का कहना है कि यदि शब्दको अनित्य माना जायेगा तो वह उत्पन्न होते ही नष्ट हो जायेगा। ऐसी स्थितिमें जिस शब्दमें संकेत प्रहण किया है वह शब्द व्यवहारकालमें नहीं रह सकेगा। और ऐसा होनेसे शब्द अर्थका प्रतिपादक नहीं हो सकेगा। इसके विपरीत शब्दको नित्य माननेपर जो शब्द संकेतकालमें है वही व्यवहारकालमें भी बना रहेगा। अतः वह अर्थका प्रतिपादन कर सकेगा।

प्रमाणसे भी शब्दकी नित्यता ही सिद्ध होती है। 'वही यह 'ग' है' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा नामक प्रत्यक्षसे शब्दोंकी नित्यताकी प्रतीति होती है। यह प्रत्यभिज्ञान न तो अज्ञान रूप है, क्योंकि प्रत्येक प्राणीको 'यह वही शब्द है' इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है, न संशयक्षप ही है; क्योंकि जो ज्ञान दोलायमान होता है उसे संशय कहते हैं। किन्तु यह ज्ञान तो एक अंशको ही विषय करता है। न यह मिथ्याज्ञान हो है। जो ज्ञान बाधित होता है वही मिथ्या होता है। जैसे सीपमें होनेवाला चौंदीका ज्ञान। किन्तु यह ज्ञान तो निर्वाध है।

श्रोत्रेन्द्रियसे ही 'यह वही 'ग' है' यह ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः यह प्रत्यक्ष हो है। शायद कहा जाये कि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक होता है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं है। यद्यपि यह ज्ञान स्मरणपूर्वक ही होता है फिर भी इन्द्रिय और अर्थका सम्बन्ध होनेपर हो होता है। इसलिए यह प्रत्यक्ष हो है।

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञानसे शब्दके नित्य सिद्ध होनेपर शब्दका उच्चारण उसका जनक नहीं है, किन्तु अभिव्यंजक है। अर्थात् उच्चारण करनेसे पूर्वं विद्यमान शब्द व्यक्त हो जाता है। अतः उसके आधारपर हम यह अनुमान कर सकते हैं—पूर्वकालमें भी शब्दका उच्चारण उसका अभिव्यंजक था, उच्चारण होनेसे। जो-जो उच्चारण होता है, वह-वह शब्दका व्यंजक होता है। जैसे इस कालमें किया जानेवाला उच्चारण। पूर्वकालका उच्चारण भी चूँकि उच्चारण है, अतः वह भी शब्दका व्यंजक ही था। तथा विवादग्रस्त कालमें भी यही गकार आदि थे, क्योंकि वह भी काल है, जैसे वर्तमानकाल। अतः अनुमान प्रमाणसे भी शब्दको नित्यता सिद्ध होती है। तथा—शब्द नित्य है; क्योंकि श्रवणेन्द्रियका विषय होता है वह-वह

१. न्या० कु० च०, ५० ६६७। मी० रलो०, शब्दनि०, रलो० ३।

२. शावर भा० १।१।२०। बृहती० १।१।१८ । मी० श्लो०, शब्दा० श्लो० ३३।

नित्य होता है, जैसे शब्दत्व। उसी तरहसे शब्द भी श्रवणेन्द्रियका विषय है। अतः नित्य है।

तथा, विभिन्न देशों और विभिन्न कालोंमें जो गो शब्द, गो व्यक्ति और गोत्व बुद्धियाँ हैं वे सब एक ही गो शब्दके विषय हैं; क्योंकि 'गो' इस रूपसे उत्पन्न होते हैं। जैसे आजकलको उत्पन्न गो शब्द बुद्धि। जो गो शब्द कल था वही आज भी है; क्योंकि 'गो' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे आजका उच्चारित गो शब्द। अथवा आजका गौ शब्द कल भी था क्योंकि 'गो' इस रूपसे ही वह जाना जाता है, जैसे कलका उच्चारित गो शब्द। तथा वाचक शब्द नित्य है; क्योंकि वह वाच्य-वाचकरूप सम्बन्धके बलसे ही अर्थका ज्ञान कराता है। जो अनित्य होता है वह सम्बन्धके बलसे अर्थका ज्ञान नहीं कराता जैसे दीपक अथवा बिजलीका प्रकाश।

अर्थापत्ति प्रमाणसे भी शब्दकी नित्यता सिद्ध है। शब्द नित्य है यदि बह् नित्य न होता तो उससे अर्थका बोध नहीं होता। जिस शब्दका अर्थके साथ सम्बन्ध जान लिया जाता है उसी शब्दसे अर्थका बोध होता है, अन्यथा नहीं होता। शब्दके अनित्य होनेपर गृहीत सम्बन्धकी अनुवृत्ति उत्तरकालमें नहीं हो सकती, क्योंकि उसी समय उसका विनाश हो जाता है।

शायदे कहा जाये कि 'ग', 'ग', 'क', 'क' आदि शब्द समान होते हैं। अतः समान होनेसे अनित्य होनेपर भी शब्द अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु हो सकता है, इसिलए अर्थापत्ति प्रमाणसे शब्दकी नित्यता सिद्ध नहीं होती। किन्तु ऐसा कहना युक्त नहीं है; क्योंकि विचार करनेपर शब्दोंकी समानता नहीं बनती, अतः समानताकी वजहसे शब्द अर्थकी प्रतिपत्तिमें हेतु नहीं हो सकता। इसिलए शब्दको नित्य ही मानना चाहिए।

## उत्तरपक्ष-शब्द अनित्य है

जैनोंका कहना है कि 'यह वही गकार है' इस प्रत्यभिज्ञानके द्वारा शब्दको नित्य [सिद्ध करना अविचारपूर्ण है। यह प्रत्यभिज्ञान सादृश्यमूलक है, अतः

१. मी० श्लो०, शब्दनि०, श्लो० ४१८-४२१।

२. शाबरभा० १।१।१८।

३. न्या० कु० च०, पू० ७०३-७२०। प्रमेयक०, मा० पू० ४०६-४२७।

उससे गकारका एकत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। क्या 'यह वही दीपक है' अथवा कट जानेके पश्चात् पुनः उत्पन्न हुए नखोंमें 'यह वही पुराना नख है' इत्यादि प्रत्यभिज्ञानोंसे दीपक और नखोंका एकत्व सिद्ध हो सकता है?

मीमां० — दीपक के कारण तैल बादिका उत्तरोत्तर क्षय देखा जाता है, अतः दीपक आदिका क्षण-क्षणमें अन्य-अन्य होना प्रसिद्ध ही है, इसलिए दीपक एक नहीं हो सकता, किन्तु शब्दमें ऐसी बात नहीं है।

जैन-शब्दके कारण तालु आदिका संयोग विभाग वगैरहका भी उत्तरोत्तर क्षय देखा जाता है, अतः शब्द भी प्रतिसमय अन्य-अन्य होता है, इसलिए शब्द एक नहीं है।

मीमां०-तालु आदिका संयोग और विभाग शब्दको व्यक्त करनेवाली वायु-को उत्पन्न करता है शब्दको नहीं ?

जैन-तो, बत्ती, तेल और आगके संयोगसे भी दोपक उत्पन्न नहीं होता, किन्तु दोपकको व्यक्त करनेवाली वायु उत्पन्न होती है, यह भी मान लीजिए। दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है।

अतः प्रत्यभिज्ञानसे शब्दकी नित्यता सिद्ध नहीं होती। क्योंकि प्रत्यक्षसे हम शब्दको नष्ट होते और उत्पन्न होते देखते हैं। प्रत्येक प्राणीको इन्द्रिय व्यापारके पश्चात् ही यह प्रतीति होती है कि उत्पन्न हुआ शब्द नष्ट हो गया। शायद कहा जाये कि यह प्रतीति उक्त प्रत्यभिज्ञानसे बाधित क्यों नहीं है? हम ऊपर कह आये हैं 'यह वही शब्द है' यह प्रत्यभिज्ञान सादृश्यमूलक होनेसे मिथ्या है। अतः वह शब्दको नित्य सिद्ध नहीं कर सकता। यदि शब्द नित्य है तो उच्चारणसे पहले उसका अनुपलम्भ क्यों होता है? इन्द्रियका अभाव होनेसे, अथवा शब्दके निकट न होनेसे, अथवा शब्दके आवृत (ढका हुआ) होनेसे ? पहला पक्ष ठीक नहीं है; क्योंकि उच्चारणके पश्चात् शब्दकी उपलब्धि होती है। यदि इन्द्रियका अभाव होनेसे शब्दकी अनुपलब्ध होती तो उच्चारणके पश्चात् भी शब्दका ज्ञान नहीं होना चाहिए था। शायद कहा जाये कि उच्चारणके पश्चात् भी शब्दका ज्ञान नहीं होना चाहिए था। शायद कहा जाये कि उच्चारणसे पहले शब्दकी ग्राहक श्रोत्र इन्द्रिय नहीं थी, उच्चारणके समय हो शब्दके साथ इन्द्रिय उत्पन्न हो जाती है, किन्तु यह बात तो प्रतीतिविद्ध है। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब शब्द नित्य और व्यापक है तो वह सर्वत्र हो पाया जाना चाहिए। तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि जब शब्द नित्य और एक स्वभाव है तो वह आवृत नहीं हो सकता। दृश्य स्वभावको छोड़कर अदृश्य स्वभावको स्वीकार किये बना शब्दका

आवृत होना नहीं बन सकता। और ऐसा माननेसे शब्द नित्यैकस्वभाव नहीं रहता, तथा जैसे दोपकके व्यापारसे पहले स्पर्शन प्रत्यक्षसे अव्धकारमें घटका अस्तित्व सिद्ध है, दैसे ही व्यंजकके व्यापारसे पहले यदि किसी प्रमाणसे शब्दका अस्तित्व सिद्ध हो तो शब्दका आवृत होना सिद्ध हो सकता है, किन्तु व्यंजकके व्यापारसे पहले किसी प्रमाणसे शब्दका सद्भाव सिद्ध नहीं होता।

थोड़ी देरके लिए शब्दोंका आवरण मान भी लिया जाये तो वह आवरण दृश्य है अथवा अदृश्य है, नित्य है अथवा अनित्य है, व्यापक है अथवा अव्यापक है, एक है अथवा अनेक है ? वह आवरण दृश्य नहीं है; क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणसे उसकी प्रतीति नहीं होती। यदि होती तो फिर उसमे किसोको कोई विवाद ही न होता। यदि आवरण अदृश्य है तो उसका अस्तित्व कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

मीमां॰-नित्य सत् शब्दके उच्चारणसे पहले अनुपलब्ध होनेमें और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए अदृश्य होते हुए भी आवरणको ही उसका कारण मानना पड़ता है।

जैन-इसमें तो अन्योन्याश्रय नामका दोष आता है-शब्दका आवरण सिद्ध होनेपर नित्य सत् शब्दकी उच्चारणसे पहले अनुपलब्धि सिद्ध होतो है। और उसके सिद्ध होनेपर आवरणकी सिद्धि होती है।

यदि आवरण नित्य है तो शब्दकी उपलब्धि कभी भी नहीं हा सकेगी। यदि आवरण अनित्य है तो एक बार उसके नष्ट हो जानेपर पुनः उसके उत्पन्न होनेका कोई कारण नहीं है। अतः सदा सबको शब्दकी उपलब्धिका प्रसंग आता है। आवरणका व्यापक होना तो सम्भव हो नहीं है; क्योंकि आवरण रूपसे मानी गयो वायु अव्यापक है। यदि आवारक वायुको व्यापक माना जायेगा तो आवार्य शब्द और आवारक वायु, दोनोंके ही व्यापक होनेसे कौन किसका आवारक होगा?

तथा, यदि सब शब्दोंका एक ही आवरण है तो एक शब्दकी उपलब्धि होने-पर सब शब्दोंकी उपलब्धिका प्रसंग आता है; क्योंकि विवक्षित शब्दके आवरण-का विनाश होनेपर एक शब्दकी तरह सभी शब्द निरावरण हो जायेंगे। यदि आवरणका विनाश होनेपर सब शब्दोंकी उपलब्धि नहीं होती तो विवक्षित शब्द-की भी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। सब शब्दोंके विभिन्न आवरण मानना भी उचित नहीं है; क्योंकि व्यापक होनेसे जब सब शब्दोंका एक ही देश है और एक ही इन्द्रियसे सबका ग्रहण होता है तो आवरणभेद और व्यंजकभेद नहीं बनता। तथा शब्दकी व्यंजक ध्वनि किस प्रमाणसे सिद्ध है ?

मीमां०-अर्थापत्ति प्रमाणसे व्वनियोंको प्रतीति इस प्रकार होती है-शब्द नित्य है, इसलिए वह उत्पन्न नहीं होता। केवल संस्कार ही किया जाता है। यदि व्वनियों न होतीं तो यह विशिष्ट संस्कार न होता। अतः व्यंजक व्वनिका अस्तित्व सिद्ध है।

जैन—मीमांसकोंने तीन प्रकारका संस्कार माना है—शब्दसंस्कार, इन्द्रियसंस्कार और उभयसंस्कार। प्रथम पक्षमें शब्दसंस्कारसे आपका क्या आश्य है ? शब्दकी उपलब्धि, अथवा शब्दमें किसी अतिशयका देखा जाना अथवा शब्दके स्वरूपकी परिपृष्टि होना, अथवा व्यंजकोंका निकट होना, अथवा आवरणका हट जाना। यदि शब्दकी उपलब्धिका नाम संस्कार है तो उससे घ्वनिका अस्तित्व कैसे जाना जा सकता है; क्योंकि शब्दकी उपलब्धि तो शब्द और श्रोत्रके होनेपर होती है। दूसरे पक्षमें वह अतिशय शब्दसे भिन्न किया जाता है अथवा अभिन्न किया जाता है ? यदि वह अतिशय शब्दसे भिन्न है तो शब्दमें कुछ भी नहीं हुआ कहलाया। अतः अतिशयको होनेपर भी शब्द सुनाई नहीं देगा। यदि अतिशय शब्दसे अभिन्न है तो अतिशयको तरह शब्द भी उत्पन्न हुआ कहलायेगा। और ऐसा होनेपर शब्द अनित्य ठहरेगा। तथा, ये घ्वनियाँ श्रोत्र देशमें हो शब्दका संस्कार करती हैं अथवा सर्वत्र ? प्रथम पक्षमें शब्द व्यापक नहीं ठहरा। तथा श्रोत्र देशमें शब्दको दृश्य और अन्य देशमें अदृश्य माननेसे शब्दकी निरंशताका घात होता है।

शब्दके स्वरूपको पृष्टिरूप संस्कार भी नहीं बनता; क्योंकि नित्य शब्दके स्वभावको बदला नहीं जा सकता । व्यंजकोंकी निकटता रूप संस्कार भी ठोक नहीं है; क्योंकि फिर तो सर्वत्र सर्वदा सब लोग सब शब्दोंको सुन सकेंगे । आव-रणका हट जाना रूप संस्कार माननेपर भी एक साथ सब शब्दोंकी उपलब्धिका प्रसंग आता है, अतः शब्दसंस्कार रूप अभिव्यक्ति तो ठीक नहीं है ।

इन्द्रियसंस्कार रूप अभिन्यक्ति भी विचारपूर्ण नहीं है; क्योंकि श्रोत्रका एक बार संस्कार होनेपर एक साथ समस्त शब्दोंको ग्रहण करनेका प्रसंग आता है। बला नामको औषिक तेलसे संस्कारित कान किन्हों शब्दोंको सुने और किन्हींको न सुने, ऐसा नहीं देखा जाता। शब्द और श्रोत्र दोनोंके संस्कारको अभिन्यक्ति मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षोंमें जो दोष दिये हैं वे सब दोष इस पक्षमें आते हैं। अतः शब्दको नित्य और एक-रूप माननेपर आवार्य-आवारकपना और व्यंग्य-व्यंजकपना नहीं बनता। इसलिए उच्चारणसे पहले शब्दकी अनुपलब्धिका कारण आवरण नहीं है। किन्तु ताल

आदिके व्यापारके पश्चात् शब्दको उपलब्धि और तालु आदिके व्यापारके अभावमें शब्दकी अनुपलब्धि देखनेसे यही मानना पड़ता है कि शब्द तालु आदिके व्यापार-से उत्पन्न होता है।

वतः पहले जो यह कहा है— 'विवादग्रस्त कालमें भी यही गकार बादि बे' वह ठोक नहीं है; क्योंकि उच्चारणके परचात् गकार बादिका विनाश प्रत्यक्षचे देखा जाता है। अतः कालान्तरमें उच्चारणके परचात् भी गकार बादिका सद्भाव सिद्ध करनेवाला अनुमान प्रत्यक्षसे बाधित होनेके कारण गमक नहीं हो सकता। इस तरह तो बिजलो वगैरहको भी नित्य सिद्ध किया जा सकता है। कहा जा सकता है—विवादग्रस्त कालमें भी बिजलो थी; क्योंकि वह भी काल है, जैसे बिजलोसे सम्बद्ध काल। यदि बिजलोको नित्य सिद्ध करना प्रतीतिविषद्ध है तो शब्दको भी नित्य सिद्ध करना प्रतीतिविषद्ध है। इसलिए 'शब्द नित्य है क्योंकि श्रवणेन्द्रियका विषय है' इत्यादि कथन भी अयुक्त है। तथा व्वनिके उदात्त बादि धर्मोंसे हेतु व्यभिचारी भी है; क्योंकि व्वनिके धर्म उदात्त बादिको श्रवणेन्द्रियके विषय होनेपर भी मोमांसकोंने अनित्य माना है। यदि वे उदात्त बादि धर्म श्रवणेन्द्रियके विषय नहीं हैं तो श्रोत्रके द्वारा शब्दगत धर्म रूपसे उनको उपलब्धि नहीं होनी चाहिए।

तया जो यह कहा है—'विभिन्न देशों और विभिन्न कालोंमें जो गोशब्द आदि पाये जाते हैं वे सब एक हो गोशब्दके विषय हैं' वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि लिपिरूप गोशब्द बुद्धिसे इसमें व्यभिचार आता है। वह भी 'गो' इस चल्लेखपूर्वक उत्पन्न होती है, किन्तु उसका विषय एक ही गोशब्द नहों है; क्योंकि लिपिरूप गोशब्द देशभेद और कालभेदसे भिन्न होता है।

तथा जो यह कहा है—'जो गोशब्द कल या वही बाज भी है' यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कलके और आजके गो शब्दकी भिन्नता प्रत्यक्षसिद्ध है। अन्यथा कलकी और आजको विजलोके प्रकाशको भी एक मानना होगा। कह सकते हैं कि कलवाला विजलोका प्रकाश हो आज भी है; क्योंकि विजलोका प्रकाश है। यदि प्रत्यक्षसे विजलोका प्रकाश तीव्र, तीव्रतर आदि रूपसे विभिन्न स्वभाववाला प्रतोत होता है इसलिए उसका ऐक्य सिद्ध करनेवाला अनुमान ठोक नहीं है तो श्रोत्र प्रत्यक्षमें गोशब्द भी तोव्र आदि धर्मोंसे युक्त ही प्रतीत होता है अतः उसको भी एक सिद्ध करना ठोक नहीं हैं। यदि शब्दमें तोव्र आदि धर्म औपाधिक हैं तो विजलोके प्रकाशमें वे औपाधिक क्यों नहीं है ? शायद कहा जाये कि तीव्र, तीव्रतर आदि धर्मोंसे शून्य शुद्ध विजलोका ज्ञान कभी भी नहीं होता अतः विजलोमें तीव्रादि धर्म औपाधिक नहीं हैं तो तोव्रादि धर्मोंसे शून्य

शुद्ध शब्दकी प्रतीति स्वप्नमें भी नहीं होती। अतः शब्दको भी अनेक ही मानना चाहिए।

तथा जो यह कहा है—'शब्द नित्य है अन्यथा उससे अर्थका बोघ नहीं हो सकता।' यह भी ठीक नहीं है, जैसे घूम वगैरह अनित्य हैं फिर भी सदृशता-की वजहसे अनित्य धूमसे भी सर्वत्र अग्निका ज्ञान होता देखा जाता है वैसे ही शब्दके अनित्य होनेपर भी उससे अर्थका ज्ञान हो सकता है। संकेत कालमें जिस घूमको देखा था सर्वत्र उसी धूमसे अग्निका ज्ञान होता है' ऐसा तो नियम नहीं है। रसोईघरमें देखे हुए धूमके सदृश पर्वतके धूमसे भी अग्निका ज्ञान होता है। रसोईघर और पर्वतके धूम एक नहीं हैं। अतः जैसे धूम सामान्यसे अग्निका ज्ञान होता है विसे ही शब्द सामान्य अर्थका वाचक होता है। अतः चूँकि अनित्य शब्दसे भी अर्थका ज्ञान हो सकता है इसलिए उसे नित्य मानना ठीक नहीं है। अतः शब्द अनित्य है क्योंकि वह कार्य है। तथा शब्द कार्य है; क्योंकि कारणोंके होने-पर उत्यन्न होता है और कारणोंके अभावमें उत्पन्न नहीं होता।

इस प्रकार जब वर्ण पोरुषेय (पुरुषके प्रयत्नसे उत्पन्न ) सिद्ध हो गये तो पद और वाक्य भी स्वयं ही पौरुषेय सिद्ध हो जाते हैं; क्योंकि वर्णोंके ही समृदायका नाम पद और पदोंके समुदायका नाम वाक्य है।

बेदको अपौरुषेय माननेवाले मोमांसकोंका पूर्वपक्ष— मीमांसका कहना है कि लौकिक शब्द भले ही पौरुषेय हों, किन्तु वैदिक शब्द पौरुषेय नहीं है; क्योंकि वेद अपौरुषेय है, वह किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं है। यह बात अनुमान प्रमाणसे सिद्ध है। अनुमान इस प्रकार है— वेद अपौरुषेय है; क्योंकि स्मरण योग्य होते हुए भी उसके कर्ताका स्मरण नहीं है। जैसे आकाश। यह हेतु असिद्ध नहीं है; क्योंकि वेदके कर्ताका कभी भी किसीको स्मरण नहीं होता। यदि कोई वेदका कर्ता होता तो वेदार्थका अनुष्ठान करते समय अनुष्ठाता लोग उसके प्रामाण्यको सिद्ध करनेके लिए कर्ताका स्मरण अवश्य करते; क्योंकि जो लोग जिस अर्थका अनुष्ठान करते हैं वे अवश्य ही उस शास्त्रके कर्ताका स्मरण करते हैं। किन्तु वेदविहित अग्निष्टोम आदि यज्ञोंमें, जो बहुत घनव्यय तथा परिश्रमसाध्य हैं, तथा जिनका फल भी अदृष्ट है, बुद्धमान् लोग नि:संशय प्रवृत्त होते हैं। यदि उनको वेदकी सत्यताका निश्चय न होता तो वे उसमें इस तरहसे कभी भी प्रवृत्त न होते और यह बात उसके उपदेष्टाके स्मरणके अभावमें घटित नहीं होती। जैसे लोग अपने पिता आदिका स्मरण करके, कि हमारे पिताबे ऐसा करनेको कहा था उनके द्वारा उपदिष्ट कमीं प्रवृत होते हैं, इसी

<sup>.</sup> १. म्बा० कु० च०, १० ७२१। शावरमा० १।१।५ । बृहती० १० १७७।

त्तरह वैदिक कर्मोंका अनुष्ठान करते समय भी कर्ताका स्मरण होना चाहिए। किन्तु वेदार्थका अनुष्ठान करानेवाले प्रधान त्रैविणकोंको भी वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है। अतः निश्चित है कि वेदका कोई कर्ता नहीं है।

शायद कोई कहें कि वेद एक रचना है, अतः महाभारतकी तरह उसका
भी कोई कर्ता होना चाहिए; किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि कर्तृक
रचनाओंसे वेदकी रचना विलक्षण है। केवल रचनामात्र देखकर कर्ताका अनुमान करना उचित नहीं है, अन्यथा किसी बुद्धिमान्को जगत्का रचिता भी
मानना पड़ेगा। इसलिए रचना मात्रसे वेदमें कर्ताकी आशंका करना अनुचित
है। अतः वेदकी रचना अपौरुषेय है; क्योंकि कर्ताकी रचनाओंसे उसमें विलक्षणता पायी जाती है।

वैदका अध्ययन गुरुसे अध्ययनपूर्वक ही होता आया है; क्योंकि उसे वेदाध्य-यन कहते हैं, जैसे आजकलका अध्ययन । तथा अतीत और अनागत काल भी वेदके कर्तासे रहित हैं; क्योंकि वे काल हैं, जैसे वर्तमान काल । इन दोनों अनु-मानोंसे भी वेद अपौरुषेय सिद्ध है । शायद कोई कहें कि किसी आप्त पुरुषके द्वारा रचा गया न होनेसे वेद प्रमाण कैसे हैं? तो हमारा कहना है कि अपौरुषेय होनेसे ही वेद प्रमाण हैं; क्योंकि पुरुषके दोषोंके कारण ही वचन अप्रमाण होता है।

शंका—आप्त पुरुषके गुणोंके कारण ही शब्दमें प्रामाण्य (सचाई) आता है। और वेद आप्तके द्वारा रिवत नहीं है। अतः वह प्रमाण नहीं है?

उत्तर—आप्त पुरुषके गुणोंके कारण शब्दमें प्रामाण्य नहीं आता। आप्त पुरुष शब्दोंका केवल उच्चारण करता है। और शब्द अपनी महिमासे ही अर्थका सच्चा ज्ञान कराता है। अतः वह स्वतः प्रमाण है।

शंका—तब तो अनाप्त पुरुष भी शब्दोंका केवल उच्चारण ही करता है। और शब्द अपनी महिमासे ही असत्य ज्ञान कराता है अतः वह स्वतः अप्रमाण क्यों नहीं है ?

उत्तर—नहीं; क्योंकि अनाप्त रचित होना आदि दोषोंका अप्रामाण्यकी उत्पत्ति करनेके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है। और आप्त रचित होना आदि गुणोंका काम तो केवल दोषोंको दूर करना मात्र है। अतः प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाण्य परतः उत्पन्न होता है।

शंका—जब वेद आप्त रचित भी नहीं है और अनाप्त रचित भी नहीं है तो न वह प्रमाण ही कहा जायेगा और न अप्रमाण ही कहा जायेगा ?

९ मी० श्लो० बाक्याधि०, श्लो० ३६६ । शास्त्रदी०, पू० ६१७ ।

उत्तर—जिस वचनकी पदरचना पुरुषकृत हीती है उसका प्रामाण्य अथवा अप्रामाण्य पुरुषकी प्रमाणता अथवा अप्रमाणतापर निर्भर है। किन्तु वेदकी रचना तो नित्य है वह अपनी सामर्थ्यसे ही अपने अर्थका ज्ञान करानेमें समर्थ है अतः उसका प्रामाण्य पुरुषके प्रामाण्य पर निर्भर नहीं है। अतः नित्य वेद स्वतः ही प्रमाण है।

उत्तरपक्ष - वेद्के अपौरुषेयत्वकी समीक्षा- जैनोंका कहना है कि 'वेद अपीरुषेय है; क्योंकि स्मरण योग्य होते हुए भी उसके कर्ताका स्मरण नहीं होता. इत्यादि कथन समीचीन नहीं है; क्योंकि कर्ताका स्मरण नहीं होनेका आशय यदि 'कर्ताके स्मरणका अभाव है तो हेतु व्यधिकरणासिद्ध ठहरता है अर्थात् साध्य भिन्न अधिकरणमें रहता है और हेतु भिन्न अधिकरणमें रहता है; क्योंकि कर्ताके स्मरणका अभाव तो आत्मामें रहता है और साध्य अपीरुषेयत्व वेदमें रहता है। तथा हेतु अज्ञातसिद्ध भी है; क्योंकि उसका ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है। कर्ताके स्मरणका अभाव प्रत्यक्षका तो विषय नहीं हो सकता; क्योंकि प्रत्यक्ष तो नियत रूपादिको ही जान सकता है, अभावको नहीं जान सकता। यदि प्रत्यक्ष अभावको भी जान लेगा तो मीमांसकोंके अभाव प्रमाणकी कल्पना निरर्थक ही हो जायेगी। यदि अभावप्रमाण 'कर्ताके स्मरणके अभाव'को जानता है तो मोमां-सकके मतानुसार अभावप्रमाणकी प्रवृत्तिके लिए सबसे प्रथम निषेष्य कर्तुस्मरणके अभावका आधारभूत वस्तुका ग्रहण होना जरूरी है। अतः यह बतलाइए कि कर्ताके स्मरणके अभावका आधार कौन है स्वात्मा अथवा सारे प्रमाता (जानने-वाले) ? यदि स्वात्मा है तो 'मेरी आत्मामें वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है' क्या इतनेसे ही कर्ताके स्मरणका अभाव सिद्ध हो जायेगा ? अनेक पदार्थोंका स्मरण मेरी बात्मामें नहीं है, किन्तु इससे उन सबका अभाव सिद्ध नहीं होता। यदि कर्ताके स्मरणके अभावका आधार सारे प्रमाता जन हैं तो 'तीनों लोकोंके प्रमाता गण वेदके कर्ताका स्मरण नहीं करते' यह बात असर्वज्ञ व्यक्ति नहीं जान सकता और यदि कोई जानता है तो सर्वज्ञताका प्रसंग आता है।

तथा सब देशों में जाकर और वहाँ के प्रमाताओं से पूछकर उन सब देशों में कर्ता के स्मरणका अभाव जाना जाता है, या बिना वहाँ जाये ही ? बिना वहाँ जाये ही कर्ता के स्मरणका अभाव जान लेना तो मीमांसक मतके विरुद्ध है; क्यों कि सीमांसाइलोकवार्तिक (अर्था), इलो० ३७) में कहा है कि 'उन-उन देशों में खानेपर भी यदि वह अर्थन मिले तो उसे असत् मानना चाहिए' अतः कर्ता के

१- न्या० कु० च०, पु० ७२४।७३६ । प्रमेयक० मा०, प० ३६१-४०३ ।

स्मरणका अभाव जाननेके लिए सब देशों में जाना जरूरी है। अब सब देशों में जानेपर और वहाँके लोगोंसे पूछनेपर यदि वे लोग कहें भी कि हमें वेदके कर्ताका स्मरण नहीं है तो भी उन मनुष्योंका यह विश्वास कैसे किया जाये कि वे सब सच कहते हैं? उन सबकी आप्तताका ज्ञान होना तो सम्भव नहीं है।

तया मीमांसकोंका यह भी कथन है कि अभावप्रमाणको प्रवृत्ति वहीं होती है जहाँ वस्तुका अस्तित्व जाननेवाले पाँचों प्रमाणोंकी प्रवृत्ति नहीं होती। किन्तु जब बेद स्वयं ही अपने कर्ताका अस्तित्व बतलाता है तो उसमें अभावप्रमाणकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है। 'स हि छद्रं वेदकर्तारम्' (वेदका कर्ता छद्र है) 'यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्व वेदांश्च प्रहिणोति' (जो पहले ब्रह्माको रचता है किर वेदोंको रचता है), 'तथा प्रजापितः सोमं राजानमन्वसृजत, ततः त्रयो वेदाः अन्वसृज्यन्त' (प्रजापितने सोम राजाको रचा, किर तीनों वेद गचे) इत्यादि श्रुति वेदके कर्ताको बतलाती है। तथा पौराणिक ब्रह्माको वेदका कर्ता बतलाते हैं, योग महेश्वरको वेदका कर्ता कहते हैं और जैन उसे कालासुरको कृति बतलाते हैं।

तथा स्मृति-पुराण आदिकी तरह वेदकी शाखाएँ ऋषियोंके नामसे अंकित हैं जैसे काण्व, माध्यन्दिल, तैक्तिरीय आदि। इनके ऋषिनामांकित होनेका क्या कारण है? जिन ऋषियोंके नामसे ये शाखाएँ अंकित हैं वे उनके कर्ता थे, अथवा द्रष्टा थे अथवा उन्होंने उनका प्रकाश किया था? प्रथम पक्षमें वे अपौर्ष्य कैसे हुई अथवा उनके कर्ताका अ-स्मरण कहाँ रहा? शेष दो पक्षोंमें यदि कण्व आदि ऋषियोंने नष्ट हुई अथवा विस्मृत हुई वेदकी शाखाओंको देखा अथवा उन्हें प्रकाशित किया तो फिर उन शाखाओंकी परम्परा अविच्छिन्न कहाँ रही और कैसे मीमांसक अतीन्द्रियदर्शी पुरुषका निषेध करते हैं?

मीमांसक—अविच्छिन्न शाखाओंको ही उन-उन सम्प्रदायोंने देखा अथवा प्रकाशित किया ?

जैन—तो फिर जितने उपाध्यायोंने शाखाको देखा या प्रकाशित किया उन सबके नामसे वह शाखा अंकित होनी चाहिए।

मीमांसक—यद्यपि यौग वगैरह वेदका कर्ता मानते हैं, किन्तु 'कर्ता कौन है ?' इसमें विवाद है। अतः उनका कर्तृस्मरण अप्रमाण है ?

जैन—तो विवाद इसमें है कि कर्ता कौन है? न कि कर्ताके होने और न होनेमें? ऐसी स्थितिमें कर्ताविशेषका स्मरण ही अप्रमाण हो सकता है, न कि कर्तामात्रका स्मरण। अन्यया कादम्बरी वगैरह ग्रन्थोंके भी कर्ताविशेषको लेकर विवाद है अतः वह भी अपीष्ठेय हो जायेंगे।

मोमांसक—वेदमें केवल कर्ता विशेषको लेकर हो विवाद नहीं किन्तु कर्ता सामान्यको लेकर भी विवाद है अतः वेदमें कर्तासामान्यका स्मरण भी अप्रमाण है। किन्तु कादम्बरी वगैरहमें तो कर्ताविशेषमें ही विवाद है अतः उसके कर्ता-सामान्यका स्मरण अप्रमाण नहीं है?

जैन--जैन, बौद्ध वगैरह बेदके कर्ताका स्मरण करते हैं, मीमांसक नहीं करते। इस प्रकार कर्तामात्रमें विवाद होनेके कारण यदि कर्तृमात्रका स्मरण अप्रमाण है तो कर्ताके स्मरणकी तरह कर्ताका अस्मरण अप्रमाण क्यों नहीं है, विवाद तो दोनों हो पक्षोंमें है। अतः वेदको अपौरुपेय सिद्ध करनेके लिए दिया गया 'कर्ताके स्मरणका अभाव' रूप हेनु असिद्ध है। तथा विरुद्ध भी है क्योंकि उसीके कर्ताका स्मरण अथवा अस्मरण होता है जो कार्य होता है। कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण होता है, जैसे घर। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके कर्ताका स्मरण नहीं होता, जैसे पुराने मकान वगैरह। अतः कर्ताके स्मरणका अभाव होनेसे वेद अपौरुपेय सिद्ध नहीं होता।

तथा जो यह कहा था कि 'जो जिस अर्थका अनुष्ठान करता है वह अवश्य उसके कर्ताका स्मरण करता है,' वह भी ठोक नहीं हैं क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्ताका स्मरण किये बिना ही उनके वचनोंसे अनुष्ठान करते हुए देखा जाता है। अतः महाभारत आदिकी तरह हो वेद भी पौरुषेय है क्योंकि वह पदवाक्यात्मक रचना रूप है।

वेदकी रचनाको जो अन्य रचनाओंसे विलक्षण कहा गया है सो उसमें क्या विलक्षणता है? उसका उच्चारण करना बहुत कि है, अथवा सुननेमें वह बड़ा विचित्र लगता है, अथवा उसकी शब्दरचना लोकप्रसिद्ध व्याकरणशास्त्रसे विलक्षण है, अथवा उसके छन्द विचित्र हैं, अथवा उसमें अतीन्द्रिय वस्तुओंका कथन है अथवा उसमें महाप्रभावशाली मन्त्र पाये जाते हैं? ये सभी बातें पुरुषोंके लिए दुष्कर नहीं हैं तथा पुरुषरचित होंनेसे ही मन्त्र महाप्रभाव शाली होते हैं। अत्यन्त प्रभावशाली पुरुषके द्वारा 'अमुक मन्त्रसे इसको इस फलकी प्राप्ति हो' ऐसा अनुसन्धान करके जिस-किसी भाषामें जब मन्त्रका प्रयोग किया जाता है तो उस पुरुषके प्रभावके कारण ही उस मन्त्रमें उस प्रकारका कार्य करनेकी सामर्थ्य होती है। आज भी महाप्रभावशाली मन्त्रवादीके आजा देनेसे ज्वर आदिका उच्चाटन तथा विषका अपहार होता देखा जाता है।

तथा, वेदकी विशिष्ट रचनाको देखनेसे उस प्रकारकी रचना करनेमें असमर्थ कर्ताका ही निराकरण होता है. न कि कर्तामात्रका। प्राचीन खण्डोंकी विशिष्ट रचना देखकर यह कोई नहीं कहता कि यह अकृतिम है बल्कि सब यहो कहते हैं कि यह किसी साधारण शिल्पीका काम नहीं है। अतः 'वेद अपौरुषेय है' इत्यादि अनुमान ठीक नहीं है।

तथा जो यह कहा है कि 'वेदका अघ्ययन गुरुसे अघ्ययनपूर्वक ही होता आता है, क्योंकि उसे वेदका अघ्ययन कहते हैं यह भी अनैकान्तिक दोषसे दुष्ट होनेके कारण ठीक नहीं है, क्योंकि वेदका अघ्ययन अघ्ययन कहते हैं इस हेतुमें अघ्ययनके साथ जो वेद विशेषण जोड़ा गया है, वह विशेषण यदि विपक्षसे विरुद्ध हो तो हेतुको विपक्षमें जानेसे रोकता है। उक्त अनुमानमें विपक्ष हैं वे सकर्तृक ग्रन्थ जिनका अघ्ययन गुरुसे अघ्ययन किये बिना भी होता है। किन्तु वेदाध्ययनमें ऐसी कौन-सी विशेषता है जिससे स्वयं वेदाध्ययन नहीं किया जा सकता ? अतः सकर्तृक भारतके अघ्ययनकी तरह सकर्तृक होनेपर भी वेदाध्ययन गुरुसे अघ्य यन-पूर्वक हो सकता है। इसलिए इससे वेदको अपौरुषेय सिद्ध नहीं किया जा सकता।

अत: वेदके अपौरुपेयत्वका साधक कोई प्रमाण नहीं होनेसे उसे अपौरुषेय कैसे माना जा सकता है ? जरा देरके लिए उसे अपौरुपेय मान भी लिया जाये तो यह प्रश्न पैदा होता है कि व्याख्यात वेद अपने अर्थका बोध कराता है या अन्याख्यात वेद अपने अर्थका बोध कराता है ? अन्याख्यात वेद तो अपने अर्थका ज्ञान नहीं करा सकता। अतः व्याख्यात वेद ही अपने अर्थका ज्ञान कराता है यही मानना पड़ता है। अब प्रश्न यह होता है कि वेद स्वयं अपना ·व्याख्यान करता है, या पुरुष उसका व्याख्यान करता है ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं है: क्योंकि 'मेरे वाक्योंका यही अर्थ है, अन्य नहीं है' यह बात स्वयं वेद नहीं कह सकता। यदि वेद स्वयं ही अपने अर्थकी बतलाता होता तो वेदके व्याख्यानमें मतभेद न होता। यदि पुरुषके द्वारा व्याख्यात वेद अपने अर्थको कहता है तो पुरुपके द्वारा किये गये व्याख्यानसे जो अर्थका ज्ञान होगा उसके सदोष होनेको आशंकाका निराकरण कैसे किया जायेगा। क्योंकि मनुष्य रागादि-दोषोंसे दूषित हैं, अतः वे विपरीत अर्थका कथन भी करते हए देखे जाते हैं। यदि संवादसे प्रामाण्य स्वीकार करते हैं तो वेदके अपीरुषेयत्वकी कल्पना क्यर्थ हो जाती है क्योंकि वेदके पौरुषेय होनेपर भी संवादसे ही उसमें प्रामाण्य स्थापित होता है।

तथा वेदका व्याक्याता अतीन्द्रियदर्शी है अथवा नहीं है ? यदि वह अती-न्द्रियदर्शी है तो फिर आप सर्वज्ञका निषेष नहीं कर सकते। और धर्मके विषयमें उसे ही प्रमाण मानना होगा। ऐसा होनेसे 'घर्मके विषयमें वेद ही प्रमाण है' यह नियम नहीं रह सकता। यदि व्याख्याता अतीन्द्रियदर्शी नहीं है तो उसके व्याख्यानसे यथार्थप्रतिपत्ति कैसे होगी, उसमें अयथार्थ कथनको आशंका बनी रहेगी।

मीमांसक-मनु वगैरह विशिष्ट बुद्धिमान् थे, अतः उनके व्याख्यानसे यथार्थः प्रतिपत्ति हो होती है।

जैन—मनु वगैरहकी बुद्धिके विशिष्ट होनेका क्या कारण है ? वेदार्थका अम्यास, अदृष्ट अथवा ब्रह्मा ? यदि वेदार्थका अम्यास करनेसे मनुकी बुद्धि विशिष्ट श्री तो उन्होंने वेदार्थको जानकर उसका अम्यास किया था या बिना जाने हो ? बिना जाने वेदार्थको अम्यास करनेसे बुद्धिका वैशिष्ट्य माननेमें बहुत गड़बड़ी उपस्थित होगी। दूसरे पक्षमें उन्होंने वेदार्थको स्वयं जाना या दूसरेसे जाना ? यदि स्वयं जाना तो अन्योन्याश्रय दोष आता है — वेदार्थका अम्यास होनेपर स्वयं उसका परिज्ञान हो और स्वयं उसका परिज्ञान होनेपर वेदार्थका अम्यास हो। यदि मनु वगैरहने दूसरेसे वेदार्थका ज्ञान किया तो उस दूसरे व्यक्तिको भी वेदार्थका ज्ञान किसी अन्य व्यक्तिसे ही हुआ होगा। और ऐसा होनेसे अतीन्द्रियदर्शी पुरुषके अभावमें यथार्थताका निर्णय नहीं हो सकेगा।

अदृष्टके कारण भी मनु वगैरहका विशिष्ट बुद्धिशाली होना नहीं बनता; क्योंकि अदृष्ट तो सभी आत्माओंके साथ लगा हुआ है, अतः सभीको विशिष्ट बुद्धिशाली होना चाहिए। शायद कहा जाये कि अन्य आत्माओंका अदृष्ट वैसा नहीं है जैसा मनुका था तो यह बतलाना चाहिए कि मनुका अदृष्ट आत्मानतरोंसे क्यों विशिष्ट था? यदि वेदार्थका अनुष्ठाता होनेके कारण मनुका अदृष्ट विशिष्ट था तो पुनः उक्त प्रश्नोंकी अनुवृत्ति होती है कि मनु ज्ञात वेदार्थके अनुष्ठाता थे अथवा अज्ञात वेदार्थके अनुष्ठाता थे। अतः अदृष्टके कारण भी मनुका विशिष्ट बुद्धिशाली होना नहीं बनता।

ब्रह्माको भी वेदार्थका ज्ञान सिद्ध होनेपर ही ब्रह्माके कारण मनु वगैरहको वेदार्थके ज्ञानका वैशिष्ट्य सिद्ध हो सकता है। अतः यह प्रश्न होता है कि ब्रह्माको वेदार्थका ज्ञान कैसे हुआ था? यदि धर्मिवशेषके कारण हुआ था तो चक्रक नामका दोष आता है — ब्रह्माको वेदार्थका विशिष्ट ज्ञान था, जब यह बात सिद्धः हो जाये तो वेदार्थका ज्ञानपूर्वक अनुष्ठान करना सिद्ध हो और वेदार्थका ज्ञान-

पूर्वक अनुष्ठान सिद्ध होनेपर धर्मविशेष सिद्ध हो। और धर्मविशेष सिद्ध होनेपर वेदार्थके ज्ञानका वैशिष्ट्य सिद्ध हो। अतः अतीन्द्रियदर्शी पुरुषको न माननेपर वेदार्थका ज्ञान नहीं बनता।

मीमांसक — व्याकरण वगैरहके अभ्याससे लौकिक पदों और वाक्योंके अर्थका ज्ञान हो जानेपर वैदिक पदों और वाक्योंके अर्थका ज्ञान भी हो ही जायेगा; क्योंकि छौकिक और वैदिक पदोंमें कोई अन्तर नहीं है। और इसलिए वेदार्थको जाननेके लिए किसो अतीन्द्रियदर्शीको आवश्यकता नहीं है?

जैन—लोकिक और वैदिक पदोंके एक होनेपर भी एक-एक पदके अनेक अर्थ होते हैं। अतः अन्य अर्थोंका निरास करके इष्ट अर्थका नियमन करना कि 'इसका यही अर्थ है' शक्य नहीं है। प्रकरण वगरहको विचार करके भी इष्ट अर्थका नियमन नहीं किया जा सकता; क्योंकि प्रकरण वगैरह भी अनेक हो सकते हैं, जैसे द्विसन्धान नामक काव्यमें एक साथ दो कथाएँ चलतो हैं।

तथा यदि लौकिक अग्नि बादि शब्दोंके समान होनेसे वैदिक अग्नि बादि शब्दोंका अर्थ जाना जाता है तो पौरुषेयत्वको दृष्टिसे भी समान होनेसे वैदिक शब्द पौरुषेय क्यों नहों हैं। लौकिक अग्नि आदि शब्द पौरुषेय होते हुए भी अर्थवान् हैं। ऐसी स्थितिमें वैदिक अग्नि आदि शब्द लौकिक शब्दोंके पौरुषेयत्व धर्मको छोड़कर केवल उनका अर्थ ही कैसे ग्रहण कर सकते हैं? या तो उन्हें लौकिक शब्दोंकी दोनों बातोंको ग्रहण करना चाहिए या एकको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। लौकिक और वैदिक शब्दोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, दोनों ही संकेत ग्रहणकी अपेक्षासे ही अर्थका प्रतिपादन करते हैं, दोनों ही उच्चारण न किये जानेपर सुनाई नहीं देते तब फिर अन्य कौन-सी विशेषता है जिसके कारण वैदिक शब्दोंको अपौरुषेय और लौकिक शब्दोंको पौरुषेय माना जाये। अतः वेद अपौरुषेय नहीं है।

स्कोटवादी बैयाकरणोंका प्वंपक्ष— वैयाकरणोंका कहना है कि वर्ण, पद और वाक्य अर्थके प्रतिपादक नहीं हैं किन्तु स्फोट ही अर्थका प्रतिपादक है। यदि वे अर्थके प्रतिपादक हैं तो समस्त वर्ण अर्थका प्रतिपादन करते हैं अथवा व्यस्त वर्ण भी अर्थका प्रतिपादन करते हैं। यदि व्यस्त वर्ण भो अर्थका प्रति-पादन करते हैं तो एक वर्णसे भी गो आदि अर्थका ज्ञान हो जानेसे अन्य वर्णोका उच्चारण करना व्यर्थ है। यदि समस्त वर्ण अर्थका प्रतिपादन करते हैं तो यह

१. न्या कु च ०, ए० ७४५। स्फोट सि ० का ० २६, ३६।

सम्भव नहीं है, क्योंकि क्रमसे उत्पन्न और नष्ट होनेवाले वर्णोंका सामस्त्य (समूह) होना असम्भव है। शायद आप कहें कि सब वर्ण एक साथ उत्पन्न हो जायेंगे अतः उनका समूह बन जायेगा। किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि एक पुरुष सब वर्णोंको एक साथ उत्पन्न नहीं कर सकता। और एक साथ उत्पन्न न कर सकनेका कारण यह है प्रत्येक वर्ण प्रतिनियत स्थान, प्रतिनियत करण और प्रतिनियत प्रयत्नसे उत्पन्न होता है। शायद आप कहें कि एक पुरुषने 'ग' शब्दका उच्चारण किया और दूसरे पुरुषने 'औ' शब्दका उच्चारण किया। दोनोंका समुदाय 'ग-औ' कर देनेसे उससे अर्थकी प्रतीति हो जायेगी! किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि प्रतिनियत वर्णोंकी क्रमसे प्रतिपत्ति होनेके उत्तर कालमें ही शाब्दश्रतीति देखी जाती है।

शायद कहा जाये कि अन्यवर्णोंकी अपेक्षा न करके 'गो' शब्दमें अन्तिम चर्ण 'औ' है वही अर्थका प्रतिपादक है, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है स्योंकि ऐसा माननेसे पूर्व 'ग' आदि वर्णोंका उच्चारण व्यर्थ हो जायेगा। अतः समस्त अथवा व्यस्तवर्ण अर्थके प्रतिपादक (कहनेवाले) नहीं हैं। किन्तु 'गो' आदि शब्दोंको सुनकर श्रोताओंको अर्थको प्रतीति होती है। अतः यह मानना पड़ता है कि अर्थको प्रतोतिमें हेतु एक स्फोट नामक तत्त्व है। प्रत्यक्षसे उसी-की प्रतीति होती है। क्योंकि विभिन्न आकारवाले वर्णोंमें होनेवाला अभि-न्नाकार प्रत्यक्ष स्फोटके सद्भावको हो बतलाता है।

तथा वह स्फोट नित्य है। यदि उसे अनित्य माना जायेगा तो संकेतकालमें अनुभूत स्फोटका उसी समय विनाश हो जानेसे कालान्तर तथा देशान्तरमें 'गौ' शब्दको सुनकर उससे अर्थकी प्रतीति नहीं हो सकेगी, क्योंकि संकेतरहित शब्दसे अर्थकी प्रतीति होना असम्भव है। यदि बिना संकेत किये शब्दसे भी अर्थकी प्रतीति सम्भव हो तो द्वीपान्तरसे आये हुए मनुष्यको भी 'गौ' शब्दके सुननेसे गायरूप अर्थकी प्रतीतिका प्रसंग उपस्थित होगा। तथा 'गौ' शब्दका अर्थं गाय होता है इस प्रकारका संकेत ग्रहण करना भी व्यर्थ हो जायेगा। अतः नित्य एक अखण्ड स्फोट ही अर्थकी प्रतिप्तिमें हेतु है। वर्णव्वित उसको ही अभिव्यक्त करके नष्ट हो जाती है।

उत्तरपक्ष-जैनों<sup>२</sup>का कहना है कि पूर्व वर्णोंके नाशसे विशिष्ट अन्तिम वर्णसे ही अर्थका बोध हो जाता है, अथवा यह कहना चाहिए कि पूर्व वर्णोंके ज्ञानके

१. वाक्य० १।१।

२ न्या० कु० च०, पृ० ७५०-७५७ । प्रमे० क० मा०, पृ० ४५३-४५७ ।

संस्कारसे सहित अन्तिम वर्ण अयंकी प्रतीति कराता है, इसका क्रम इस प्रकार है—प्रथम वर्णका ज्ञान, उससे संस्कारकी उत्पत्ति, फिर दूसरे वर्णका ज्ञान, पूर्व-वर्णज्ञानके संस्कारसे सहित उस ज्ञानसे विशिष्ट संस्कारका जन्म, इसी तरह तीसरे आदि वर्णोंके विषयमें भी, अर्थको प्रतीति करानेवाले अन्तिम वर्णके सहायक अन्तिम संस्कार तक, यही क्रम जानना चाहिए। अथवा, शब्दार्थकी उपलब्धिमें निमित्त अदृष्टकी नियामकताके कारण, अविनष्ट ही पूर्ववर्णज्ञान और उनके संस्कार अन्तिम वर्णके संस्कारको करते हैं। और उस संस्कारसे उत्पन्न स्मृतिकी सहायतासे अन्तिम वर्ण पदार्थका ज्ञान कराता है। वाक्यसे अर्थका ज्ञान होनेमें भी यही नियम जानना चाहिए। इस प्रकार पूर्वोक्त सहकारी कारणोंको अपेक्षा लेकर अन्तिम वर्ण अर्थका ज्ञान कराता है। अतः स्कोटकी कल्पना निरर्थक है; क्योंकि स्फोटके अभावमें भी उक्त प्रकारसे जब अर्थकी प्रतिपत्ति हो सकती है तो उसके आधारपर स्फोटकी कल्पना नहीं को जा सकती। जब दृष्ट कारणसे हो कार्य उत्पन्न हो सकता है तो अदृष्ट कारणान्तरकी कल्पना करना बुद्धमत्ता नहीं है।

तथा यदि समस्त अथवा व्यस्त वर्ण अर्थका ज्ञान करानेमें असमर्थ हैं तो वे स्फोटको अभिव्यक्त करनेमें भी समर्थ नहीं हो सकते। इसका खुलासा—समस्त वर्ण स्फोटकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते; क्योंकि उक्त प्रकारसे उनका समुदाय नहीं बन सकता। व्यस्त वर्ण भी स्फोटकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि एक हो वर्णसे स्फोटको अभिव्यक्ति हो जानेपर अन्य वर्णीका उच्चारण व्यर्थ हो जायेगा। शायद कहा जाये कि पूर्व वर्ण स्फोटका संस्कार करते हैं और अन्तिम वर्ण स्फोटको अभिव्यक्ति करता है। किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि स्फोटका अभिव्यक्तिके सिवाय दूसरा संस्कार क्या हो सकता है?

तथा वर्णोंके द्वारा होनेवाला यह संस्कार स्फोट ही है अथवा उसका धर्म है। यदि वर्णोंके द्वारा किये जानेवाले संस्कारका नाम ही स्फोट है तो स्फोट वर्णोंके द्वारा उत्पन्न हुआ कहा जायेगा। यदि वह संस्कार स्फोटरूप न होकर स्फोटका धर्म है तो वह स्फोटसे भिन्न है अथवा अभिन्न है? यदि वह संस्कार रूप धर्म स्फोटसे अभिन्न है तो वर्णोंके द्वारा उसकी उत्पत्ति स्फोटकी ही उत्पत्ति हुई। और ऐसा होनेसे स्फोट अनित्य हो जायेगा। यदि वह संस्कार स्फोटसे भिन्न है तो 'यह संस्कार स्फोटका है' यह सम्बन्ध नहीं बन सकता; क्योंकि वह उसका कुछ उपकार नहीं करता। यदि संस्कार स्फोटका कुछ उपकार करता है तो वह उपकार भी उससे भिन्न है अथवा अभिन्न है? उन दोनोंकि कह्मोंमें पूर्वोक्त दोष आते हैं।

तया स्फोटके संस्कारसे आपका क्या अभिप्राय है ? स्फोटिविषयक ज्ञानका होना अथवा स्फोटके ऊपरसे आवरणका हटना ? यदि संस्कारसे मतलब आवरणके हट जानेसे है तो एक बार एक जगह आवरणके हट जानेपर सर्वदा सब पुरुषोंको स्फोटको अभिव्यक्तिका प्रसंग उपस्थित होगा; क्योंकि स्फोटको आपने नित्य व्यापक और एक माना है। यदि स्फोटका आवरण पूरा न हटकर एकदेशसे हटता है तो ऐसा माननेपर स्फोट सावयव ठहरता है। और सावयव होनेसे वह कार्य ठहरता है और कार्य होनेसे अनित्य ठहरता है। इस दोषके भयसे यदि स्फोटको एक जगह निरावरण होनेसे सर्वत्र निरावरण मानते हो तो सर्वत्र सर्वदा सब मनुष्योंको उसको उपलब्धि होनेका प्रसंग आता है।

यदि संस्कारसे मतलब स्फोटविषयक ज्ञानसे है, सो भी ठोक नहीं है; क्योंकि जैसे वर्ण अर्थका ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते वैसे ही स्फोटका ज्ञान भी उत्पन्न नहीं कर सकते।

वैया - पूर्व वर्णों के ज्ञानके संस्कारसे युक्त आत्माको अन्तिम वर्णके सुननेके पश्चात् स्फोटको अभिव्यक्ति होती है, अतः कोई दोष नहीं है।

जैन—तो फिर इस तरह तो पूर्ववर्णोंके ज्ञानके संस्कारसे युक्त आत्माको अन्तिम वर्णके सुननेके पश्चात् पदार्थका ज्ञान ही हो जायेगा तब स्फोटके माननेकी क्या आवश्यकता है? चेतन आत्माके सिवाय अन्य किसी तत्त्वमें अर्थ प्रकाशनकी सामर्थ्य सम्भव नहीं है। अतः विशिष्ट शक्तिवाले उस चिदात्माका ही नाम स्फोट रखना हो तो रख लें। जिसमें अर्थ स्फुट होता है उसे स्फोट कहते हैं। अतः चिदात्माके सिवाय स्फोट नामका कोई तत्त्व नहीं है।

'वायु स्फोटकी अभिन्यक्ति करती है' यह कथन भी ठीक नहीं है। जैसे वायु-ओंसे शब्दकी अभिन्यक्ति नहीं हो सकती वैसे ही उनसे स्फोटकी अभिन्यक्ति भी नहीं हो सकती, यदि वायु स्फोटकी अभिन्यक्ति करती है तो वर्णोंको कल्पना न्यर्थ हो जायेगी क्योंकि वर्णोंसे न तो स्फोटकी अभिन्यक्ति आप मानते हैं और न अर्थकी प्रतिपत्ति मानते हैं।

तथा वर्णोंकी अथवा वायुओंकी उत्पत्तिसे पहले यदि स्फोटका सद्भाव सिद्ध हो तो वर्ण अथवा वायुको स्फोटके अभिग्यंजक मानना उचित हो सकता है। किन्तु स्फोटका सद्भाव किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं है अतः विचार करनेपर स्फोटका स्वरूप नहीं बनता, इसलिए स्फोटको पदार्थकी प्रतिपत्तिमें कारण नहीं मानना चाहिए। किन्तु गौ आदि शब्दोंको ही पदार्थकी प्रतिपत्तिमें कारण मानना चाहिए। संस्कृत शब्दोंको ही अर्थका वाचक माननेवाले मीमांसक और वैयाकरणोंका 'पूर्वपक्ष—वैयाकरण आदिका कहना है कि एक शब्दको भी सम्यक्रितिसे जानकर शास्त्रानुसार उसका शुद्ध प्रयोग करनेसे इस लोक और परलोकमें इच्छित फलकी प्राप्ति होती है। अर्थका ज्ञान करानेमें संस्कृत भाषाके शब्द हो कारण हो सकते हैं, प्राकृत भाषाके शब्द नहीं। अतः व्याकरणसे सिद्ध 'गौ' आदि शब्द ही साधु है और इसलिए वे ही अर्थके वाचक हो सकते हैं, 'गौ' शब्दके अपभ्रंश 'गावी' 'गोणी' आदि शब्द अर्थके वाचक नहीं हो सकते क्योंकि वे शुद्ध नहीं हैं।

वृद्धपरम्पराके अनुसार अन्वय और व्यतिरेकके आधारपर वाच्य-वाचक भावको व्यवस्था की जाती है। जब एक गौ शब्दकी एक गोत्वलक्षणरूप अर्थमें शक्ति मानकर अन्वय-व्यतिरेक निश्चित हो गये तो वे अन्वय-व्यतिरेक गौशब्दसे भिन्न गावी आदि शब्दोंकी उसी गोत्वरूप अर्थमें शक्ति नहीं मान सकते। क्योंकि जो जिसके बिना नहीं होता वह उसको अपनो उत्पत्तिमें कारण नहीं मानता है। और जो जिसके बिना भो हो जाता है वह उसको अपनी उत्पत्ति में कारण नहीं मानता।

शायद कहा जाये कि अन्वय-व्यतिरेक दे द्वारा जब 'गाबी' शब्दसे भी अर्थकी प्रतिति हो सकती है तो गावी शब्द वाचक क्यों नहीं है ? किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि 'गावी' शब्द में अन्वयव्यतिरेक दूसरी तरहसे बनता है। यद्यपि 'गावी' शब्द वाचक नहीं है, फिर भी 'गावी' शब्दको सुनकर स्रोताको वाचक गौशब्दको स्मृति होती है और फिर उससे अर्थको प्रतिपत्ति होती है। देखा जाता है कि अशुद्ध शब्दका प्रयोग किये जानेपर पहले शुद्ध शब्दका स्मरण होता है फिर उससे अर्थका ज्ञान होता है। जैसे, बालक माताको पुकारनेके लिए 'अम्ब' कहना चाहता है किन्तु उच्चारण करनेमें असमर्थ होनेके कारण 'अम्म्' अम्म्' विल्लाता है। माता उसकी पुकार सुनकर सोचती है कि बच्चेने 'अम्ब' शब्दके स्थानमें 'अम्म्' शब्द कहा है। अतः अशुद्ध 'अम्म्' शब्द से शुद्ध 'अम्ब' शब्दके स्थानमें 'संढ' शब्दका उच्चारण होता है। व्यवहारी पुरुष संढ शब्दको स्थानमें 'संढ' शब्दका उच्चारण होता है। व्यवहारी पुरुष संढ शब्दको सुनकर जान लेता है कि इसने 'पंढ' शब्दके स्थानमें 'संढ' शब्दका उच्चारण होता है। व्यवहारी 'संढ' शब्दको सुनकर जान लेता है कि इसने 'पंढ' शब्दके स्थानमें 'संढ' शब्दका उच्चारण होता है। अयवहारी 'संढ' शब्दको सुनकर जान लेता है कि इसने 'पंढ' शब्दके स्थानमें 'संढ' शब्दका उच्चारण करके ही उसका अर्थ जानता है। इसी तरह अशुद्ध 'गावी'शब्दसे शुद्ध 'गी' शब्दको ही उसका अर्थ जानता है। इसी तरह अशुद्ध 'गावी'शब्दसे शुद्ध 'गी' शब्दको

१. न्या॰ कु॰ च॰, पु॰ ७५७ । पात॰सहा॰—६।१।८४। बाक्यप॰ पु॰ टी॰ १।१३। तन्त्रवा॰, पु॰ २७८ तथा २८७।

स्मरण करके ही व्यवहारी पुरुष उसका अर्थ जानता है। अतः गावी शब्दमें दूसरे प्रकारसे ही अन्वय-व्यतिरेक बनते हैं। इसलिए अन्वय-व्यतिरेकके आधार-पर 'गावी'शब्दको वाचक नहीं माना जा सकता। जहाँ अन्वय-व्यतिरेक अनन्यथासिद्ध होते हैं वहीं वे वाचकत्वका नियम करते हैं। किन्तू उक्त प्रकारसे 'गावी' शब्दमें अन्वय-व्यतिरेक निश्चित नहीं है अतः गावी शब्दके वाचकत्वका नियम नहीं बन सकता। गौशब्दमें अन्वयव्यतिरेक तो वादी-प्रतिवादी दोनों पक्षोंको मान्य है। अतः गौशब्द ही गोत्वरूप अर्थका वाचक है। तथा सब देशोंमें, सब कालोंमें और सब शास्त्रोंमें गौशब्द एक ही रूपसे प्रतीत होता है अतः उसे ही वाचक मानना ठीक है। किन्तु 'गावी' आदि भ्रष्ट शब्दोंका प्रयोग तो नियतदेश और नियतकालमें कुछ पुरुषोंमें देखा जाता है अतः 'गावी' शब्द वाचक नहीं है। क्योंकि देशान्तरमें रहनेवाले जिन मनुष्योंने 'गावी' आदि शब्दोंमें संकेत ग्रहण नहीं किया वे उन शब्दोंसे अर्थबोध नहीं कर सकते। अतः व्याकरण वगैरहसे सिद्ध 'गी' आदि शब्द ही शुद्ध हैं, उन्हींसे अर्थका बोध होता है। जैसे 'गामानय' (गौको लाओ) कहनेपर गलकम्बलसे विशिष्ट पशुको लानेका ज्ञान होता है। अतः इससे जैसे यह निर्धारित किया जाता है कि 'गी' शब्दका अर्थ गलक म्बलवाला पदार्थ हैं वैसे ही यह नियम भी निर्धारित होता है 'गोशब्दका हो यह अर्थ है'। और इस नियमसे अन्य शब्दोंको गलकम्बलविशिष्ट गाय रूपका अर्थका वाचक माननेमें बाघा आतो है।

शंका—'गो' आदि शब्द ही वाचक हैं यह नियम आप बनाते हैं तो बनायें किन्तु उन शब्दोंके साधुत्वका समर्थन करनेके लिए व्याकरणकी क्या आवश्य-कता है ? वृद्धोंके व्यवहारसे ही उनके वाचकत्वका अवधारण हो जायेगा।

उत्तर—न्याकरणके बिना केवल वृद्ध जनोंके न्यवहारसे ही सब शब्दोंके बाचकत्वका नियम नहीं बनाया जा सकता। शब्दराशिका अन्त नहीं है। अतः अनन्तकालमें भी वृद्धोंके न्यवहारसे प्रत्येक पदके वाचकत्वका अवधारण नहीं किया जा सकता। किन्तु न्याकरणके द्वारा थोड़े-से प्रयत्नसे ही सब शब्दोंके बाचकत्वको जाना जा सकता है। अतः न्याकरणकी आवश्यकता है।

शंका-व्याकरणशास्त्र प्रमाण नहीं है, अतः उससे शब्दोंके साधुत्वका ज्ञान कैसे हो सकता है ?

उत्तर—यदि व्याकरणको अप्रमाण माना जायेगा तो कर्ता, कर्म आदि. कारकोंकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी। तथा लोक और शास्त्रसे विरोध उप-स्थित होगा। क्योंकि सभी शिष्ट पुरुष व्याकरणको प्रमाण मानते हैं तथा सभो शास्त्रोंको भाषा नियमबद्ध और नियम व्याकरणाधीन है। अतः व्याकरणके अप्रमाण ठहरनेपर यह सब कैसे बन सकेगा? इसलिए शब्दोंके साधुत्वके ज्ञानके लिए व्याकरणको प्रमाण मानना आवश्यक है। अतः व्याकरणसे सिद्ध साधु शब्द हो अर्थके वाचक हैं, अपभ्रष्ट शब्द अर्थके वाचक नहीं हैं।

अपभंश प्राकृत आदिके शब्दोंको भी वाचक माननेवाले जैनोंका उत्तरपक्ष— जैनोंका कहना है कि 'गौ आदि शब्द ही शुद्ध हैं अतः वे ही वाचक हैं,' ऐसा कहना विचारपूर्ण नहीं है। वाच्यवाचक भाव लोकव्यवहारके अधीन है, और लोकमें गावी आदि शब्दोंसे हो व्यवहार चलता है। दूसरोंकी बात तो जाने दें, जो संस्कृतज्ञ हैं वे भी संस्कृत शब्दोंको छोड़कर व्यवहारके समय 'गावी' आदि शब्दोंका हो व्यवहार करते देखे जाते हैं। अतः संस्कृतको जाननेवाले और न जाननेवालोंका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंसे ही चलता देखा जाता है अतः अन्वय-व्यतिरेकके द्वारा गावी आदि शब्दोंमें ही वाचकत्वका नियमन होता है।

'गावी' आदि शब्दोंको सुनकर पहले शुद्ध 'गो' शब्दकी स्मृति होती है फिर उससे अर्थका बोध होता है, स्वप्नमें भी इस तरहकी प्रतीति नहीं होती। संस्कृत शब्दोंको तरह प्राकृत शब्दोंसे भी साक्षात् हो अर्थका ज्ञान होता है। यदि ऐसा न हो तो जहाँ संस्कृतके जानकार नहीं हैं वहाँ भाषाशब्दोंसे अर्थका ज्ञान नहीं होगा। अतः 'गो' आदि शब्दोंको तरह 'गावी' आदि शब्दान्तरको स्मृतिको सहायताके बिना ही अपने अर्थका ज्ञान कराते हैं इसलिए वे भी वाचक हैं। जैसे गौ आदि शब्द गावी आदि शब्दोंकी स्मृतिको अपेक्षा किये बिना अन्वयव्यतिरेकके द्वारा गोत्व आदि अर्थोंके वाचक होते हैं वैसे ही 'गावी' आदि शब्द भी 'गों' आदि शब्दोंको स्मृतिको सहायताके बिना हो अन्वय-अ्यतिरेकके द्वारा अपने अर्थोंके वाचक होते हैं। इस प्रकार अन्वयव्यतिरेकके द्वारा जब दोनों ही प्रकारके शब्द समान रूपसे अर्थके वाचक हैं फिर भी यदि एक ही को अर्थका वाचक मानते हो तो 'गावी' आदि शब्दोंको हो अर्थका वाचक मानते, क्योंकि जनसाधारणका व्यवहार 'गावी' आदि शब्दोंसे ही चलता है।

दूसरी बात यह है कि अनुभवमूलक स्मरण प्रमाण होता है क्योंकि अनुभव-के अनुसार ही स्मरण होता है। किन्तु गो व्यवहारमें प्रथम ही 'गो' आदि शब्दों-के वाचक होनेका अनुभव नहीं होता, बल्कि 'गावी' आदि शब्दोंके ही वाचक होने-का अनुभव होता है। अर्थात् जन्मसे ही प्रत्येक मनुष्य प्राकृत शब्दोंके द्वारा ही अर्थ

१. न्या० कु० च० पृ० ७६२ । प्रमेयक मा०, पृ० ६६८ । ३५

का ज्ञान करता है। अतः जिन 'गावी' आदि शब्दोंके वाचक होनेका जन्मसे हो अनुभव है, उन शब्दोंसे अर्थका बोध करनेके लिए ऐसे संस्कृत शब्दोंके स्मरणको आवश्यक मानना, जिनके वाचक होनेका अनुभव नहीं है, वैयाकरणोंकी अपूर्व न्यायकुशलताका परिचायक है।

'गो'शब्दका उच्चारण करनेके स्थानमें बालक अशक्ति अथवा प्रमादसे 'गावी' शब्दका उच्चारण करता है' यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि बालक गोशब्दका उच्चारण करनेकी इच्छा होते हुए भी अशक्ति अथवा प्रमादसे 'गावी' शब्दका उच्चारण करता है तो प्रबुद्ध होनेपर उसे 'गावी' शब्दको त्याग कर 'गो'शब्दका हो व्यवहार करना चाहिए। किन्तु विद्वान् होनेपर भी वह 'गावी' शब्दको छोड़कर 'गो' शब्दका व्यवहार नहीं करता।

वैया०—संस्कृतका जानकार संस्कृतको न जाननेवाले मनुष्योंके साथ संस्कृत गौ आदि शब्दोंसे त्र्यवहार नहीं कर सकता, और संस्कृतके न जाननेवालोंकी संख्या ही अधिक है अतः अशक्ति और प्रमादसे उत्पन्न हुआ भी अपभ्रंश शब्दों-का व्यवहार रूढ़िमें आ गया है। इससे संस्कृत शब्दोंका जानकार मनुष्य भी उन्हीं शब्दोंसे व्यवहार करता है।

जैन—इस कथनका भी इसीसे खण्डन हो जाता है। जब आप गावी आदि शब्दोंके व्यवहारको प्रमाद और अशक्तिसे उत्पन्न हुआ मानते हैं तो उक्त दोषका अनुषंग बना ही रहता है।

तथा आप 'गावी' आदि शब्दोंको अपभ्रष्ट क्यों कहते हैं ? वे पुरुषार्थमें सहायक नहीं हैं अथवा संकेतके द्वारा ही अपने अर्थको कहते हैं इसलिए उन्हें अपभ्रष्ट मानते हैं ? पहला पक्ष ठीक नहीं है 'क्योंकि प्राकृत शब्दोंके व्यवहारसे ही समस्त धर्म-अर्थ आदि पुरुषार्थ चलते हैं। ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं है जिसमें साक्षात् अथवा परम्परासे प्राकृत भाषाके शब्दोंका व्यवहार न होता हो। पुरुषार्थको समझानेके लिए जिन संस्कृत शब्दोंका प्रयोग किया जाता है उनका स्पष्ट अर्थ भी प्राकृत शब्दोंसे ही बतलाया जाता है। तब पुरुषार्थमें सहायक न होनेसे उन्हें अपभ्रष्ट कैसे कहा जा सकता है? दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है; क्योंकि प्राकृत शब्दोंकी तरह संस्कृत शब्द भी संकेतकी सहायतासे ही अर्थका प्रतिपादन करते हैं। इस प्रकार संस्कृत और प्राकृत शब्दोंमें कोई विशेषता नहीं है इसलिए या तो दोनोंको ही शुद्ध मानना चाहिए या दोनोंको ही अशुद्ध मानना चाहिए।

तथा, यदि शुद्धताका स्वरूप-ज्ञान हो जाये तो यह कहा जा सकता है कि अमुक शब्द शुद्ध हैं और अमुक शब्द अशुद्ध हैं। अतः यह बतलाइए कि शुद्धताका

स्वरूप क्या है ? वाचकपना, अथवा अनादि कालसे प्रयोगमें आना, अथवा धर्मका साधन होना, अथवा विशिष्ट पुरुषोंके द्वारा रचित होना, अथवा विशिष्ट अर्थका कहना, अथवा व्याकरणसे सिद्ध होना ?

यदि शुद्धताका स्वरूप वाचकपना है तो गौ आदि शब्दोंको तरह गावी आदि शब्दोंमें भो वह स्वरूप है हो, क्योंकि अन्वय-अ्यतिरेकके द्वारा गौ आदि शब्दोंको तरह गावी आदि शब्द भी अर्थके प्रतिपादक हैं, यह ऊपर बतलाया जा चुका है।

यदि अनादि कालसे प्रयोगमें आना शुद्धताका स्वरूप है तो गौ और गाबी शब्दमें कोई भेद नहीं रहता; क्योंकि दोनों ही प्रकारके शब्दोंका प्रयोग अनादि कालसे होता चला आता है। अतः या तो दोनों ही शब्द शुद्ध, हैं, या दोनों ही अशुद्ध हैं। तथा यदि अनादि कालसे प्रयुक्त होनेका नाम शुद्धता है तो प्राकृत गांवी आदि शब्द हो शुद्ध कहे जायंगे; क्योंकि प्राकृत शब्द हो अनादि कालसे प्रयुक्त होते आते हैं। 'प्रकृतिरेव प्राकृतम्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार अर्थस्वरूपके बोधक स्वाभाविक गांवी आदि शब्द हो अनादि कालसं प्रयुक्त होनेके कारण शुद्ध प्रमाणित होते हैं, संस्कृत गौ आदि शब्दोंका प्रयोग अनादि नहीं बनता। सत् वस्तुमें गुणान्तरका आरोप करनेका नाम संस्कार है। और संस्कार सादि हो होता है। अतः 'संस्कृत' कहनेसे हो यह प्रतोत होता है कि संस्कारसे पहले कोई प्राकृतिक वस्तु विद्यमान थी। वह प्राकृत भापा हो है। अतः अनादिकालसे प्रयुक्त होनेके कारण वही 'साधु' ठहरती है।

वैया॰—'प्रकृतिरेव प्राकृतम्' यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। किन्तु 'प्रकृते-भवं प्राकृतम्' अर्थात् प्रकृतिसे जो उत्पन्न हो वही प्राकृत है ?

जैन—तो यही बतलाइए कि वह प्रकृति क्या वस्तु है जिससे प्राकृत उत्पन्न होती है ? प्रकृतिका मतलब 'स्वभाव' है, अथवा धातुगण है, अथवा शब्दोंका संस्कृत रूप है ?

यदि प्रकृतिका अर्थ स्वभाव है और उससे जो उत्पन्न हो वह प्राकृत है तब तो 'प्रकृतिरेव प्राकृतम्' हमारी की हुई यह व्युत्पत्ति हो आपने मान ली। यदि प्रकृतिसे मतलब घातुगण है तो 'गो' आदि शब्द भी प्राकृत कहे जायेंगे; क्योंकि घातुगणसे उनका स्वरूप बनता है। और ऐसा होनेपर संस्कृत व्यवहार समाप्त हो जायेगा तथा शब्दोंके संस्कृत रूपको प्रकृति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सत् वस्तुमें गुणान्तरके आरोप करनेका नाम संस्कार है। अतः संस्कार तो विकार रूप है, वह प्रकृति नहीं हो सकता।

वैया०—गुणान्तरके आरोपका नाम संस्कार नहीं है, किन्तु अच्छी तरहसे न जाने गये शब्दका प्रकृति और प्रत्यय आदिका विभाग करके उसके अन्तर्गत अर्थको प्रकाशित करना ही शब्दका संस्कार है।

जैन--प्रकृति और प्रत्ययके विभागके द्वारा अर्थको प्रकाशित करनेका नाम तो व्याख्या है, संस्कार नहीं। वस्त्र वगैरहमें इस तरहका संस्कार कभी नहीं देखा गया। किन्तु गुणान्तरका आरोप रूप संस्कार ही देखा जाता है।

अतः अनादिकालसे प्रयुक्त होनेके कारण शब्दोंकी शुद्धता सिद्ध नहीं होती। इसिलिए शुद्धताका यह लक्षण भी ठीक नहीं है। धर्मका साधन होना भी शुद्धताका लक्षण नहीं हो सकता। यदि यह शुद्धताका लक्षण है तो शब्द साक्षात् धर्मके साधन हैं या परम्परासे धर्मके सम्धन हैं। यदि शब्द धर्मके साक्षात् साधन हैं तो उसके लिए व्रतोंका अनुष्ठान करना वगैरह व्यर्थ ठहरेगा। यदि परम्परासे धर्मके साधन हैं तो संस्कृत शब्दोंकी तरह प्राकृत शब्द भी परम्परासे धर्मके साधन हैं अतः उन्हें भी 'साधु' मानना चाहिए।

यदि विशिष्ट पुरुषोंके द्वारा रिचत होना अथवा विशिष्ट अर्थका कहना साधु-त्व ( शुद्धता ) का लक्षण है तो ये दोनों बातें भी संस्कृत और प्राकृत शब्दों में समान हैं। व्याकरणिसद्ध होना भी संस्कृत शब्दों की तरह प्राकृत शब्दों में भी है ही। जैसे संस्कृत व्याकरणके द्वारा शब्दों की सिद्धि होती है वैसे ही प्राकृत व्याकरणके द्वारा भी शब्दों की सिद्धि होती है। यदि प्राकृत व्याकरण व्याकरण नहीं है तो संस्कृत व्याकरण भी व्याकरण नहीं हो सकता।

तथा तैत्तिरीयोपनिषद्में जो यह कहा है कि संस्कृत वाणी बोलनी चाहिए, सो कब बोलनी चाहिए—कर्मकालमें अथवा अध्ययनकालमें ? यदि अध्ययनकालमें संस्कृत वाणी बोलनी चाहिए तो संस्कृत भाषाके अध्ययनकालमें अथवा प्राकृत भाषाके अध्ययनकालमें ? प्राकृतभाषाके अध्ययनकालमें संस्कृत वाणी बोलनेसे प्राकृतभाषाका अध्ययन नहीं हो सकता। यदि संस्कृतभाषाके अध्ययनकालमें संस्कृत वाणी बोलनी चाहिए तो संस्कृत भाषाके अध्ययनकालमें प्राकृतभाषाके न बोलनेसे प्राकृतभाषा 'असाधु' कैसे हो सकती है ? यदि एकके अध्ययनकालमें दूसरेका प्रयोग न होनेसे दूसरा 'असाधु' है तो पुराणका अध्ययन करते समय वैदवाक्योंका प्रयोग न होनेसे वैदवाक्य भी 'असाधु' ठहरेंगे।

यदि कर्मकालमें संस्कृतवाणी बोलनी चाहिए तो हम पूछते हैं कि उस समय प्राकृत भाषा क्यों नहीं बोलनी चाहिए ? प्राकृत शब्द क्या अर्थका कथन नहीं करते, अथवा वे अपशब्द हैं, अथवा अधर्मके कारण हैं ?

पहला पक्ष तो ठीक नहीं है; क्योंकि संस्कृत और प्राकृतके जाननेवालोंको 'गावी' आदि शब्दोंसे भी स्पष्ट अर्थकी प्रतीति होती है, यदि गावी आदि अपशब्द हैं तो क्यों ? स्वरूपसे ही अथवा व्याकरणसे निष्पन्न न होनेके कारण वे अपशब्द हैं ? यदि स्वरूपसे ही अपशब्द हैं तो गोशब्द भी अपशब्द कहा जायेगा क्योंकि वह भी स्वरूपवाला है। यदि व्याकरणसे अनिष्पन्न होनेके कारण गावी आदि शब्द अपशब्द हैं तो वे संस्कृत व्याकरणसे निष्पन्न (सिद्ध) नहीं है, अथवा प्राकृत व्याकरणसे सिद्ध नहीं हैं ? दूसरा पक्ष तो ठीक नहीं है ? क्योंकि प्राकृत शब्द प्राकृतभाषाके व्याकरणसं सिद्ध हैं। यदि संस्कृत प्याकरणसे व अनिष्पन्न हैं तो स्वरूप मात्रसे अनिष्पन्न हैं अथवा अर्थविशेषमें अनिष्पन्न हैं। स्वरूपमात्रसे अनिष्पन्न तो नहीं हैं क्योंकि जैनेन्द्र व्याकरणके सूत्र [१।२।११४] के अनुसार 'गावी' शब्द निष्पन्न है। यदि गोत्वरूप अर्थविशेषमें निष्पन्न न होनेके कारण 'गावी' शब्दको अपशब्द कहते हैं तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि संस्कृत व्याकरण 'गावी' शब्दको गोत्वरूप अर्थमे निष्पन्न नहीं करता । प्राकृत व्याकरण ही गावी शब्दको गोत्वरूप अर्थका वाचक बतलाता है। फिर भी यदि इसीलिए गावी शब्दको अपशब्द कहते है तो गीशब्द भी अपशब्द कहा जायेगा क्योंकि प्राकृत व्याकरणसं 'गो' शब्द अनिष्पन्न है । अतः जब संस्कृत व्याकरणसं सिद्ध गोशब्द और प्राकृत व्याकरणसे सिद्ध 'गार्वा' शब्द गोत्वरूप अर्थके वाचक है तो यह नियम कैसे किया जा सकता है कि गोशब्द ही गोत्वका वाचक है और गावी शब्द गोत्वका बाचक नही है ? जैसे बृक्ष, पादप, तरु ये शब्द पर्यायवाची हैं वैसे ही गौ और गाबी शब्द भी पर्यायवाची है।

### श्रुत प्रमाण

यद्यपि 'श्रुत' शब्द संस्कृतको 'श्रु' धातुसे बना है जिसका अर्थ 'मुनना' है। किन्तु जैन दर्शनमें यह श्रुत शब्द ज्ञानविशेषमें रूढ़ है। अर्थात् एक ज्ञान-विशेषका नाम श्रुतज्ञान है। वह श्रुतज्ञान मित्रपूर्वक होता है। अर्थात् पहले मित्रज्ञान होता है उसके पश्चात् श्रुतज्ञान होता है। इसलिए मित्रज्ञान श्रुतज्ञान-का कारण है। ये दोनों ज्ञान सभी प्राणियोंको होते हैं।

शंका-सुनकरके जो ज्ञान होता है वही श्रुतज्ञान क्यों नहीं है ?

१. 'श्रुतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय ब्युत्पादिनोऽपि रूढ़िवशात् करिमश्चिज्ज्ञानिवशेषे वर्तते .....कः पुनरसौ ज्ञानिवशेष इति । श्रतः श्राह—श्रुतं मतिपूर्वमिति ।—सर्वार्थ-सि० १-२० ।

समाधान—नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे तो श्रुतज्ञान मितज्ञान हो हा जायेगा। मितज्ञान भी शब्दको सुनकर 'यह 'गो' शब्द है' ऐसा जानता है। अतः श्रुतज्ञान, इन्द्रिय और मनके द्वारा जिसकी कुछ पर्यायोंको जान लिया गया है और कुछ पर्यायोंको नहीं जाना है ऐसे शब्द और उसके वाच्यको श्रोत्रेन्द्रियकी सहायताके बिना ही जानता है।

संक्षेपमें मितज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें मनकी सहायतासे होनेवाले विशेष ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं। चूँकि मतिज्ञान पाँचों इन्द्रियोंकी और मनकी सहा-यतासे उत्पन्न होता है अतः पाँचों इन्द्रियों और मनसे ज्ञात विषयको ही आलम्बन लेकर श्रुतज्ञान व्यापार करता है। इसलिए श्रुतज्ञानके दो भेद हो गये हैं -- एक अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान और एक अक्षरात्मक श्रुतज्ञान । श्रोत्रेन्द्रियके सिवा शेष चार इन्द्रियोंसे किसी भी इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होनेवाले मितज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते हैं। और श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक जो श्रुतज्ञान होता है उसे अक्षरात्मक श्रुत-ज्ञान कहते हैं। जैसे किसीने कहा—'जीव है'। श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा इस शब्द-को सुनना मतिज्ञान है। और उसके निमित्त से जीव नामक पदार्थके अस्तित्व-को जानना अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है अर्थात् अक्षररूप शब्दसे उत्पन्न हुए ज्ञानको भी कार्यमें कारणका उपचार करके अक्षरात्मक कहा जाता है। वास्तवमें ज्ञान अक्षररूप नहीं होता। अक्षरात्मकका दूसरा नाम शब्दज भी है। तथा, शीतल पवनका स्पर्श होनेसे जो शीतल पवनका ज्ञान हुआ, वह मितज्ञान है। और उस ज्ञानसे वायु प्रकृतिवाले मनुष्यको जो यह ज्ञान होता है कि 'यह वायु मुझे अनुकूल नहीं हैं यह अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। क्योंकि यह ज्ञान अक्षरके निमित्तसे नहीं हुआ। इसका दूसरा नाम लिंगज श्रुतज्ञान भी है।

श्रुतज्ञानके इन अक्षर और अनक्षर भेदोंका सबसे प्राचीन उल्लेख अक-लंकदेवके तत्त्वार्थ वार्तिकमें मिलता है। उन्होंने श्रुतज्ञानका वर्णन करते हुए अन्य दर्शनोंमें माने गये अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव नामक प्रमाणोंका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमें किया है। उनका कहना है कि शब्द प्रमाण तो श्रुतज्ञान ही है। तथा शेष प्रमाणोंके द्वारा जब ज्ञाता स्वयं जानता है उस समय वे अनक्षर श्रुत हैं और जब वह इनके द्वारा दूसरोंको ज्ञान कराता है तो वे अक्षर श्रुत हैं।

<sup>?.</sup> गो० जी० टीट गा० १२५।

२. सूत्र १-२०, पु० ५४।

ऊपर गोम्मटसार जीवकाण्डकी संस्कृत टीकाके आधारपर अक्षर और अनक्षर श्रुतकी जो परिभाषा दी गयी है वही प्रचलित परिभाषा है। किन्तु अकलंक-देवके उक्त कथनके साथ उसकी संगति नहीं बैठती। उसके अनुसार तो एक ही श्रुतज्ञान अनक्षरात्मक भी होता है और अक्षरात्मक भी होता है। जबतक वह जान रूप रहता है तबतक अनक्षरात्मक है और जब वह वचनरूप होकर दूसरेको ज्ञान करानेमें कारण होता है तब वही अक्षरात्मक कहा जाता है।

अकलंकदेवके पूर्वज आचार्य पूज्यपादने प्रमाणके दो भेद िकये हैं— स्वार्थ और परार्थ। तथा श्रुतज्ञानके सिवाय शेष ज्ञानोंको केवल स्वार्थ प्रमाण बतलाया है और श्रुतज्ञानको स्वार्थ भी बतलाया है और परार्थ भी बतलाया है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थ है और वचनात्मक श्रुत परार्थ है।

यह सब जानते हैं कि वस्तुको जाननेका मुख्य साधन ज्ञान है। ज्ञानके द्वारा ही हम सबको जानते हैं। और दूसरोंको ज्ञान करानेका मुख्य साधन है वचन। ज्ञाता वचनके द्वारा श्रोताओंको बोध कराता है और वचन व्यवहार केवल श्रुतज्ञानमें ही पाया जाता है। क्योंकि 'जो सुना जायं' वह श्रुत इस व्युत्पत्तिके अनुसार श्रुतका अर्थ होता है 'शब्द'। वक्ताके द्वारा कहा गया शब्द श्रोताके श्रुतज्ञानमें कारण होता है। और वह वक्तामें विद्यमान श्रुतज्ञानका कार्य है; क्योंकि वक्ताका श्रुतज्ञान ही तो वचनका रूप धारण करता है। अतः शब्द एक ओर श्रुतका कार्य है तो दूसरी ओर श्रुतज्ञानका कारण है।

इतने स्पष्टोकरणके पश्चात् जब हम अक्षर और अनक्षर श्रुतकी दोनों पिरिशाषाओं की तुलना करते हैं तो प्रचलित पिरिशाषा के अनुसार तो अक्षरके निमित्तसे होनेवाला श्रुतज्ञान अक्षरात्मक कहा जाता है और अकलं के देवके अनुसार अक्षरोच्चारणमें निमित्त ज्ञान अक्षरात्मक है। दूसरे शब्दों में एक के अनुसार श्रोताका श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है। दूसरे के अनुसार वक्ताका वचनात्मक श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है। दूसरे के अनुसार वक्ताका वचनात्मक श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है। दूसरे अनुसार वक्ताका वचनात्मक श्रुतज्ञान अक्षरात्मक है। किन्तु विचार करनेपर दोनों ही श्रुतज्ञानोंको अक्षरात्मक मानना समुचित प्रतीत होता है क्योंकि वास्तवमें तो ज्ञान अक्षरात्मक नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान भावरूप है और अक्षर द्रव्यरूप है। अथवा ज्ञान चेतन है और अक्षर जड़ है। किन्तु ज्ञान अक्षरके निमित्तसे उत्पन्न होता है अथवा

१. 'तत्र प्रमाणं द्विविधं, स्वार्थं परार्थं च। तत्र स्वार्थं प्रमाणं श्रुतवर्ण्यम् । श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च। ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम्'।—सर्वा० स्०१-६।

अक्षरोच्चारणमें निमित्त होता है, इसलिए उसे अक्षरात्मक कहते हैं। और अक्षरके निमित्तके बिना जो श्रुतज्ञान होता है वह अनक्षर श्रुत है। किन्तु वह तभी-तक अनक्षर श्रुत है जबतक वह परोपदेशमें निमित्त नहीं होता। जहाँ उसने वचनका रूप घारण किया कि वह भी अक्षरात्मक श्रुत हो जाता है।

श्रुतज्ञानके विषयमें अकलंकदेवका मत—उक्त विवेचनसे यह निष्कर्ध निकलता है कि श्रुतज्ञानमें शब्द ही प्रधान कारण है। इसीसे अकलंकदेवने अपने लघीयस्त्रय नामक प्रकरणमें कहा है—'शब्द योजनासे पहले जो मित, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान ज्ञान होते हैं, वे मितज्ञान हैं और शब्द योजना होनेसे वे श्रुतज्ञान हैं।

श्रुतज्ञानके विषयमें आचार्य विद्यानन्दकी समीक्षा—आचार्य विद्यानन्दने अपने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक नामक ग्रन्थमें श्रुतज्ञानका स्वरूप बतलाते हुए अकलंक-देवके उक्त मतकी सुन्दर समीक्षा की है। वे कहते हैं— 'विचारणीय यह है कि शब्दयोजनापूर्वक होनेवाला ज्ञान ही श्रुतज्ञान है अथवा शब्दयोजनापूर्वक होनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान ही है? यदि शब्दयोजनापूर्वक होनेवाला ज्ञान श्रुतज्ञान ही है तो इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है; क्योंकि ऐसा नियम करनेसे शब्द संसृष्टज्ञान श्रुतज्ञानके सिवा अन्य नहीं हो सकता। किन्तु यदि शब्दयोजनापूर्वक होनेवाले ज्ञानको ही श्रुतज्ञान माना जाता है, तो श्रोत्रजन्य मितज्ञानपूर्वक होनेवाले ज्ञानको हो श्रुतज्ञान माना जाता है, तो श्रोत्रजन्य मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान नहीं हो सकेगा और ऐसा होनेसे सिद्धान्तमें विरोध उपस्थित होगा। हाँ, चूँकि लोकव्यवहारमें शब्दजन्यज्ञानको श्रुत कहा जाता है इसिलए यदि यह नियम बनाया है कि शब्दयोजनापूर्वक जो ज्ञान होता है वही श्रुतज्ञान है तो इससे सिद्धान्तमें बाधा नहीं आती; क्योंकि चक्षु आदिसे उत्पन्न मितज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको भी वास्तवमें स्वीकार कर लिया गया है।

इस प्रकार अकलंकदेवके उक्त कथनको केवल व्यवहारकी दृष्टिसे ठीक बतला-कर विद्यानन्द पुन: कहते हैं—अथवा शब्दाहैतवादी वैयाकरणोंका मत है कि— 'लोकमें ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो शब्दयोजनाके बिना हो, सब ज्ञान शब्दसे अनुविद्ध ही भासित होते हैं।' इस एकान्तवादका निराकरण करनेके लिए ही

१. "ज्ञानमाद्यं मितः संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधिकम् ॥१०॥ प्राङ् नामयोजनाच्छेषं श्रुतं शब्दानुयोजनात्"।

२. तत्त्वार्थरलो०, १० २३६-२४०।

ाक्या कि शब्दयोजनासे पहले होनेवाले ज्ञानको मितज्ञान और शब्दयोजना-सिहत ज्ञानको श्रुतज्ञान कहा है। जो इस बातको बतलाता है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ज्ञान शब्द योजनासे सिहत हो हो, शब्द संसर्गके बिना भी ज्ञान हो सकता है।

यहाँतक विद्यानन्दको 'शब्द संसृष्ट ज्ञान श्रुतज्ञान हो होता है' यह बात तो मान्य है, किन्तु 'शब्द संसृष्ट ज्ञान ही श्रुतज्ञान होता है' यह मत मान्य नहीं है। परन्तु अकलंकदेवके प्रधान टीकाकार तथा अनन्य अनुयायी विद्यानन्द अक-लंकके मतका विरोध करके भी उसे आगम और युक्तिके प्रतिकृत बतलानेका साहस तो नहीं ही कर सकते अतः शब्दाद्वैतका खण्डन करके वे पुन: प्रकृत चर्चाकी ओर आते हैं और अकलंकके मतका समर्थन करते हुए कहते हैं-'जैन'-दर्शनमें वचनके दो भेद हैं--द्रव्यवाक् और भाववाक्। द्रव्यवाक्के भी दो भेद हैं -- एक द्रव्यरूप और एक पर्यायरूप। पर्यायरूप द्रव्यवाक् श्रोत्रेन्द्रियसे ग्राह्य है। इसी वाक्को शब्दाद्वैतवादी वैखरी अथवा मध्यमा नामसे कहते हैं। भाषा-वर्गणारूप जो पुद्गल है वह द्रव्यरूप वाक् है। यह द्रव्यरूप वचन सब ज्ञानोंका अनुगामी नहीं है। अर्थात् सभी ज्ञानोंमें द्रव्यरूप वचन नहीं पाया जाता। तथा ज्ञानावरणके क्षय अथवा क्षयोपशमसे युक्त आत्मामें जो बोलनेकी सूक्ष्म शक्ति है वही भाववाक् है। इस भाववाक्के बिना किसीके मुखमे कभी भी वचन नहीं निकल सकता। सर्वज्ञ भगवानुके भी अनुत ज्ञानशन्तिके प्रतापसे ही वचनका उद्भव होता है। यह भाववाक् रूप शक्ति समस्त आत्माओं में पायी जाती है; क्योंकि वह चेतना सामान्यका धर्म है। उस शक्तिरूप ज्ञान और शब्दके बिना श्रुतज्ञान नहीं हो सकता। आगममें सूक्ष्म निगोदिया जीवके सबसे जघन्य लब्ध्यक्षर नामक कूश्रुत ज्ञान कहा है, जो सदा उद्घाटित रहता है और स्पर्शन इन्द्रिय जन्य कूमित ज्ञानपूर्वक होता है। अतः मितज्ञान पूर्वक होनेवाले समस्त श्रुतज्ञानमें अक्षरज्ञान अवस्य रहता है इसलिए अकलंकदेवने जो यह नियम किया है कि शब्दयोजना होनेसे ही श्रुतज्ञान होता है उसमें कोई विरोध नहीं आता। इत तरहके उपदेशको परम्परा पायी जातो है तथा युक्तिसे भी यह बात सिद्ध है।

इस प्रकार विद्यानन्दने भी अकलंकदेवके उक्त मतको अन्तमें आगम और

१. तत्त्वार्थ श्लो०, ए० २४१-२४२।

२. 'इत्यलं प्रपञ्चेन, 'श्रुतं राष्ट्रानुयोजनादेव' इत्यवधारणस्याकलङ्काभिप्रेतस्य कदाचिद् विरोधाभावात् तथा सम्प्रदायस्याविच्छेदाचुक्त्यनुग्रहाच सर्वमितपूर्वकस्यापि श्रुत-स्याचरज्ञानत्वं व्यवस्थितेः—तस्वाधंश्लो०, पृष्ठ २४२।

युक्तिके आधारपर ठीक बतलाया है। उनका कहना है कि शास्त्रोंमें कहा है कि प्रत्येक संसारी जीवके मित, श्रुत अथवा कुमित, कुश्रुत ज्ञान अवश्य रहते हैं। यहाँ तक कि सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीवके भी, जिसके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय है, स्पर्शन इन्द्रियसे होनेवाले कुमितज्ञानपूर्वक कुश्रुतज्ञान भी होता है। उस कुश्रुतज्ञानका नाम लब्ध्यक्षर है और वह ज्ञान सदा विकसित रहता है, कभी भी उसका लोप नहीं होता। इसका यह मतलब हुआ कि लब्धिक्पमें अक्षरज्ञान प्रत्येक जीवमें वर्तमान रहता है। अतः श्रोत्रेन्द्रिय अथवा अन्य इन्द्रियोंसे होनेवाले मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञानमें अक्षरज्ञान अवश्य रहता है। इसलिए शब्द-योजनासहित ज्ञान ही श्रुतज्ञान है।

पूर्वाचारोंके वचनोंका अनुशीलन करनेसे भी इसी बातकी पृष्टि होती है। प्रथम तो तत्त्वार्थसूत्रकार ने ही श्रुतज्ञानके भेद अंग और अंगबाह्य बतलाये हैं, ये दोनों भेद शब्द और तज्जन्य ज्ञानकी अपेक्षा ही होते हैं। दूसरे पूज्यपाद ने श्रुतज्ञानका व्याख्यान करते हुए श्रुतको अनादिनिधन बतलाया है तथा उसके अपौरुषेय होनेका निराकरण किया है; (क्योंकि मीमांसक वेदको अपौरुषेय मानते हैं) और श्रुतपूर्वक श्रुतका उदाहरण देते हुए लिखा है कि जैसे किसीने 'घट' शब्द सुना, फिर आंखोंसे घटको देखा, उसके पश्चात् 'यह घट हैं' ऐसा जाना फिर यह घट पानी भरनेके काम आता है ऐसा जाना। ये सब भी इसी बातकी पृष्टि करते हैं। तीसरे समन्तभद्र स्वामीने श्रुतको 'स्याद्वाद' शब्दसे कहा है। और जो अनेकान्तका प्रतिपादन करता है उसे स्याद्वाद कहा है। इससे भी इसी बातकी पृष्टि होती है कि श्रुतज्ञानमें शब्दको प्रधानता है। श्रवेताम्बर परम्परामें तो श्रुतज्ञानमात्र शब्दज ही होता है।

श्रुतज्ञानके विषयमें श्रेताम्बर मान्यता—श्वेताम्बर साहित्यमें श्रुतज्ञानकी चर्चा विस्तारसे की गयी है। जिनभद्रगणिका विशेषावश्यक भाष्य इस दृष्टिसे उल्लेखनीय है। गणिजीने श्रुतज्ञानको मितज्ञानका हो एक भेद माना है। इन्द्रिय और मनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला सब ज्ञान मितज्ञान हो है। केवल परोपदेश और आगमके वचनोंसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानविशेष श्रुतज्ञान है। आचार्य सिद्धसेन

१. 'श्रुतं मतिपूर्वं दयनेकदादशमेदम् ॥२०॥' त० स्०१ ४०।

२. सर्वा० सि० स्० १-२०।

३. 'स्यादादकेवलज्ञाने'-म्रा० मी० का० १०५।

४. 'मश्मेश्रो चेव सुयं' -विशे० भा० गा० ८६।

कृत मानी जानेवाली निश्चय द्वानिशिकामें तो श्रुतको मितसे भिन्न मानना व्यर्थ ही बतलाया है। किन्तु सैद्धान्तिक पक्ष इस मतको मान्य नहीं करता। वह श्रुत-ज्ञानको मितज्ञानसे भिन्न तो मानता है, किन्तु उसे मितका ही एक रूपान्तर मानता है। विशेष इस प्रकार है—

मित और श्रुतमें भेद बतलाते हुए विशेषावश्यक भाष्यकार लिखते हैं— मितिका लक्षण जुदा है और श्रुतका लक्षण जुदा है; मित कारण है श्रुत उसका कार्य है, मितिक भेद जुदे हैं और श्रुतके भेद जुदे हैं, श्रुतज्ञानकी इन्द्रिय केवल श्रोत्र है और मितिज्ञानकी इन्द्रियों सभी हैं, मितिज्ञान मूक है, श्रुत वाचाल है, इत्यादि कारणोंसे मिति और श्रुतमें भेद है।

इन्द्रिय और मनकी सहायतासे शब्दानुसारी जो ज्ञान होता है, जो कि अपनेमें प्रतिभासमान अर्थका प्रतिपादन करनेमें समर्थ होता है, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। आशय यह है कि 'घट' शब्दको सुनकर घट अर्थके साथ उसकी संगति करनेपर जो अन्तरंगमें 'घट' 'घट' शब्दोल्लेखसे सहित ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रुतज्ञान है। शब्दोल्लेखसहित उत्पन्न हुआ यह ज्ञान अपनेमें प्रतिभासमान अर्थके प्रतिपादक शब्दको उत्पन्न करता है और उससे दूसरे श्रोताको बोध होता है। अर्थात् श्रुतज्ञानके द्वारा ज्ञाता स्वयं भी जानता है और उससे दूसरोंको भी ज्ञान कराता है। तथा इन्द्रिय और मनके निमित्तसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है जो कि शब्दानुसारी नहीं होता, उसे मतिज्ञान कहते हैं।

शंका-यदि शब्दोल्लेखसहित ज्ञानको श्रुतज्ञान और शेपको मितज्ञान मानते हैं तो केवल अवग्रह ही मितज्ञान हो सकेगा, ईहा, अपाय, आदि मितज्ञान नहीं कहे जा सकेंगे; क्योंकि उनमें शब्दका उल्लेख पाया जाता है।

समाधान-उक्त शंका ठीक नहीं है, क्योंकि यद्यपि ईहा वगैरह ज्ञान भी शब्दोल्लेख सहित होते हैं; किन्तु वे शब्दानुसारी ज्ञान नहीं हैं, जो शब्दोल्लेख सहित ज्ञान शब्दानुसारी होता है, वही श्रुतज्ञान होता है।

शंका-यदि शब्दानुसारी ज्ञानको श्रुतज्ञान मानते हैं तो एकेन्द्रियोंके श्रुत-

१. 'वैयर्थातिप्रसंगाभ्यां न मत्यभ्यधिकं श्रुतम् ॥१६॥'

२. वि० भा० गा० ६७।

३. 'इंदियमगोणिमित्तं जं विग्णाणं सुयाणुतारेणं। नियमत्थुत्तिसमत्थं तं भावसुयं महें सेसं॥१००॥' विशे० भा०।

कान नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें शब्दानुसारीपना नहीं है। किन्तु आगममें एकेन्द्रियोंके श्रुतज्ञान माना है ?

समाधान—-द्रव्यश्रुत ( शब्द ) के अभावमें भी एकेन्द्रियोंके भावश्रुत मानना चाहिए। अर्थात् यद्यपि एकेन्द्रियोंके द्रव्यश्रुत नहीं होता फिर भी ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम रूप भावश्रुत होता है।

इस तरह मित और श्रुतका लक्षण भिन्न-भिन्न होनेसे मित और श्रुतमें भेद है। तथा मितपूर्वक ही श्रुत होता है इसलिए भी मित और श्रुत भिन्न-भिन्न हैं।

शंका—दूसरेसे शब्द सुनकर जो मितज्ञान उत्पन्न होता है वह तो श्रुत-पूर्वक है; क्योंकि आपने शब्दको श्रुत कहा है। अतः श्रुतपूर्वक भी मितज्ञान होता है।

समाधान—दूसरेसे शब्द सुनकर जो मितज्ञान उत्पन्न होता है वह द्रव्य-श्रुतसे उत्पन्न होता है; क्योंकि शब्द केवल द्रव्यश्रुत है, भावश्रुत उसका कारण नहीं है। अतः मित भावश्रुतपूर्वक नहीं होता। द्रव्यश्रुतपूर्वक होता है तो होओ, उसके होनेसे कोई दोष नहीं आता।

तथा मितज्ञान और श्रुतज्ञानमें इन्द्रिय भेद भी है। क्यों कि श्रीत्रेन्द्रियके द्वारा होने वाले ज्ञानको हो श्रुतज्ञान कहते हैं। किन्तु 'श्रीत्रेन्द्रियके द्वारा होने वाले ज्ञानको श्रुत ही कहते हैं' ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्यों कि श्रीत्रेन्द्रियके द्वारा होनेवाला ज्ञान मितज्ञान भी हो सकता है। उनमें जो ज्ञान शब्दानुसारी होता है वही श्रुत है। तथा श्रीत्रेन्द्रिय और शेष इन्द्रियोंके द्वारा जो ज्ञान होता है वह मित है किन्तु इतना विशेष है कि चक्षु आदि शेष चार इन्द्रियोंके में जो श्रुतानुसारी शब्दोल्लेखसिहत ज्ञानरूप अक्षर लाभ होता है वह भी श्रुतज्ञान है।

शंका — इस तरह तो श्रुतज्ञान और मितज्ञान दोनों ही सब इन्द्रियों के निमित्तसे हुए कहे जायेंगे। फिर दोनों में इन्द्रियमेंद कैसे रहा?

समाधान—अपका कहना ठीक है, किन्तु यद्यपि शेष इन्द्रियोंके द्वारा बाया होनेसे उस अक्षरलाभको शेष इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली उपलब्धि कहा बाता है, फिर भी चूँकि वह शब्दात्मक है अतः वह श्रोत्रे न्द्रियके ही ग्रहण योग्य होता है। इसलिए वास्तवमें वह श्रोत्रे न्द्रियके द्वारा होनेवाली उपलब्धि ही है। और ऐसा होनेसे वास्तवमें श्रुतज्ञान श्रोत्र इन्द्रियके निमित्तसे हो होता है किन्तु मितज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय तथा शेष सब इन्द्रियोंके निमित्तसे होता है। सारांश यह है कि शब्दका अनुसरण करके जो मितिविशेष उत्पन्न होते हैं वह सब अनुतज्ञान ही है। और जो शब्दका अनुसरण न करके वस्तुतत्त्वका अवस्रोकन करनेसे स्वयं ही मितिविशेष उत्पन्न होते हैं वह शुद्ध मिति-ज्ञान है।

कुछ व्याख्याता ऐसा मानते हैं कि जो मितिविशेष शब्दानुसारी होते हुए भी शब्दकी प्रवृत्तिसे रहित हैं और केवल हृदयमें ही स्फुरित होते हैं वे मितिज्ञान ही हैं। किन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है; क्योंकि ऐसा माननेसे भावश्रुतके अभावका प्रसंग उपस्थित होगा। मितिज्ञान और श्रुतज्ञानके द्वारा जाने गये पदार्थों में-से जो पदार्थ कहे जानेके योग्य हैं वह भावश्रुत है। अर्थात् अन्तर्विकल्पमें तैरते हुए जो पदार्थ भाषणके योग्य हैं, भले ही उनका कथन न किया जाये, किन्तु भाषणके योग्य होनेसे वे भावश्रुत हैं। अतः मितिज्ञानके द्वारा जाने गये अनिभलाष्य अर्थ भाषणके अयोग्य होते हैं अतः वे भावश्रुत नहीं हैं। किन्तु जो भाषणके योग्य हैं, भले ही उनका कथन न किया जाये, फिर भी विकल्पमें प्रतिभासित ऐसे सब अर्थ भावश्रुत कहे जाते हैं।

सारांश यह है कि जो घटादि पदार्थ कथन करनेके योग्य होते हुए भी शब्दानुसारी न होनेसे श्रुतज्ञानमें उपयुक्त जीवोंके द्वारा कथन नहीं किये जाते, तथा
जो अर्थपर्याय रूप होनेसे वाचक शब्दके अभावसे कथन करनेके अयोग्य हैं, ऐसे
अर्थ जिस जानमें प्रतिभासित हों, वह मितज्ञान है, श्रुतज्ञान नहीं है, क्योंकि
ऐसा जो ज्ञान कथन करनेके योग्य वस्तुको विषय करता है वह तो शब्दानुसारी नहीं है और जो कथन करनेके अयोग्य वस्तुओंको विषय करता है वह
भाषणके अयोग्य है।

इस तरह पूर्वोक्त प्रकार से केवल कथन करने योग्य अर्थको ही विषय करनेके कारण जितना भी श्रुतज्ञान है सब शब्दका परिणाम है। शब्दसे यहाँ परोपदेशरूप शब्द तथा ग्रन्थरूप शब्द लिया गया है। उससे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान शब्द परिणाम रूप होता ही है। किन्तु मतिज्ञान शब्द परिणामरूप भी

१. "जे श्रक्खराणुसारेण मईविसेसा तयं सुयं सन्वं। जे उण सुयनिरवेक्खा सुद्धं चिय तं मङ्ग्राणं॥" ॥१४४॥ विशे० भा०।

२. विशे० भा०, गा० १४५।

३. "एवं थिए परिणा मं सुदनाणं उभयहा मश्त्राणं। जं भिन्नसहावाहं ताहं तो भिन्न-रूबाहं ॥१५०॥"—विशे० भाष्य।

होता है और अ-शब्द परिणामरूप भी होता है; क्योंकि वह भाषण के योग्य अर्थको भी विषय करता है और भाषण के अयोग्य अर्थको भी विषय करता है। अतः शब्दकी अपेक्षा न करके अपनी बुद्धिसे ही विकल्पित कथन योग्य पदार्थों के व्विन परिणाम मितज्ञानमें भी पाया जाता है। किन्तु जिस मितज्ञानका विषय अनिभलाप्य (कथन करनेके अयोग्य) पदार्थ होता है उसमें घ्विन परिणाम नहीं पाया जाता; क्योंकि अनिभलाप्य पदार्थोंको स्वयं जानकर भी, उनके वाचक शब्दोंके न होनेसे न तो उनका अन्तिविकल्प होता है और न दूसरोंके प्रति उनका कथन किया जा सकता है।

उक्त विवेचनका सार यह है कि पुस्तक आदिमें अंकित लिपिरूप अक्षर और मुखसे उच्चारित शब्दरूप अक्षरको द्रव्यश्रुत कहते हैं। चूँकि श्रुतज्ञान मितज्ञान-पूर्वक होता है इसलिए द्रव्यश्रुतसे अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान भी उत्पन्न होते हैं अर्थात् पुस्तकपर अंकित अक्षरोंको देखकर तथा शब्द सुनकर प्रारम्भमें तो अव-ग्रह आदि मितज्ञान ही होता है, किन्तु अक्षररूप होनेसे द्रव्यश्रुत मुख्यरूपसे श्रुतज्ञानका ही असाधारण कारण है। अतः श्रुतज्ञानका कारण होनेसे द्रव्यश्रुतका अन्तर्भाव श्रुतज्ञानमें ही किया जाता है। तथा द्रव्यश्रुत दूसरोंको ज्ञान करानेमें कारण है इसीसे श्रुतज्ञानको भी परप्रज्ञोधक माना जाता है।

इस स्वेताम्बर मान्यताके साथ दिगम्बर मान्यताका कोई विरोध लक्षित नहीं होता; क्योंकि दिगम्बर मान्यता भी श्रुतज्ञानको परार्थ-परप्रबोधक बतलाती है और उसके परार्थ होनेका कारण है श्रुतज्ञानका वचनात्मक होना। वचनात्मक श्रुत ही द्रव्यश्रुत है और ज्ञानात्मक श्रुत भावश्रुत है। यदि ज्ञानात्मक श्रुतमें अर्थात् श्रुतज्ञानमें अक्षरबोध न हो तो वह वचनात्मक श्रुतका रूप नहीं ले सकता। अतः जो ज्ञान शब्दसे जन्य है और शब्दका जनक है वही श्रुतज्ञान है। ऐसा ज्ञान बिना शब्दयोजनाके नहीं हो सकता। इसीसे अकलंकदेवने शब्दयोजना सहित ज्ञानको श्रुतज्ञान कहा है।

'शब्दयोजनासहित ज्ञान श्रुनज्ञान हो होता है' इस विषयमें दिगम्बर पर-म्पराके किसी पक्षको आपित्त नहीं है। किन्तु 'शब्दयोजनासहित ज्ञान ही श्रुत-ज्ञान होता है' इस विषयमें एक पक्षको आपित है, जिसका निर्देश आचार्य विद्या-नन्दके द्वारा किये गये अकलंकदेवके उक्त मतके विरोधमें मिलता है। किन्तु वह आपित्त केवल दृष्टिभेदका परिणाम है, उसमें विशेष तथ्य नहीं है, यह बात भी विद्यानन्दके द्वारा किये गये अकलंक देवके समर्थनसे स्पष्ट हो जाती है। इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त है—एक मनुष्य बार-बार हाथको मुँहके पास ले जाता है। उसको देखनेवाले मनुष्यको उसकी इस क्रियाका अवग्रह आदि ज्ञान होता है। फिर 'यह भूखा है, भोजन करना चाहता है' इस प्रकारका श्रुतज्ञान होता है। फिर 'यह भूखा है, भोजन करना चाहता है' इस प्रकारका श्रुतज्ञान होता है। दिगम्बर परम्पराके एक पक्षके अनुसार यह श्रुतज्ञान शब्दजन्य नहीं है किन्तु संकेतजन्य है। इसीसे उसे अनक्षरात्मक श्रुत कहा जाता है। परन्तु श्वेताम्बर-परम्पराके अनुसार चूँकि श्रुतज्ञानमात्रमें शब्द निमित है। इसिलए इस श्रुतज्ञानमें भी शब्द निमित है। उनका कहना है कि भूखा मनुष्य गूँगा होनेके कारण अथवा अन्य किसी कारणसे बोल न सकनेके कारण 'मैं भूखा हूँ, भोजन करना चाहता हूँ' दर्शकोंको यह शब्दार्थज्ञान करानेके लिए मुँहके पास हाथ ले जाता है। अतः चूँकि शब्दके द्वारा कही जानेवाली बातको ही वह हाथकी चेष्टाके द्वारा प्रकट करता है, इसिलए उसको वह चेष्टा शब्दार्थ रूप ही है। अतः शब्दकी तरह ही श्रुतज्ञानका कारण होनेसे उसका अन्तर्भाव भी श्रुतमें हो होता है।'

उक्त चर्चापर और भी अधिक प्रकाश डालनेके लिए श्वेताम्बर परम्परामें जो श्रुतज्ञानके अक्षररूप और अनक्षर रूप भेद किये हैं, उनका निरूपण किया जाता है। अक्षरके तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और लब्ब्यक्षर। विभिन्न लिपियोंमें अंकित आकाररूप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं। मुखसे उच्चारित अक्षरोंको व्यंजनाक्षर कहते हैं। अक्षरके लाभको लब्ब्यक्षर कहते हैं। अर्थात् श्रुतज्ञानका उपयोग और श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम इन दोनोंको लब्ब्यक्षर कहते हैं। इनमें-से संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर तो द्रव्यश्रुत हैं और लब्ब्यक्षर मावश्रुत है। यह लब्ब्यक्षर श्रुतज्ञान किसीको प्रत्यक्षपूर्वक होता है और किसीको अनुमानपूर्वक होता है।

शंका—आप अक्षरके लाभको लब्ध्यक्षर कहते हैं। सो पुरुष, घट, पट आदि शब्दोंके ज्ञानरूप अक्षरका लाभ संज्ञी जीवोंके तो हो सकता है, किन्तु असंज्ञी जीवोंके नहीं हो सकता; क्योंकि अक्षरका लाभ परोपदेशपूर्वक होता है और जिनके मन नहीं है उनके परोपदेशपूर्वक अक्षर लाभ नहीं हो सकता। शायद आप कहें कि असंज्ञी जीवोंके लब्ध्यक्षर श्रुतज्ञान नहीं बनता तो मत बनो, किन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि आगममें एकेन्द्रिय आदि असंज्ञी जीवोंके भी लब्ध्यक्षर श्रुत कहा है। और अक्षरलाभके बिना श्रुतज्ञान सम्भव नहीं है।

समाधान—संज्ञासर और व्यंजनासरका लाभ परोपदेशपूर्वक होता है, किन्तु लब्ध्यक्षर क्षयोण्डाम और इन्द्रिय ब्रादिके निमित्तसे होता है, ब्रतः वह ब्रसंज्ञी जीवोंके हो सकता है। यहाँ मुख्यता लब्ध्यक्षरकी है, न कि संज्ञाक्षर ब्रोर व्यंजनाक्षरकी; क्योंकि यह श्रुतज्ञानका अधिकार है।

वतः एकेन्द्रिय आदिके भी लब्ध्यक्षर श्रुत होता है। प्रत्येक अकार कादि वक्षर स्वपर्याय और परपर्यायके भेदसे अनेक प्रकारका है। आशय यह है कि तीनों लोकोंमें परमाणु, आकाश वगैरह जितने द्रव्य हैं, जितने वर्ण (अक्षर) हैं और जितने उन वर्णों के वाच्य अर्थ हैं, उन सबकी मिलकर जितनी पर्यायराशि होती हैं उतनी ही पर्यायराशि प्रत्येक अकारादि अक्षरकी है। उस पर्यायराशिमें-से कुछ स्वपर्याय हैं जिनकी संख्या अनन्त है, और शेष अनन्तानन्त गुणी परपर्याय है। उदाहरणके लिए, कल्पना कीजिए कि सर्वद्रव्यपर्याय राशिका प्रमाण एक लाख है, और सब पदार्थीका प्रमाण एक हजार है। उन एक हजार पदार्थीमें-से एक अकार पदार्थको स्वपर्याय केवल सौ हैं जो कि सत्स्वरूप हैं, और शेष सब यानी सी कम एक लाख परपर्याय हैं, जो नास्ति स्वरूप हैं। इसी तरह इकार आदि प्रत्येक पदार्थको स्वपर्याय और परपर्याय जाननी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि स्वपर्याय कीन हैं और परपर्याय कीन हैं ? उदात्त, अनुदात्त, सानुनासिक, निर-नुनासिक आदि जो पर्याय अकारादि अक्षरकी अपनी हैं, तथा जो पर्याय अकारा-दिके साथ अन्य वर्णका संयोग होनेसे होती हैं वे सब उसकी स्वपर्याय हैं, वे स्व-पर्याय अनन्त हैं क्योंकि उस एक अकारादि अक्षरके वाच्य द्रव्य अनन्त हैं। अतः उस अकारादि अक्षरमें उन अनन्त द्रव्योंको कथन करनेकी भिन्न-भिन्न अनन्त शक्तियां हैं। यदि ऐसा न माना जायेगा तो उस अकारादि अक्षरके सब बाच्य एक रूप हो जायेंगे क्योंकि वे एकरूप वर्णके वाच्य हैं। शेष इकार आदि सम्बन्धी तथा घट-पट आदि सम्बन्धी जो पर्यायें हैं वे अकारकी परपर्याय हैं, क्योंकि उन सब पर्यायोंका 'अ'में अभाव है, अतः वे पर्यायें नास्तिरूप हैं। इसी तरह इकार आदि अक्षरोंको भी स्वपर्याय और परपर्याय समझनी चाहिए।

शंका—यदि अकारसे भिन्न इकार, घट, पट आदिकी पर्यायों के कहते हैं तो वे परपर्यायें अकारकी कैसे हैं ? और यदि वे अकारकी ही पर्यायें हैं तो उन्हें घटादि की परपर्यायें क्यों कहते हैं ?

समाधान—यतः अकार, इकार आदि अक्षरोंमें घटादि पर्यायोंका अस्तित्व नहीं है, इसलिए उन्हें परपर्याय कहा है। किन्तु वे सब परपर्यायें नास्तित्वरूपसे तो अकारसे सम्बद्ध हो हैं और इस दृष्टिसे वे भी अकारकी स्वपर्यायें हैं, किन्तु अस्तित्वरूपसे घटादि पर्यायें घटादिमें ही रहती हैं। इसलिए वे अक्षरकी पर-पर्याय कही जातो हैं। वस्तुका स्वरूप दो प्रकारका है—एक अस्तित्वरूप और दूसरा नास्तित्वरूप। अतः जो पर्याय जिस वस्तुमें अस्तित्वरूपसे रहती है, वह उसकी स्वपर्याय कही जाती है और जो पर्याय जिस वस्तुमें नास्तित्वरूपसे रहती है, वह उसकी परपर्याय कही जाती है। यहाँ 'स्व' और 'पर'शब्द केवल निमित्तभेदको बतलाते हैं। अतः अक्षरमें घटादिपर्यायोंका अस्तित्व नहीं है. इसलिए उन्हें परपर्याय कहा है। किन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि वे पर-पर्याय अक्षरसे सर्वथा असम्बद्ध हैं ? नास्तित्वरूपसे ये पर्यायें अकारके साथ सम्बद्ध हैं। यदि घटादि पर्यायोंका नास्तित्वकासे बक्षरके साथ सम्बन्ध नहीं माना जायेगा तो उन पर्यायोंका अक्षरमें अस्तित्व मानना पड़ेगा; क्योंकि अस्तिस्व और नास्तित्व धर्म परस्परमें व्यवच्छेदरूप हैं, जहाँ जिसका अस्तित्व नहीं होता वहाँ उसका नास्तित्व होता है और जहाँ जिसका नास्तित्व नहीं होता वहाँ उसका अस्तित्व होता है। अतः प्रत्येक वस्तु स्वरूपको अपेक्षा हो सत है। इसलिए प्रत्येक वस्तुमें स्वरूपके क्रीवा अन्य समस्त पररूपोंका अभाव पाया जाता है। वह पररूपोंका अभाव भी उम वस्तुका स्वधर्म ही है; क्योंकि उसके बिना वत्तुका वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता। वस्तुका वस्तुत्व दो बातोंपर कायम है-स्वरूपका ग्रहण और पररूपोंका त्याग। अतः समस्त द्रव्योंकी जितनी पर्यायें होती हैं उतनी ही प्रत्येक अक्षरको पर्याय हैं। यह बात केवल अक्षरके विषयमें हो नहीं है, किन्तू लोकमें वर्तमान जितनी भी वस्तुएँ हैं उन सबके विषयमें समझना चाहिए। किन्तु यहाँ अक्षरकी चर्चा है इसलिए यहाँ उसीकी पर्याय राशि बतलायी है।

अक्षरको उस पर्यायराशिमें कुछ स्वपर्यायं हैं और शेष परपर्यायें हैं, जो वस्तुएँ अभिलाप्य हैं वे सब अक्षरके द्वारा कही जाती हैं। अतः उन अभिलाप्य वस्तु शोंको कथन करतेको शक्तिरूप सभो पर्यायें अक्षरको स्वपर्यायें हैं, शेष जो अनिभलाप्य हैं वे परपर्यायें हैं। चूंकि अनिभलाप्य बस्तु ओंके अनन्तवें भाग अभिलाप्य वस्तु हैं, इसलिए अकारादि धर्णोंको स्वपर्यायें थोड़ी हैं, और परपर्यायें अनन्तगणी हैं।

इस तरह अपनी समस्त पर्याय प्रमाण अक्षरका अनन्तवां भाग केवलीके सिवा समस्त जोवोंके सदा उद्घाटित रहता है, कभी भी आवृत नहीं होता। उसके तीन भेद हैं—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। सबसे जघन्य अक्षरका अनन्तवां भाग पृथिवो आदि एकेन्द्रिय जीवोंके होता है। उत्कृष्टसे आवरण होनेपर भी यह कभी आच्छादित नहीं होता। आगे विशुद्धि होनेपर छीन्द्रिय आदि जीवोंके क्रमसे यह बढ़ता है।

उत्कृष्ट अक्षरका अनन्तर्वा भाग सम्पूर्ण श्रुतज्ञानियोंके होता है। एकेन्द्रिय और सम्पूर्ण श्रुतज्ञानियोंके मध्यवर्ती जीवोंके मध्यम अक्षरका अनन्तर्वा भाग होता है।

शंका--सम्पूर्ण श्रुतज्ञानीके अक्षरका अनन्तवां भाग श्रुतज्ञान कैसे हो सकता है ? उसको तो सम्पूर्ण श्रुतज्ञानाक्षर होना चाहिए।

समाधान—आपका कहना ठीक है, किन्तु केवलाक्षरकी अपेक्षासे ही सम्पूर्ण श्रुतज्ञानीके अक्षरका अनन्तवाँ भाग बतलाया है; क्योंकि सामान्य अक्षरकी विवक्षा होनेपर केवलाक्षरकी अपेक्षासे सम्पूर्ण श्रुतज्ञानाक्षर अनन्तवाँ भाग है। और ऐसा होना उचित ही है; क्योंकि केवलज्ञानकी स्वपर्यायोंसे श्रुतज्ञानकी स्वपर्याय अनन्तवें भाग हैं।

यह अक्षर श्रुतज्ञान है। रेवासोच्छ्वास, श्रूकना, खाँसना, जंमाई आदिके शब्द अनक्षर श्रुत है; क्योंकि वह केवल शब्दूमात्र है, अक्षररूप नहीं है। किसी मनुष्यके दीर्घश्वासका शब्द सुनकर 'यह शिकमें है' इन प्रकारका श्रुतज्ञान होता है। यह श्रुतज्ञान शब्दसे उत्पन्न होनेपर भी अक्षररूप शब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसे अनक्षर श्रुत कहते हैं।

इस तरह क्वेताम्बर परम्परामें भी श्रुतज्ञानके अक्षररूप और अनक्षररूप भेद हैं, किन्तु वे दोनों ही शब्दज हैं। अन्तर केवल इतना है कि अक्षररूप श्रुतज्ञान अक्षरात्मक शब्दसे उत्पन्न होता है और अनक्षर रूप श्रुतज्ञान अन-क्षररूप शब्दसे जन्य होता है। किन्तु दिगम्बर परम्परामें शब्दज श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक श्रुत और लिंगज श्रुतज्ञानको अनक्षरात्मक श्रुत माना गया है, परन्तु यह स्पष्ट है कि श्रुतज्ञानमें शब्दकी ही प्रधानता है यह बात दिगम्बर परम्परा-को भी इष्ट है। दिगम्बर जैन आगमिक परम्पराके मान्य ग्रन्थ श्रो गोमट्टसार ( जीवकाण्ड )में श्रुतज्ञानका वर्णन प्रारम्भ करते हुए कहा है--'णियमेणिह सद्दर्ज पमुहं।। ३१५।। इसका व्याख्यान करते हुए टीकाकारने लिखा है कि-"श्रुतज्ञानके प्रकरणमें शब्दज अक्षरात्मक और लिंगज अनक्षरात्मक भेदोंमें-से वर्ण-पद-वाक्यात्मक शब्दसे जनित श्रुतज्ञानकी ही प्रधानता है; क्योंकि देन-लेन, पठन-पाठन आदि सब व्यवहारोंका वही मूल है। यद्यपि लिंगज अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीवोंके होता है फिर भी व्यवहारोंमें अनुपयोगी होनेसे वह अवधान है। तथा जो 'श्रूयते' अर्थात् श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसे श्रुत अथवा शब्द कहते हैं। और शब्दसे उत्पन्न अर्थज्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं" इस व्युत्पत्तिसे भी अक्षरात्मक श्रुतज्ञानकी ही प्रधानता स्पष्ट होती है।

१. 'कसिसमं नीसिम्भं निच्छूढं खासिम्भं च खीम्रं च। निस्सिषियमणुसारं मणक्सरं झेलियाईणं' ॥५०१॥–वि० भा०।

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि दिगम्बर परम्परामें, जिस अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानको लिंगज कहा है, वह भो श्वेताम्बर परम्परामें शब्दज हो है, किन्तु वह वर्ण-पद-वाक्यात्मक शब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए उसे अनक्षरात्मक कहते हैं। दिगम्बर भी उसे इसीलिए अनक्षरात्मक कहते हैं कि वह वर्ण-पद-वाक्यात्मक शब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ; क्योंकि वे भो वर्ण-पद-वाक्यात्मक शब्दसे उत्पन्न श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक कहते हैं। किन्तु जो श्रुतज्ञान वर्ण-पद-वाक्यात्मक शब्दसे उत्पन्न श्रुतज्ञानको अक्षरात्मक कहते हैं। किन्तु जो श्रुतज्ञान वर्ण-पद-वाक्यात्मक शब्दसे उत्पन्न नहीं हुआ, पर अनक्षररूप शब्दसे ही उत्पन्न हुआ है, उसे तो अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानमें ही शामिल करना होगा।

अब प्रश्न केवल उन श्रुतज्ञानोंका रह जाता है जो शब्दज नहीं हैं। श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार ऐसा कोई श्रुतज्ञान हो नहीं है जो शब्दज न हो। तथा अकलंकदेवके अनुसार मो शब्दयोजना होनेसे हो ज्ञान श्रुत-ज्ञान होता है। तत्त्वार्थवार्तिकमें भो श्रुतज्ञानका विषय बतलाते हुए अकलंक-देवने लिखा है—-'श्रुत भो शब्दिलंग है और केवल संख्यात है, जब कि द्रव्य-पर्याय असंख्यात और अनन्त हैं। अतः श्रुतज्ञान उन सबको विशेषाकारसे विषय नहीं कर सकता। कहा भी है—-अनिभलाप्य पदार्थोंके अनन्तवें भाग-पदार्थ अभिलाप्य हैं। और अभिलाप्य पदार्थोंका अनन्तवां भाग श्रुतमें निबद्ध होता है।'

अब प्रश्न यह होता है कि यदि श्रुतज्ञान शब्दज ही है तो एकेन्द्रिय आदि जीवोंके श्रुतज्ञान कैसे होता है? तथा पंचेन्द्रियोंके श्रोत्रेन्द्रियके सिवा अन्य इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान कैसे हो सकेगा?

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों परम्पराओं में एकेन्द्रिय आदि जीवों के लब्ध्य-धर नामका श्रुतज्ञान माना है, जिसका उल्लेख पहले कर आये है। यह श्रुतज्ञान सदा सब जीवों के उद्घाटित रहता है, कभो भी आवृत नहीं होता। श्वेताम्बर-परम्परामें यह लब्ध्यक्षर श्रुतज्ञान सक्षरात्मक श्रुतज्ञान माना जाता है; क्योंकि उनके यहाँ लब्ध्यक्षर भी अक्षरका हो एक भेद है। परन्तु दिगम्बर परम्परामें इसे अनक्षरात्मक श्रुत माना जाता है। क्योंकि दिगम्बर-परम्परामें श्रुतज्ञानके अक्षर नामक भेदसे अक्षर श्रुतज्ञान आरम्भ होता है, इसीसे अक्षरके पूर्ववर्ती पर्याय और पर्याय समास नामक श्रुतज्ञान सनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहे जाते हैं, और पर्याय श्रुतज्ञानका नाम ही लब्ध्यक्षर है। यह श्रुतज्ञानावरणका मात्र क्षयोपश्चम रूप

१. 'श्रुतमि शब्दलिक्षम् । शब्दाश्च संख्येया एव, द्रव्यपर्यायाः पुनः असंख्येया-नन्तमेदाः, न ते सर्व विशेषाकारेण तैर्विषयीक्रियन्ते । उन्तं च— "प्रणविणिज्जा भावा अणंतभागो दु अण्यिलप्याणं । प्रणविणिज्जाणं पुण अणंतभागो सुदणिबद्धो ॥''—तस्वा० वा०, पृ० ६० । अथवा अर्थग्रहणकी शक्तिरूप होता है, और इसके ऊपर वृद्धि होनेसे ही अक्षर श्रुतज्ञान होता है। अतः इस लब्ध्यक्षर श्रुतज्ञानमें भी अक्षरके अनन्तवें भाग-का क्षयोपशम अवश्य रहता है और वह अक्षरका ही पर्यायरूप है इसीसे इसे लब्ध्यक्षर और पर्याय श्रुतज्ञानके नामसे पुकारा जाता है। इसीपर-से विद्यानन्दने यह निष्कर्ष निकाला है—सर्वत्र श्रुतज्ञानमें अक्षरज्ञान अवश्य रहता है और इसलिए 'शब्दयोजनासे ही श्रुतज्ञान होता है' अकलंकदेवके इस कथनमें कोई बाधा नहीं है।

पंचेन्द्रियोंको भी जो श्रोत्रइन्द्रियके सिवा अन्य इन्द्रियजन्य मितज्ञानपूर्वक श्रुतज्ञान होता है. उसमें भी शब्दयोजना अवश्य रहती है। वह शब्दयोजना चाहे बाह्ममें हो अथवा अभ्यन्तरमें हो। अतः श्रुतज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानरूप भी है और शब्दरूप भी है। उससे ज्ञाता स्वयं भी जानता है और दूसरोंको भी ज्ञान कराता है। इसीके द्वारा ज्ञानका प्रकाश फैलता है। इसीके द्वारा पूर्वज तीर्थंकरों और ऋष्योंका ज्ञान प्रवाहित होता है। कोई इसे श्रुत कहता है, कोई श्रुति कहता है, कोई आगम कहता है, कोई वेद कहता है। ये सब विविध महापुरुषोंके मुखसे सुने गये अथवा उनके द्वारा जाने गये ज्ञानकी धाराके प्रतीक हैं।

# श्रुतज्ञानके श्वेताम्बर सम्मत भेद

द्वेताम्बर परम्परामें श्रुतज्ञानके चौदह भेद बतलाते हैं जो इस प्रकार है— अक्षरश्रुत, अनक्षरश्रुत, संज्ञीश्रुत, असंज्ञीश्रुत, सम्यव्श्रुत, मिण्याश्रुत, सादिश्रुत, अनादिश्रुत, सपर्यवसितश्रुत, अपर्यवसितश्रुत, गमिकश्रुत, अगमिकश्रुत, अंग-प्रविष्ट, अनंगप्रविष्ट। इन चौदह भेदोंमें-से आदिके रो भेद—अक्षरश्रुत, अनक्षर-श्रुत और अन्तके दो भेद अंगप्रविष्ट, अनंगप्रविष्ट, (अंगबाह्य) दिगम्बर परम्परामें

१. "शब्दानुयोजनादेव श्रुतमंत्रं न बाध्यते। 

शानशब्दाद्विना तस्य शक्तिरूपादसंमवात् ॥१११॥ 
लब्ध्यचरस्य विद्यानं नित्योद्वाटनविग्रहम्। 
श्रुताञ्चानेऽपि हि प्रोक्तं तत्र सर्वज्ञघन्यके॥११२॥ 
स्वर्शनेन्द्रियमात्रोत्थे मत्यद्याननिमित्तकम्। 
ततोऽचरादिविद्यानं श्रुते सर्वत्र सम्मतम् ॥११३॥ 
नाकलंकवचोवाधा संभवत्यत्र जातुचित्। 
तादृशः संप्रदायस्याविच्छेदायुक्त्यनुग्रहात्॥११४॥'' 
—त० श्लो० वा०, प० २४१।

२. विशे० भा०, गा० ४४४।

मी हैं। शेष भेद भी प्रायः ऐसे नहीं हैं जो दिगम्बर परम्पराको मान्य न हो सकें, किन्तु उन भेदोंका उल्लेख दिगम्बर साहित्यमें नहीं है। चूँकि ये भेद श्रुतजानसम्बन्धो विविध बातोंपर प्रकाश हाउते हैं अतः उनका स्वरूप यहाँ दिया
जाता है। अक्षर वर्णको कहते हैं। उसके तीन भेद हैं—संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर और
लब्ध्यक्षर। आकाररूप अक्षरको संज्ञाक्षर कहते हैं। उच्चारित शब्दको व्यंजनाक्षर कहते हैं। और अक्षरको लब्बिको लब्ध्यक्षर कहते हैं। अर्थात् इन्द्रिय और
मनके निमित्तसे जो श्रुतानुसारी ज्ञान होता है तथा जो अक्षरावरणकर्मका
क्षयोपशम होता है, उन दोनोंको लब्ध्यक्षर कहते हैं। इन तीन प्रकारके अक्षरोंमें
संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षर तो द्रव्यश्रुत हैं क्योंकि ये दोनों भावश्रुतमें कारण
होते हैं और लब्ध्यक्षर भावश्रुत हैं।

रांका—अक्षरलाभ परोपदेशपूर्वक होता है, अतः संज्ञां जीवोंको अक्षरलाभ हो सकता है, किन्तु मनरहित असंज्ञो जीवोंको अक्षरलाभ नहीं हो सकता; क्योंकि वे परोपदेशको ग्रहण नहीं कर सकते। और आगममें एकेन्द्रिय आदि असंज्ञो जीवोंक भी लब्ध्यक्षर श्रुतज्ञान कहा है।

उत्तर—संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षरका लाभ परोपदेशपूर्वक होता है किन्तु लब्ध्यक्षर क्षयोपशम और इन्द्रिय आदिके निमित्तसे होता है। अतः असंज्ञोजोवोंके लब्ध्यक्षरश्चृतज्ञानके होनेमें कोई विरोध नहीं आता। यहां श्वृतज्ञानका अधिकार होनेसे लब्ध्यक्षरको ही मुख्यता है संज्ञाक्षर और व्यंजनाक्षरकी मुख्यता नहीं है।

■प्रत्येक अकार आदि अक्षरकी अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं। उनमें अनन्त तो स्वपर्यायें हैं और शेष अनन्तानन्तगुणी परपर्यायें हैं। इन पर्यायों का कथन पहले किया गया है। सर्वार्यायपरिमाण अक्षरका अनन्तवाँ भाग, केवलीको छोड़-कर शेष सब जीवोंके सदा उद्घाटित रहता है। उसके तीन भेद है—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। सबसे जघन्य अक्षरका अनन्तवाँ भाग एकेन्द्रिय जीवोंके होता है। क्रमसे विश्वद्धि होनेपर दोइन्द्रिय आदि जीवोंके क्रमसे बढ़ता जाता है। दीर्घ श्वास छेना आदि अनेक्षरश्चत हैं क्योंकि किसीके दीर्घश्वासको सुनकर 'यह शोकमें है' इस प्रकारका श्रुतज्ञान होता है।

मनसहित जीवकं श्रुतज्ञानको संजीश्रुत कहते हैं और मनरहित जीवके श्रुत-ज्ञानको असंजीश्रुत कहते हैं। द्वादशांग तथा उससे सम्बद्ध श्रुतको सम्यक्-श्रुत कहते हैं और उसके मिवा अन्यश्रुतको मिथ्याश्रुत कहते हैं। अथवा सम्यर्दृष्टिके श्रुतज्ञानको सम्यक्श्रुत और मिथ्यादृष्टिके श्रुताज्ञानको मिथ्याश्रुत

१. विशे० भा०, गा० ४६४।

२. विशे० भा०, गा० ५०२।

कहते हैं। द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा द्वादशांगश्रुत अनादि और अनन्त है; क्योंकि जिन जीवोंने इस श्रुतको पढ़ा था, अथवा जो जीव वर्तमानमें इस श्रुतको पढ़ते. हैं, अथवा जो भविष्यमें पढ़ेंगे, उन जीवोंका कभी नाश नहीं होता। अतः जीवद्रव्यके अनादि अनन्त होनेसे, उसकी पर्यायरूप श्रुत भी उससे अभिन्न होनेके कारण अनादि अनन्त है। और पर्यायाधिकनयकी अपेक्षा श्रुत सादि और सान्त है; क्योंकि श्रुतज्ञानी जीवोंका उपयोग निरन्तर परिवर्तनशील है। अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावको अपेक्षा श्रुत सादि, अनादि और सान्त अनन्त होता है। जैसे कोई चौदहपूर्वका घारी साधु मरकर स्वर्ग चला गया। वहाँ उस पहले भवमें पठित श्रुतका स्मरण नहीं रहता। इसी भवमें भी किसी-किसीके मिथ्यात्वमें चले जानेपर श्रुतका विनाश हो जाता है। अथवा केंबलज्ञान उत्पन्न होनेपर श्रुतका विनाश हो जाता है। क्षेत्रकी अपेक्षा भरत और ऐरावत क्षेत्रमें सम्यक् श्रुत सादि और सान्त होता है; क्योंकि इन क्षेत्रोंमें प्रथमती थंकरके समयमें श्रुतका आवि-भीव होता है, अतः वह सादि है, और अन्तिम तीर्थंकरके तीर्थंका अन्त होनेपर वह नष्ट हो जाता है अतः सान्त है। कालकी अपेक्षा भरत और ऐरावतमें उत्सर्पिणो और अवसर्पिणोके तीसरे कालमें पहले-पहल प्रकट होनेके कारण सादि है। तथा उत्सर्पिणोके चतुर्थकालके आदिमें और अवसर्पिणीके पंचमकालके अन्तमें अवस्य नष्ट हो जानेसे सान्त है। भावकी अपेक्षा-गुरु और श्रुतके द्वारा प्रज्ञापनोय पदार्थोंको लेकर श्रुत सादि और सान्त है; क्योंकि व्याख्यान करते समय गुरुका श्रुत परिणाम व्वनि, तथा तालु आदिका व्यापार वगैरह अनित्य होते हैं। तथा नाना सम्यग्दृष्टि जीवोंकी अपेक्षा श्रुतज्ञान सदा रहता है, कभी उसका विच्छेः नहीं होता । पाँच महाविदेह क्षेत्रोंमें और उन्हीं विदेहोंमें वर्तमान कालमें श्रुतज्ञान सदा रहता है। उतने क्षयोपशमका सर्वत्र सर्वदा सद्भाव पाया. जाता है। अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा श्रुतंज्ञान अनादि और अनन्त है। जिसमें सद्श पाठोंका बाहुल्य हो उसे गिमकश्रुत कहते हैं जैसे दृष्टि-वाद । और जिसमें असद्श पाठका बाहुल्य हो उसे अगमिकश्रुत कहते हैं, जैसे कालिक श्रुत। गौतम आदि गणधरोंके द्वारा रचित द्वादशांगरूप श्रुतको अंगप्रविष्ट कहते हैं। और भद्रबाहु वगैरह स्थविरोंके द्वारा रचित श्रुतको अनंगप्रविष्ट अंगबाह्य कहते हैं। इस प्रकार श्रुतके चौदह भेद क्वेताम्बर साहित्यमें बतलाये हैं।

१. विशे० भा० गा० ५४८।

# श्रुतके दो उपयोग

स्याद्वाद

आचार्य समन्तभद्रने 'तत्त्वज्ञानको प्रमाण' बतलाकर उसे 'स्याद्वादनय-संस्कृत' बतलाया है। और आगे लिखा है कि 'स्याद्वाद' और केवलज्ञान ये दोनों सर्वतत्त्वोंके प्रकाशक हैं। इन दोनोंमें केवल इतना ही अन्तर है कि एक परोक्ष है और दूसरा प्रत्यक्ष है। समन्तभद्रकी इस उक्तिका व्याख्यान करते हुए अकलंकदेवने तथा विद्यानन्दने लिखा है कि स्याद्वाद और केवलज्ञानका एक साथ प्रयोग करते समय स्याद्वादको केवलज्ञानसे पहले रखकर आचार्य समन्तभद्रने यह दिखलाया है कि इन दोनोंमें-से कोई एक ही पुज्य नहीं है, किन्तू दोनों ही पूज्य हैं क्योंकि दोनों परस्परमें एक-दूसरेके हेतु हैं। अर्थात् केवल-ज्ञानसे स्याद्वादरूप आगमकी उत्पत्ति होती है और स्याद्वादरूप आगमके अम्याससे केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है। शायद कोई कहे कि इस तरह तो अन्योन्याथ्य दोप आता है; क्योंकि जब आगम हो तो उसके अम्याससे केवल-ज्ञानकी उत्पत्ति हो और जब केवलज्ञान उत्पन्न हो तो केवलीके उपदेशसे आगमका निर्माण हो । किन्तु ऐसी आशंका उचित नहीं है; क्योंकि पूर्व सर्वज्ञके द्वारा प्रकाशित आगमसे आगे होनेवाले सर्वज्ञको केवलज्ञान उत्पन्न होता है। और उससे उत्तर कालमें आगमका प्रकाश होता है। इस तरह सर्वज्ञसे आगम और आगमसे सर्वज्ञकी परम्परा चलती रहती है। जैसे सर्वज्ञ जीव, अजीव आदि तत्त्वोंका प्रतिपादन करते हैं वैसे ही आगम भी दूसरोंके लिए सब तत्त्वोंका प्रतिपादन करता है। इसलिए सब ज्ञानियोंमें दो ज्ञानी ही विशिष्ट ज्ञानी कहे जाते हैं-एक भगवान केवली और एक समस्त श्रुतमें पारंगत श्रुतकेवली। इन दोनोंमें केवल इतना ही भेद होता है कि केवलो सब द्रव्यों और उनकी सब पर्यायोंको प्रत्यक्ष जानते हैं। किन्तू श्रुतकेवली आगमके द्वारा ही जानता है।

१. 'तत्त्वज्ञानं प्रमाणं ते युगपत्सर्वभासनम् । क्रमभावि च यज्ज्ञानं स्याद्वादनय-संस्कृतम् । ॥१०१॥ — श्राप्तमी० ।

२. 'स्यादादकेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने । भेदः साम्रादसामाच्च श्ववस्वन्यतमं भनेत् ॥१०४॥' —श्राप्तमी०।

इ. ऋष्ट्स ०, ५० २८८।

यहाँ यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि समन्तभद्र स्वामीने श्रुतज्ञानका निर्देश 'स्याद्वाद' शब्दसे किया है। इसीसे समन्तभद्रके उत्तरकालवर्ती 'न्याया-वतार' नामक प्रकरणके रचियताने उसका 'स्याद्वादेश्रुत' रूपसे स्पष्ट निर्देश किया है। और उसे 'सम्पूर्ण अर्थोंका निश्चय करानेवाला' कहा है।

अब यह ज्ञातन्य है कि क्यों समन्तभद्रने तत्त्वज्ञानको 'स्याद्वादनय संस्कृत' बतलाकर श्रुतको 'स्याद्वाद' नामसे अभिहित किया ?

हम पहले लिख आये हैं कि आचार्य पूज्यपादने प्रमाणके दो भेद स्वार्थ और परार्थ करके श्रुतज्ञानके सिवाय शेष ज्ञानोंको स्वार्थप्रमाण बतलाया है। तथा श्रुतको स्वार्थ भो बतलाया है और परार्थ भो बतलाया है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थप्रमाण है और वचनात्मक श्रुत परार्थप्रमाण है। श्रुतज्ञानमें वचन अथवा शब्दकी मुख्यता है यह भी पहले स्पष्ट कर दिया गया है। जब कोई ज्ञाता शब्दोंके द्वारा दूसरोंपर अपने ज्ञानको प्रकट करनेके लिए तत्पर होता है तो उसका वह शब्दोन्मुख ज्ञान स्वार्थश्रुत कहा जाता है और ज्ञाता जो वचन बोलता है वे वचन परार्थश्रुत कहे जाते हैं। श्रुतप्रमाणके ही भेद नय हैं।

किन्तु जैसे ज्ञान सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ जान सकता है वैसे शब्द सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ नहीं कह सकता; क्योंकि वचनका व्यापार क्रमसे ही होता है। फिर जैनदर्शन वस्तुको अनेकान्तात्मक मानता है। अन्त कहते हैं अंश अथवा धर्मको। जैनदर्शनकी दृष्टिमें प्रत्येक वस्तु अनेक धर्मात्मक अथवा अनेकधर्म-वालो है। न वह सर्वधा सत् ही है और न सर्वधा असत् ही है, न वह सर्वधा नित्य हो है और न वह सर्वधा अनित्य ही है। किन्तु किसी अपेक्षासे वस्तु सत् है तो किसी अपेक्षासे असत् है, किसी अपेक्षासे अनित्य है तो किसी अपेक्षासे असत् है, किसी अपेक्षासे नित्य है तो किसी अपेक्षासे अनित्य है। अतः सर्वधा सत्, सर्वधा असत्, सर्वधा अनित्य इत्यादि एकान्तों-का निरसन करके वस्तुका कथंचित् सत्, कथंचित् असत्, कथंचित् नित्य, कथंचित् अनित्य आदि रूप होना अनेकान्त है। और अनेकान्तात्मक वस्तुके कथन करनेका नाम स्याद्वाद है। स्याद्वादके बिना अनेकधर्मात्मक वस्तुका

- १. 'संपूर्णार्थविनिश्चायी स्याद्वादश्रुतसुच्यते' ॥३०॥'-न्यायाव० ।
- २. 'श्रुतं स्वार्थं भवति परार्थं च । श्वानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थं, तद्भेदा नयाः॥'-सर्वार्थं०, सूत्र १-६।
- ३. 'सदसन्नित्यानित्यादि—सर्वथैकान्तप्रतिचेपलचणोऽनेकान्तः।' ब्रष्टरा०, ब्रष्टस०, पृ० २८६।
- ४ 'मनेकान्तात्मकार्थकथनं स्यादादः।'-लघीय० विवृ०, न्या० कु० च०, ५० ६८६।

कथन नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दोंमें स्याद्वादके बिना श्रोताको वस्तुके अनेक धर्मीका ज्ञान नहीं कराया जा सकता।

स्वामी समन्तभद्राचार्यने अपने आप्तमीनांसा नामक प्रकरणमें श्रुतके लिए स्याद्वाद शब्दका प्रयोग किया है। यथा-

"स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतस्वप्रकाशने। भेदः साक्षादसाक्षाच ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्॥१०४॥"

अर्थात्—स्याद्वाद (श्रुत ) और केवलज्ञान ये दोनों समस्त तत्त्वोंका प्रकाशन करते हैं। इस दृष्टिस दोनों में कोई भेद नहीं है; क्यों कि जैसे आगम दूसरों के लिए समस्त जीवादि तत्त्वों का प्रतिपादन करता है वैसे ही केवली भी करता है। किन्तु इन दोनों में भेद यह है कि केवलज्ञान तत्त्वों को प्रत्यक्षरूपसे जानता है और आगम परोक्षरूपसे। इस तरह केवलज्ञान साक्षात् प्रतिभासी है और स्याद्वाद (श्रुतज्ञान) असाक्षात् प्रतिभासी है। जो इन दोनों ज्ञानोंका अविषय है वह अवस्तु है।

सिद्धसेन विरचित न्यायावतारमें तो स्पष्ट रूपसे स्याद्वाद श्रुतका निर्देश करते हुए उसको सम्पूर्ण अर्थका निश्चय करनेवाला कहा है । यथा—

''सम्पूर्णार्थविनिक्चायी स्याद्वादश्रुतमुच्यते ॥३०॥''

पहले लिख आये हैं कि आचार्य प्रयपादने अपनी सर्वार्धसिद्धिमें प्रमाणके दो भेद स्वार्थ और परार्थ करके श्रुतज्ञानके सिवाय शेष ज्ञानोंको स्वार्थप्रमाण बतलाया है। तथा श्रुतको स्वार्थभी बतलाया है और परार्थभी बतलाया है। ज्ञानात्मक श्रुत स्वार्थभमाण है और वचनात्मक श्रुत परार्थप्रमाण है। श्रुतके ही भेद नय हैं।

पूर्वीचार्योंके उक्त कथनोंको दृष्टिमें रखकर भट्टाकलंकदेवने श्रुतके दो उपयोग बतलाये हैं। यथा—

> "उपयोगौ श्रुतस्य द्वी स्याद्वादनयसंज्ञितौ । स्याद्वादः सकलादेशो नयो विकलसंकथा ॥६२॥"-लघीयस्त्रय ।

१. 'तत्र प्रमाणं दिविधं स्वार्थं परार्थं च। तत्र स्वार्थप्रमाणं श्रुतवर्श्यम्। श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च। ज्ञानात्मकं स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम्। तदिकल्पा नयाः ॥'
-सर्वार्थसि० १-६।

अर्थात्-श्रुतके दो उपयोग (व्यापार) हैं। उनमें-से एकका नाम स्याद्वाद है और दूसरेका नाम है नय। सम्पूर्ण वस्तुके कथनको स्याद्वाद कहते हैं और वस्तुके एकदेशके कथनको नय कहते हैं।

यह पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि श्रुतमें शब्दकी मुख्यता है। जब कोई जाता शब्दोंके द्वारा अपने ज्ञानको दूसरोंके प्रति प्रकट करनेके अभिमुख होता है तो उसका वह शब्दोन्मुख ज्ञान स्वार्थश्रुत कहा जाता है और वह जो वचन बोलता है वह परार्थश्रुत है।

स्वयं जाननेका साधन ज्ञान है और दूसरोंको बतलानेका साधन है शब्द । किन्तु ज्ञानमें और शब्दमें एक बड़ा अन्तर है! ज्ञान सम्पूर्ण वस्तुको एक साथ जान सकता है, किन्तु शब्द उसे एक साथ कह नहीं सकता। क्योंकि वचनका व्यापार क्रमसे होता है। फिर जैनदर्शन वस्तुको अनेकान्तात्मक मानता है। अन्त कहते हैं अंश अथवा धर्मको। जैनदर्शनके अनुसार प्रत्येक वस्तु परस्परमें विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सापेक्ष अनेक धर्मोंका समूह है। न वह सर्वथा सत् हो है और न सर्वथा असत् हो है। न सर्वथा नित्य हो है और न वह सर्वथा अनित्य हो है। किन्तु किसी अपेक्षासे वस्तु सत् है तो किसी अपेक्षासे असत् है। किसी अपेक्षासे नित्य है तो किसी अपेक्षासे अनित्य है। इस प्रकार वस्तु अनेकान्तात्मक है। और अनेकान्तात्मक वस्तुके कथन करनेका नाम स्याद्वाद है। तथा उस अनेकान्तात्मक वस्तुके विवक्षित किसी एक धर्मके सापेक्ष कथनका नाम नय है।

इस तरह श्रुतके दो उपयोग होते हैं। जहाँतक श्रुतज्ञानका प्रश्न है, दर्श-नान्तरों में उसे शाब्दप्रमाण या आगमप्रमाणके रूपमें माना गया है। किन्तु उसके दोनों व्यापारोंका कथन दर्शनान्तरों में नहीं है। स्याद्वाद और नयवाद जैनदर्शनकी देन है। अतः आगे उन दोनोंका विस्तारसे कथन किया जाता है।

#### स्याद्वाद

स्वामी समन्तभद्रने आप्तमीमांसामें स्याद्वादका लक्षण इस प्रकार कहा है——
''स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात् किंवृत्तचिद्विधिः।
सप्त मङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः॥ १०४॥''

'सर्वथा एकान्तको त्याग कर अर्थात् अनेकान्तको स्वीकार करके सात भंगों और नयोंकी अपेक्षासे, स्वभावकी अपेक्षा सत् और परभावकी अपेक्षा असत् इत्यादि रूपसे जो कथन करता है उसे स्याद्वाद कहते हैं। 'किं'शब्दमें चित्, चन इत्यादि प्रत्ययोंको जोड़नेसे जो रूप बनते हैं जैसे किंचित्, कथंचित्, कथंचन, ये सब स्याद्वादके पर्याय शब्द हैं। 'स्याद्वादके विना हेय और उपादेयको व्यवस्था नहीं बनती। अकलंकदेवने संक्षेपमें 'अनेकान्तात्मक अर्थके कथनको स्याद्वाद' कहा है तथा, सत्, असत्, नित्य, अनित्य आदि सर्वथा एकान्तोंके निराकरणको अनेकान्ते कहा है। अब प्रश्न यह है कि स्याद्वाद अनेकान्तात्मक अर्थका कथन कैसे करता है?

'स्यात्' यह लिङ्लकारका क्रियाक्ष्प पद भो होता है और उसका अर्थ होता है—'होना चाहिए'। परन्तु यह वह नहीं है। यह तो निपात है। किन्तु निपात क्ष्म स्वात् शब्द भी संशय आदि अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ वे सब अर्थ न लेकर केवल अनेकान्तक्ष अर्थ हो लेना चाहिए। 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका सूचक भी है, द्योतक भी है। वाक्यके साथ उसे सम्बद्ध कर देनेसे वह प्रकृत अर्थ-का पूरो तरहसे सूचन करता है; क्योंकि प्रायशः निपातोंका यही स्वभाव होता है। तथा निपात द्योतक भी होते हैं। अतः स्यात् शब्द के अनेकान्तका द्योतक होनेमें भो कोई दांप नहीं है।

कोई भी वाक्य केवलज्ञानकी तरह अपने वाच्यको एक साथ नहीं कहता। इसीस उसके साथ वाच्यविशेषका सूचक स्यात् शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

इस प्रकार अनेकान्तके द्योतनके लिए मभी वाक्योंके साथ 'स्यात्' शब्दका प्रयोग आवश्यक है। उसके विना अनेकान्तका प्रकाशन सम्भव नहीं है। शायद कहा जाये कि लोकिक जन तो सब वाक्योंके साथ स्यात् पदका प्रयोग करते नहीं देखे जाते। इसका उत्तर देते हुए अकलंकदेवने लिखा है——

"सं। ऽप्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्थात् प्रतीयतं । विभौ निषेधेऽप्यन्यत्र कुशलश्चेत् प्रयोजकः ॥६३॥"--लर्घायस्य ।

'यदि शब्दोंका प्रयोग करनेवाला पुरुष कुशल हो तो स्यात्कार और एवकार-का प्रयोग न किये जानेपर भी विधिपरक, निषेधपरक तथा अन्यप्रकारके वाक्योंमें भी स्यात्कार और एवकारकी प्रतीति स्वयं हो जाती है।'

- १. 'म्रनेकान्तात्मकार्थकथनं स्यादादः।'-लर्घायस्त्रय विवृत्ति, न्यायकुमुदचन्द्र, पृ० ६८६।
- २. 'सदसन्नित्यानित्यादिसर्वथैकान्तप्रतिचेषलचणोऽनेकान्तः ।-श्रष्टराती, श्रष्टसहस्री, पृ० २८६।
- ३. 'स च तिङन्तप्रतिरूपको निपातः । तस्यानेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वर्थेषु संभवत्सु इह विवचावशात् श्रनेकान्तार्थो गृह्यते ।'— तत्त्वार्थवार्तिक, पृ० २५३ ।
- ४. 'तत्र कचित्रयुज्यमानः स्याच्छ्रब्दस्तिद्देशेषणत्या प्रकृतार्थतत्त्वमनवयवेन स्चयित, प्रायशो निपातानां तत्स्वभावत्वादेवकारादिवत्।'—श्रष्टसहस्री, पृ० २८६ ।

जो वादी वाक्यके साथ 'स्यात्'पदका प्रयोग करना पसन्द नहीं करते, उन्हें सर्वथा एकान्तवादको मानना पड़ेगा और उसके माननेमें प्रमाणसे विरोध वाता है। अतः उस विरोधको दूर करनेके लिए समस्त वाक्योंमें 'स्यात्' पदका प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह वाक्यमें एवकार (ही) का प्रयोग न करनेपर भी सर्वथा एकान्तको मानना पड़ेगा; क्योंकि उस स्थितिमें अनेकान्तका निराकरण अवश्यंभावी है। जैसे——'उपयोग लक्षण जीवका ही है' इस वाक्यमें एवकार (ही) होनेसे यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अन्य किसीका न होकर जीवका ही है। अतः यदि इसमें-से 'ही' को निकाल दिया जाये तो उपयोग अजीवका भी लक्षण हो सकता है। और ऐसा होनेसे बाह्य अर्थकी व्यवस्थाका लोप हो जायेगा।

शंका—वाक्यकं साथ एवकारका (ही) प्रयोग हो या न हो, किन्तु उसकी प्रतीति होना तो उचित है; क्योंकि एवकारके प्रयोगसे अयोगव्यवच्छेद, अन्ययोगव्यवच्छेद और अत्यन्तायोगव्यवच्छेद नामक फल पाया जाता है। जैसे 'चैत्र धनुर्धर हो है' इसमें अयोगव्यवच्छेद है। क्योंकि लोकमें चैत्र धनुर्धर प्रसिद्ध नहीं है। अतः चैत्र 'धनुत्रर नहीं है' इस आशंकाको दूर करके उसे धनुर्धर बतानेके लिए 'चैत्र धनुर्धर हो है' इस वाक्यका उपयोग किया जाता है। 'पार्थ हो धनुर्धर है' इस वाक्यमें अन्ययोगव्यवच्छेद है। पार्थ (अर्जुन) के धनुर्धर न होनेकी शंका किसीको भी नहीं है; क्योंकि धनुर्धरके रूपमें हो उसकी सर्वत्र ख्याति है, किन्तु पार्थमें जो विशिष्ट प्रकारका धनुष्धारीपना है वह जब अन्य पुरुषोंमें भी माना गया तो उसकी निवृत्तिके लिए 'पार्थ हो धनुर्धर है' इस प्रकारका वाक्यप्रयोग किया जाता है। इसो तरह 'नील कमल होता हो है' इस वाक्यमें अत्यन्तायोगव्यवच्छेद है; क्योंकि 'कमल नीला नहीं होता' ऐसी आशंका होनेपर उसके व्यवच्छेदके लिए 'नील कमल होता हो है' इस प्रकारका वाक्यप्रयोग किया जाता है। इस तरह वाक्यके साथ एककारका प्रयोग तो उचित है, किन्तु स्यात्कारका प्रयोग तो उचित है, किन्तु स्यात्कारका प्रयोग तो निष्फल है उससे कोई लाभ प्रतीत नहीं होता।

समाधान—उक्त कथन ठोक नहीं है। स्यात्कारके बिना इष्टकी विधि और अनिष्टका निषेध नहीं बन सकता। जैसे, 'पार्थ ही धनुर्धर है' ऐसा कहनेपर सर्वत्र सर्वदा सभी अन्य पुरुषोंमें धनुर्धरत्वका अभाव प्रतीत होता है। और यह बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है। शायद कहा जाये कि जिस प्रकारका धनुर्धरत्व पार्थमें

१, न्या० कु० च०, पृष्ठ ६६२ । सिद्धिविनिरचय-पृ० ६४७-६५३ ।

है उस प्रकारका धनुर्घरत्व अन्य षुरुषोंमें नहीं है, यह बतलानेके लिए ही 'पार्थ हो धनुर्घर है' ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकारका अर्थ स्यात् पदके प्रसादसे ही लिया जाना शक्य है। ऐसो स्थितिमें स्यात् पद निष्फल कैसे हो सकता है?

तथा 'चैत्र घनुर्धर है' इत्यादि वाक्योंमें धनुर्धरत्व आदिसे अयोग आदिका व्यवच्छेद करनेवाले एवकारके द्वारा यदि घनुर्धरत्वसे भिन्न होनेके कारण अशब्द-वाच्य अधनुर्धरत्व आदिकी भी निवृत्ति की जाती है तो शूरता, उदारता आदि धर्मोंकी भी निवृत्ति की जानी चाहिए; क्योंकि वे भी शब्दवाच्य धनुर्धरत्व आदिसे भिन्न हैं।

शंका—जिसमें जिस धर्मका नियन किया जाता है उसके विरोधी धर्मकी ही निवृत्ति की जाती है। चैत्रमें धनुर्धरत्वका नियम करनेपर अधनुर्धरत्व उससे विरुद्ध है। पार्थमें असाधारण धनुर्धरत्वकी विधि करनेपर समस्त जगत्में पाया जाने-वाला साधारण धनुर्धरत्व उससे विरुद्ध है। इसी तरह कमलमें नीलत्वकी विधि करनेपर उसमें नीलका बिलकुल भी न पाया जाना विरुद्ध है। अतः एवकारसे उन्हीं विरुद्ध धर्मीकी निवृत्ति की जाती है, शूरता आदि धर्मोंकी नहीं। क्योंकि यद्यपि शूरता आदि धर्मों भी धनुर्धरत्व आदि धर्मोंसे भिन्न है किन्तु फिर भी धनुर्धरत्वसे उनका कोई विरोध नहीं है।

समाधान—यह तो अन्धे सर्पके जिल्में प्रदेश करनेके न्यायका ही अनुसरण है, स्यादादको माने विना इस प्रकारका विभाग नहीं किया जा सकता।

शंका—-स्याद्वादको माननेपर भो एक प्रश्न खड़ा ही रहता है, जब अधनुर्ध-रत्व भी शब्दवाच्य नहीं है और शूरता आदि भी शब्दवाच्य नहीं है तब एवकारसे धनुर्धरत्वके विरोधो अधनुर्धरत्वको हो निवृत्ति क्यों होती है, सभीकी निवृत्ति क्यों नहीं होती ?

समाधान- - उसकी वैसी ही सामर्थ्य है। शब्दका प्रयोग स्वार्थका कथन करनेके लिए किया जाता है और स्वार्थ भावाभावात्मक है। स्वरूपकी अपेक्षासे भावका व्यवहार किया जाता है और प्रतियोगीकी अपेक्षा अभावका व्यवहार किया जाता है। विरोधी धर्म हो प्रतियोगी होता है अविरोधी नहीं। अतः सबकी निवृत्तिकी शंका करना ही बेकार है।

## सप्तभंगी

ैयह कहना ठीक नहीं है कि शब्द प्रश्नान रूपसे विधिका ही कथन करता १. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० १२८ । सूत्र १–६ । है। क्योंकि ऐसा होनेपर शब्दसे निषेधका ज्ञान नहीं हो सकेगा। शायद कहा जाये कि शब्द गौणरूपसे निषेधको भी कहता है, किन्तु ऐसा कहना भी निःसार है; क्योंकि सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा प्रधान रूपसे जिसका कथन नहीं किया जाता उसका गौणरूपसे कथन करना सम्भव नहीं है। इसी तरह प्रधान रूपसे प्रतिषेधको ही शब्द कहता है, ऐसा मत भी इसीसे निरस्त हो जाता है। शब्द क्रमसे विधि और निषेध दोनोंका ही प्रधान रूपसे कथन करता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि शब्दसे प्रधान रूपसे अकेले विधि और अकेले निषेधकी भी प्रतीति होती है।

शब्द एक साथ विधि-निपेधरूप अर्थका वाचक नहीं ही है, ऐसा कहना भी मिध्या है क्योंकि ऐसा होनेपर उस विधि-निषेधरूप अर्थको 'अवक्तव्य' शब्दसे भी नहीं कहा जा सकेगा। शब्द विधिरूप अर्थका वाचक और विधिनिषेधरूप अर्थका एक साथ अवाचक ही है ऐसा एकान्त भी युक्त नहीं है; क्योंकि शब्द एक साथ निषेधरूप अर्थका वाचक और विधिनिषेधरूप अर्थका क्षेत्रा अवाचक प्रतीत होता है। शब्द एक साथ निषेधरूप अर्थका वाचक और विधिनिषेधरूप अर्थका अवाचक हो है, ऐसा कहना भी ठोक नहीं है; क्योंकि शब्द विधिरूप अर्थका वाचक और एक साथ विधिनिषेधरूप अर्थका अवाचक भी प्रतीतिसिद्ध है। शब्द क्रमसे विधिनिषेधरूप अर्थका वाचक और युगपद् विधिनिषेधरूप अर्थका अवाचक ही है। ऐसा कहना भी प्रतीति विरुद्ध है; क्योंकि विधिप्रधान आदि रूपसे भी शब्दार्थकी प्रतीति होती है।

इस प्रकार विधि और निषेधके विकल्पसे अर्थमें शब्दकी प्रवृत्ति सात प्रकार-से होती है। उसे ही सप्तभंगी कहते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार है—

"प्रदनवशादेकस्मिन् वस्तुन्यविरोधेन विधिप्रतिपेधकल्पना सप्तमंगी।"
—तत्त्वार्थराजवातिक, पृ० १-६, पृ० ३३।

अर्थात्—एक वस्तुमें प्रश्नके वशसे प्रत्यक्ष और अनुमानसे अविरुद्ध विधि और निषेधकी कल्पनाको सप्तभंगी कहते हैं।

विधि और प्रतिषेधको कल्पनामूलक सात भंग इस प्रकार है — १. विधिकल्पना, २. प्रतिषेधकल्पना, ३. क्रमसे विधिप्रतिषेशकल्पना, ४. युगपद् विधि-प्रतिषेधकल्पना, ५. विधिकल्पना और युगपद् विधिप्रतिषेधकल्पना, ६. प्रति-

१. अष्टसहस्रा, ५० १२५

षेघकल्पना और युगपद् विधिप्रतिषेधकल्पना, ७. क्रम और युगपद् विधिप्रति-षेधकल्पना।

इनके अतिरिक्त कोई आठवाँ भंग सम्भव नहीं है। इनके संयोगसे उत्पन्न हुए कुछ भंगोंका तो इन्हीं भंगोंमें अन्तर्भाव हो जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ भंगोंको परस्परमें मिलानेसे उत्पन्न हुए भंगोंका अन्तर्भाव तोसरे, पाँचवें, छठे और सातवें भंगमें हो जाता है। और शेष सम्मिश्रित भंग पुनस्कत होनेसे व्यर्थ प्रमाणित होते हैं।

शंका—विधिकल्पना ही सत्य है अतः विधिकल्पनामूलक एक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान-ऐसा मानना ठीक नहीं है; क्योंकि प्रतिपेधकल्पना भी सत्य है। शंका-प्रतिपेधकल्पना ही सत्य है, अतः प्रतिपेधकल्पनामूलक भंग ही मानना चाहिए।

समाधान-ऐसा मानना भो ठोक नहीं है; क्योंकि अभावैकान्त प्रमाण-विरुद्ध है।

शंका—तो सद्रूप अर्थका कथन करनेके लिए विधिवाक्य और असद्रूप अर्थका कथन करनेके लिए प्रतिपेधवाक्य, इस तरह दो ही वाक्य या भंग मान लेनेसे काम चल जायेगा; क्योंकि सत् और असत्को छोड़कर अन्य कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो शब्दका विषय हो।

समाधान—यह भी ठीक नहीं है; क्योंकि जिसमें सत् अथवा असत्में-से एक ही धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित है ऐसी वस्तुस, जिसमें सत् और असत् दोनों धर्म प्रधान रूपसे विवक्षित हैं ऐसी वस्तु भिन्न होती है। केवल विधिमूलक वचनके द्वारा या केवल प्रतिषेधमूलक वचनके द्वारा क्रमसे विवक्षित दोनों धर्मीका कथन नहीं किया जा सकता।

शंका—तो सत्, असत् और दोनोंको कथन करनेवाले इस तरह शुरूके तीन ही वाक्य मानना युक्त है ?

समाधान—एक साथ सत् असत् दोनोंको विषय करनेवाला अवक्तव्य नाम-का चौथा भंग भी आवश्यक है।

शंका-तो फिर चार ही वाक्य मानने चाहिए?

समाधान-अवन्तव्यके साथ सत्, असत् और दोनोंको निषय करनेवाले अन्तके तीन वाक्य भी आवश्यक हैं।

शंका—एक जोवादि वस्तुमें विधिरूप और निषेधरूप अनन्त धर्म रहते हैं अतः उनकी अपेक्षा अनन्त भंगी भी हो सकती है ?

समाधान—एक वस्तुमें अनन्तवर्म रहते हैं और एक-एक वर्मके विधि-निषेध-को अपेक्षा सप्तभंगो होती है। इस तरह एक वस्तुमें अनन्त सप्तभंगी होनेमें कोई हानि नहीं है।

**ैशंका** —सात ही प्रकार क्यों हैं?

समाधान—एक धर्मके विधि-निषेश्वकी विवक्षासे सात ही भंग होते हैं; क्योंकि प्रश्नके भी सात ही प्रकार होते हैं। और प्रश्नोंके अनुमार ही सप्तभंगी होती है।

शंका—प्रश्नके सात ही प्रकार क्यों होते हैं ?
समाधान—क्योंकि जिज्ञासा सात प्रकारकी होती है ।
शंका—जिज्ञासाके भी सात ही प्रकार क्यों होते हैं ?
समाधान—क्योंकि संशयके सात प्रकार होते हैं ।
शंका—सात प्रकारके ही संशय क्यों हैं ?

समाधान—क्योंकि संशयको विषयभूत वस्तुके धर्म सात प्रकारके होते हैं। जैसे किसी वस्तुमें अस्तित्वविषयक जिज्ञासाके होनेपर प्रश्नकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उस अस्तित्वके अविनामावी नास्तित्व आदि धर्मोंकी जिज्ञासा होनेपर भी प्रश्नकी प्रवृत्ति होती है। अतः जिज्ञासाके सात प्रकार होनेसे प्रश्नके सात प्रकार होते हैं। अतः 'प्रश्नवश एक वस्तुमें सप्तभंगी होती है' यह कथन उचित ही है; क्योंकि सातसे अतिरक्त आठवें भंगके निमित्तसे हो सकनेवाला आठवां प्रश्न सम्भव नहीं है और उसके सम्भव न होनेका कारण यह है कि उस विषयक जिज्ञासा सम्भव नहीं है, और उस विषयक जिज्ञासा इसलिए सम्भव नहीं है; क्योंकि उस विषयक कोई विवाद सम्भव नहीं हैं। और विवाद इसलिए सम्भव नहीं है, क्योंकि वस्तुमें विधि-प्रतिषेधकी कल्पनाके द्वारा कोई अन्य अविरुद्ध धर्मान्तर सम्भव नहीं है। ऐसी स्थितिमें जब वस्तुमें कोई अन्य अविरुद्ध धर्मान्तर सम्भव नहीं है तो प्रश्नान्तरकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है और उसके अभावमें यदि कुछ असम्बद्ध प्रलाप किया भी जाये तो वह उत्तर देनेके योग्य नहीं हो सकता।

१. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, ए० १३२।

वह प्रश्नान्तर या तो पृथक्-पृथक् अस्तित्व-नास्तित्व धर्मोंके विषयमें हो सकता है या समस्तके विषयमें हो सकता है ? प्रथम पक्षमें यदि प्रधानरूपसे अस्तित्व या नास्तित्वके विषयमें प्रश्न है तो प्रथम और द्वितीय (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें उनका समावेश हो जाता है। और यदि सत्त्वधर्मकी गौणनाको लेकर प्रश्न है तो दूसरे (भंगसम्बन्धी) प्रश्नमें ओर यदि असत्त्वधर्मकी गौणनाको लेकर प्रश्न है तो प्रथम प्रश्नमें उसका समावेश हो जाता है।

यदि समस्त अस्तित्व-नास्तित्विषयक प्रश्नान्तर है तो क्रमसे होनेपर तीसरे-में, युगपट् होनेपर चौथेमें, प्रथम और चतुर्थंके समुदायविषयक होनेपर पाँचवेंमें दूसरे और चतुर्थंके समुदायविषयक होनेपर छठेमें और तीसरे तथा चतुर्थंके समुदायविषयक होनेपर सातवेंमें अन्तर्भाव हो जाता है, इस तरह सातमें ही सब प्रश्नान्तरोंका समावेश हो जाता है। प्रथम और तीमरेके समुदायविषयक प्रश्न तो पुनरुक्त हो जाता है; क्योंकि प्रथम प्रश्न तीसरेका ही भाग है। इसी तरह प्रथमको चतुर्थं आदिके साथ, दूसरेको तृतीय आदिके साथ, तीसरेको चतुर्थं आदिके साथ, चतुर्थंको पंचम आदिके माथ, पाँचवेंको छठे आदिके साथ और छठेको साँतवेंके साथ समस्त करके जो प्रश्नान्तर होते हैं वे सब पुनरुक्त हैं। अतः तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे और मातवेंको मिलाकर प्रश्नान्तर सम्भव नहीं हैं। इसलिए सप्तभंगीके स्थानमें सात सो भंगीको किचित् भी सम्भावना नहीं है।

शंका-तब तो तीसरे आदि प्रश्न भो पुनम्बत हैं ?

समाधान—नहीं, तीसरेमें दोनों धर्मीको क्रमसे प्रधान रूपसे पूछा गया है। प्रथम और दूसरेमें इस प्रकारसे उन्हें नहीं पूछा गया। उनमें तो प्रधान रूपसे केवल एक सत्त्र धर्मको और केवल एक असत्त्र धर्मको ही पूछा गया है तथा बौथेमें दोनोंको युगपद् प्रधानभावसे पूछा गया है। पाँचवेंमें सत्त्रके साथ अवक्तव्यको प्रधान रूपसे पूछा गया है। छठेमें नास्तित्व के साथ अवक्तव्यको प्रधान-रूपसे पूछा गया है और सातवेंमें क्रम और युगपद् सत्त्व और असत्त्रको प्रधान-रूपसे पूछा गया है। अत: पुनरक्तता नहीं है।

शंका—इस तरह तो तीसरेको पहलेके साथ मिलानेपर दो अस्तित्व धर्मी और एक नास्तित्व धर्मकी प्रधानतासे, तीसरेको दूसरेके साथ मिलानेपर दो नास्तित्व धर्मोकी और एक अस्तित्व धर्मको प्रधानतासे प्रश्नान्तर हो सकते हैं; क्योंकि उक्त सात प्रश्नोंमें इस प्रकारसे नहीं पूछा गया है। इसी तरह चौथेको पाँचवेंके साथ मिलानेपर दो अवक्तव्य और एक अस्तित्वकी, चौथेको छठेके साथ

मिलानेपर दो अवक्तव्यों और एक नास्तित्वकी, चौथेको साँतवेंके साथ मिलानेपर दो अवक्तव्यों और क्रम तथा प्रधान रूपसे एक अस्तित्व और एक नास्तित्वकी पुच्छा होनेपर भी नये प्रश्न पैदा हो सकते हैं। इसी तरह पाँचवेंको छठेके साथ मिलानेपर दो अवक्तव्यों, एक अस्तित्व और एक नास्तित्वकी, पाँचवेंको सातवेंके साथ मिलानेपर दो अवक्तव्यों, दो नास्तित्वों और एक अस्तित्वकी पृच्छा होनेपर नये भंग पैदा हो सकते हैं। इस तरह और भी भंगान्तर होनेसे आप शतभंगीका निषेध कैसे कर सकते हैं?

समाधान—उक्त कथन युक्त नहीं है। एक वस्तुमें अनेक अस्तित्व, अनेक नास्तित्व और अनेक अवक्तव्य धर्म नहीं रह सकते। िकन्तु जीववस्तुमें जीवत्वकी अपेक्षा अस्तित्व, अजीवत्वकी अपेक्षा नास्तित्व या मुक्तत्वकी अपेक्षा अस्तित्व और अमुक्तत्वकी अपेक्षा नास्तित्व इत्यादि रूपसे अनन्त स्व और परपर्यायोंको अपेक्षा अनेक अस्तित्व और अनेक नास्तित्व रह सकते हैं। क्योंकि वस्तु अनन्त धर्मात्मक है और जीवमें जीवत्व-अजीवत्वकी अपेक्षाको तरह मुक्तत्व और अमुक्तत्वको अपेक्षा भी अस्तित्व और नास्तित्व धर्म रह सकते हैं। क्योंकि वस्तुमें वर्तमान प्रत्येक धर्मके विधि-निषेधको छेकर पृथक्-पृथक् सप्तभंगीको अवतारणा होती है। इसिलिए न तो सप्तभंगी अतिव्यापिनी है, न अव्यापिनी है और न असंभिवनी है।

शंका—सप्तभंगीके सात भंगोंमें-से किसी एक भंगके द्वारा अनन्त धर्मात्मक वस्तुका प्रधानता या गौणतासे कथन हो जाता है, अतः शेष भंग अनर्थक क्यों नहीं हैं?

समाधान - उनके द्वारा अन्य-अन्य धर्मोंकी प्रधानता और शेष धर्मोंकी गौणतासे वस्तुका ज्ञान होता है। अतः शेष भंग व्यर्थ नहीं है।

आगे सात भंगोंमें-से प्रथम और द्वितीय भंगका समर्थन करते हैं-

''सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि-चतुष्टयात् । असदेव विपर्यासात्र चेत्र व्यवतिष्टते ॥१५॥''— आप्तमीमांसा ।

समैस्त चेतन अथवा अचेतन द्रव्य और पर्याय आदि स्वरूपादि चतुष्टय (स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव) की अपेक्षा सत् ही हैं और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा असत् ही हैं, ऐसा कीन नहीं मानता? अपितु लोकिक हो या परीक्षक, स्याद्वादी हो या सर्वधा एकान्तवादी, यदि वह

१. भएसइसी, ए० १३१।

सचेतन है तो उसे ऐसा मानना ही होगा; क्योंकि प्रतीतिका अपलाप करना शक्य नहीं है। यदि कोई स्वयं ऐसा जानते हुए भी दुराग्रहवश उसे नहीं मानता ता वह किसी भी इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं कर सकता; क्योंकि वस्तुका वस्तुत्व स्वरूपके ग्रहण और पररूपके परिहारकी व्यवस्थापर ही अवलम्बित है।

यदि वस्तुको स्वरूपकी तरह पररूपसे भी सत् माना जाता है तो चेतनके अचेतनरूप होनेका प्रसंग आता है। और यदि वस्तुको पररूपकी तरह स्वरूपसे भी असत् माना जाता है तो सर्वथा शून्यबादकी आपन्ति आती है। इसी तरह यदि वस्तुको स्वद्रव्यकी तरह परद्रव्यसे भी सत् माना जाता है तो द्रव्योंके प्रति-नियममें विरोध आता है। तथा परद्रव्यको तरह यदि स्वद्रव्यसे भी वस्तुको असत् माना जाता है तो समस्त द्रव्योंके निराश्रय होनेका प्रसंग आता है। तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी सत् माननेपर किसी वस्तुका कोई प्रतिनियत क्षेत्र व्यव-स्थित नहीं हो सकता । परक्षेत्रको तरह स्वक्षेत्रसे भी असत् माननेपर वस्तुको निःक्षेत्रताकी आपत्ति आती है अर्थात् उसका कोई क्षेत्र ही नहीं रहेगा। तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी वस्तुको सत् माननेपर वस्तुका कोई सुनिश्चित काल नहीं हो सकेगा। परकालकी तरह स्वकालसे भी असत् माननेपर समस्त कालमें न होनेका प्रसंग आयेगा। और ऐसी स्थितिमे किसी वस्तुका कोई सूनि-दिचत स्वरूप व्यवस्थित न हो सकनेसे इष्ट और अनिष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी। जैसे, सामान्य रूपसे जीवका स्वरूप उपयोग (जानना-देखना) है। तत्त्वार्थसूत्रमें जीवका लक्षण उपयोग कहा है। उपयोगसे भिन्न अनुपयोग जीवका पररूप है। अतः जीव स्वरूप ( उपयोग ) से सत् है और पररूप ( अनुपयोग ) से असत् है। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य और पर्यायका जो स्वरूप है वह उसीकी अपेक्षा सत् है उससे भिन्न जो पररूप है उसकी अपेक्षा वह असत् है।

शंका—स्वरूपकी अपेक्षा जो सत्त्व है वही पररूपकी अपेक्षा असत्त्व है। अतः वस्तुमें स्वरूपकी अपेक्षा सत्त्वमें और पररूपकी अपेक्षा असत्त्वमें कोई भेद नहीं है। इसिलए पहले और दूसरे भंगमें-से एक भंग गतार्थ हो जानेसे दूसरा भंग बेकार हो जाता है और ऐसो स्थितिमें तीसरे आदि भंग भी नहीं बन सकते। तब सप्त-भंगी कैसे बन सकती है?

समाधान—स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षाके स्वरूपमें और पररूपादि चतुष्टयकी अपेक्षाके स्वरूपमें भेद है और इसलिए एक वस्तुमें इन दोनों अपेक्षाओंसे पाये जानेवाले सत्त्व और असत्त्वमें भो भेद है। यदि उन दोनोंको अभिन्न माना जाता है तो स्वरूपादिचतुष्टयकी तरह पररूपादिचतुष्टयकी अपेक्षासे भो

बस्तुके सत्त्वका प्रसंग आता है, अथवा पररूपादिचतुष्टयकी तरह स्वरूपादि चतुष्टयकी अपेक्षासे भी वस्तुके असत्त्वका प्रसंग आता है। अपेक्षाके भेदसे किसी वस्तुमें धर्मभेदकी प्रतीति होनेमें कोई बाधा नहीं है, जैसे बेलमें बेरकी अपेक्षा स्यूलताकी और विजीरा नीबूकी अपेक्षा सूद्मताकी प्रतीति होनेमें कोई बाधा नहीं है। यदि सभी आपेक्षिक धर्मोंको अवास्त्व माना जायेगा तो नील, नीलतर, सुख, सुखतर आदि प्रत्यय भी अवास्त्विक हो जायेंगे। किन्तु इस प्रकारके प्रत्यय यथार्थ हैं। अतः सब पदार्थ कथंचित् सदसदात्मक हैं। यदि ऐसा नहीं माना जायेगा तो सब पदार्थ सब कार्य कर सकेंगे। किन्तु सब पदार्थ सब काम नहीं कर सकते। घटको तरह वस्त्र आदिसे पानी भर लानेका काम नहीं लिया जा सकता और न वस्त्र घटादिका ज्ञान हो करा सकता है। सब पदार्थ कथंचित् उभयात्मक हैं। इस विषयमें दृष्टान्त भी सुलभ है। सभी वादियोंका स्वेष्ट तत्त्व स्वरूपकी अपेक्षा सत् और पररूपकी अपेक्षा असत् है। इसमें कोई विवाद नहीं है। और इसीको दृष्टान्तके रूपमें लिया जा सकता है।

शंका—एक वस्तुमे सत्त्व और असत्त्व धर्मका रहना युक्तिविरुद्ध है; क्योंकि जो धर्म परस्परमें विरोधी होते हैं वे एक आधारमें नहीं रह सकते, जैसे शीत और उष्ण स्पर्श।

समाधान—उक्त कथन ठीक नहीं है; क्योंकि स्वरूप और पररूपकी अपेक्षाक्षेत्र सत्त्व और असत्त्व धर्मके एक आधारमें रहनेमें कोई विरोध नहीं है। यह तो प्रतीतिसिद्ध है। जो एक साथ एक आधारमें नहीं पाये जाते उन्होंमे विरोध होता है। जिस समय वस्तु स्वरूपादिकी अपेक्षासे सत् है उसी समय पररूपादिकी अपेक्षासे उसमें असत्त्वकी अनुपलब्धि नहीं है। जिससे उनमें शीत और उष्ण स्पर्शकी तरह सहानवस्थान ( एक साथ न रहना ) लक्षणवाला विरोध माना जाये। दूसरा विरोध है परस्परपरिहारस्थित लक्षणवाला। यह विरोध तो एक आममें एक साथ रहनेवाले रूप रसकी तरह, एक वस्तुमें एक साथ रहनेवाले ही सत्त्व और असत्त्व धर्मोंमें पाया जाता है। तोसरा विरोध है वध्यधातकरूप जो सर्प और नेवलेकी तरह बलवान् और कमजोरके बीचमें पाया जाता है। सत्त्व और असत्त्व तो समान बलवालो हैं, अतः उनमे यह तीसरा विरोध भी सम्भव नहीं हैं। अतः एक वस्तुमें अपेक्षाभेदसे सत्त्व और असत्त्व धर्मोंके रहनेमें कोई विरोध नहीं हैं।

प्रारम्भके दो भंगोंका विवेचन करके उन्हें और भी स्पष्ट करनेके लिए जीवके साथ सप्तभंगीको घटित करते हे—स्यात् अस्ति एव जीवः, स्यात् नास्ति एव

जोवः, स्याद्वन्तव्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति एव जीवः, स्यादस्ति अवक्तव्य, एव जीवः, स्यात् नास्ति अवक्तव्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य एव जीवः, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य एव जीवः।

प्रथम और द्वितीय भंग-स्यादिस्त, स्यात्रास्ति

ै'स्यात् अस्ति एव जीव:' इस वाक्यमें जोवशब्द विशेष्य होनेसे द्रव्यवाची है, अस्ति शब्द विशेषण होनेसे गुणवाची है। उन दोनोंमें विशेषण-विशेष्य सम्बन्ध बतलानेकं लिए एवकार रखा गया है। अब यदि 'अस्ति एव जीवः' (जीव सत् हो है) इतना ही कहा जाता है तो जीवमें असत् आदि अन्य धर्मोंकी निवृत्तिका प्रसंग आता है। अतः जीवमें अन्य धर्मोंका भी अस्तिस्व बतलानेके लिए 'स्यात्' शब्दका प्रयोग किया गया है। 'स्यात्' शब्द तिङन्तप्रतिरूपक निपात है। उसके अनेक अर्थ है। यहाँ विवक्षावश 'अनेकान्त' अर्थ लिया जाता है।

शंका--यदि स्यात् शब्दका अर्थ अनेकान्त है तो उसीसे सब धर्मीका ग्रहण हो जानेसे शेष पदींका प्रयोग व्यर्थ ठहरता है ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है; क्योंकि यद्यपि 'स्यात्' शब्दसे सामान्य-रूपसे अनेकान्तका ग्रहण हो जाता है तथापि विशेषार्थीको विशेष शब्दोंका प्रयोग करना ही होता है जैसे वृक्ष शब्दसे यद्यपि सभी प्रकारके वृक्षका ग्रहण होता है फिर भी धव आदि विशेष वृक्षोंका कथन करनेके लिए घव आदि शब्दोंका प्रयोग करना ही होता है।

अथवा 'स्यात्' शब्द अनेकान्तका द्योतक है और जो द्योतक होता है वह किसी वाचक शब्दके निकटमें हुए बिना इष्ट अर्थका द्योतन नहीं कर सकता। अतः उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मके आधारभूत अर्थका कथन करनेके लिए इतर शब्दोंका प्रयोग किया जाता है।

शंका—तब तो 'स्यात् अस्ति एव जीवः' (कथंचित् जीव सत् ही हैं ) इस सकलादेशी वाक्यसे ही जीवद्रव्यके सभी घर्मीका संग्रह हो जाता है अतः बाकी• के भंग निरर्थक हैं ?

समाधान—यह दोष ठीक नहीं है; क्योंकि गौण और मुख्य विवक्षासे सभी भंगोंका प्रयोग सार्थक है। जैसे, द्रव्याधिक नयकी प्रधानता और पर्यायाधिक नयकी गौणतामें पहले भंगका प्रयोग होता है। पर्यायाधिक नयकी प्रधानता और

१. तत्त्वाथंवातिक, ए० २५३।

द्रव्याधिक नयकी गौणतामें दूसरे भंगका प्रयोग होता है। प्रधानता और अप्रधानता शब्दिक अधीन है। जो शब्दिक द्वारा विवक्षित हो वह प्रधान है और जो शब्दिक द्वारा नहीं कहा गया है और अर्थसे गम्यमान होता है वह अप्रधान है। तीसरे अवक्तव्य भंगमें युगपद् विवक्षा होनेसे दोनों ही अप्रधान है; क्योंकि दोनोंको प्रधानरूपसे एक साथ कहनेवाला कोई शब्द नहीं है। चौथे भंगमें दोनों ही प्रधान हैं, क्योंकि क्रमसे अस्ति आदि शब्दोंके द्वारा दोनोंका ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार शेष भंग भी आगे कहेंगे।

अब प्रथम भंगके प्रत्येक पदकी सार्थकता बतलाते हैं—'जीव ही है' ऐसा अवधारण करनेपर अजीवके अभावका प्रसंग आता है। अतः अस्तित्वैकान्तवादी 'जीव है ही' ऐसा अवधारण करते हैं। और ऐसा अवधारण करनेसे जीवका सर्वथा अस्तित्व प्राप्त होता है अर्थात् सब प्रकारसे जीवका अस्तित्व प्राप्त होता है। और ऐसी स्थितिमें पुद्गल आदिके अस्तित्व भी जीवका अस्तित्व प्राप्त होता है; क्योंकि 'जीव है ही' इस शब्दसे यही अर्थ निकलता है और अर्थका बोध करानेमें शब्द ही प्रमाण है।

शंका—अस्तित्व सामान्यको अपेक्षा जीव है, अस्तित्व-विशेषकी अपेक्षा जीव नहीं है, पुद्गल ब्रादिका अस्तित्व तो अस्तित्वविशेष हैं, उसकी अपेक्षा जीवका अस्तित्व कैसे हो सकता है ?

समाधान—यदि आप 'अस्तित्व सामान्यसे जीव है, पुद्गलादिगत अस्तित्व-विशेषसे नहीं', यह स्वीकार करते हैं तो आप स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि अस्तित्व दो प्रकारका है—एक सामान्य अस्तित्व और दूसरा विशेष अस्तित्व । ऐसी दशामें सामान्य अस्तित्वसे जीवके सत् होनेपर और विशेष अस्तित्वसे जीवके असत् होनेपर 'जीव है ही' में 'हां' लगाना निष्फल ही हो जाता है। यह तो तभी सार्थक हो सकता है जब नास्तित्वका निराकरण करके सब प्रकारसे जीवका अस्तित्व माना जाये। और वैसा माननेपर पुद्गलादिके अस्तित्वरूपसे भी जीवके अस्तित्वकी प्राप्ति होती है।

शंका— जो कोई भी अस्तिरूप है वह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्य-भावरूपसे है अन्यरूपसे नहीं; क्योंकि अन्य अप्रस्तुत है। जैसे, घट द्रव्यकी अपेक्षा पाणिवरूपसे, क्षेत्रकी अपेक्षा इस क्षेत्रसे, कालको अपेक्षा वर्तमानकालरूपसे और भावको अपेक्षा वर्तमान रक्तस्व आदि पर्याय रूपसे अस्तिरूप है। और परद्रव्य,

१. तत्त्वार्थवातिंक, पू० २५४।

परक्षेत्र, परकाल और परभावको अपेक्षा नहीं; क्योंकि उन सबका वहाँ कोई प्रसंग ही नहीं है।

समाधान--तो इसका तो यही अर्थ हुआ कि घट अन्य द्रव्य, अन्य क्षेत्र, अन्य काल और अन्य भावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। अतः 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति सिद्ध होता है। यदि ऐसा नियम न माना जायेगा तो वह घट हो ही नहीं सकता । क्योंकि नियत द्रव्य, नियत क्षेत्र, नियत काल और नियत भाव-रूपसे वह नहीं है, जैसे गधेको सींग। यदि वह घट अनियत द्रव्यादिरूप है तो वह सत्ता सामान्य ही हुआ, घट नहीं; क्योंकि जैसे सर्वपदार्थव्यापिनी महासत्ता-ा कोई नियत द्रव्य, नियत क्षेत्र, नियत काल, और नियत भाव नहीं होता, घटका भी कोई नियत द्रव्यादि नहीं है। इसका विशेष इस प्रकार है-यदि घट जैसे द्रन्यकी अपेक्षा पार्थिव रूपसे है, वैसे ही यदि जलीय आदि रूपसे भी है तो वह घट ही नहीं हो सकता; क्योंकि वह तो द्रव्यत्वकी तरह पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि भी है। तथा जैसे वह इस क्षेत्रमें है वैसे ही यदि अन्य समस्त क्षेत्रोंमें भी हो तो वह घट नहीं रह जायेगा, वह तो आकाश बन जायेगा; क्योंकि आकाश सर्वत्र पाया जाता है। यदि इस कालकी तरह वह अतीत और अनागत कालमें भी वर्तमान हो तो वह घट नहीं रह जायेगा, किन्तु त्रिकालवर्ती होनेसे मिट्टी रूप हो जायेगा। जैसे इस देश, कालरूपसे वह घट हम लोगोंके प्रत्यक्ष है और पानी वगैरह लानेके काममें आता है वैसे ही यदि अतीत और अनागतकालों तथा अन्य देशों में भी वह हमारे प्रत्यक्षका विषय होता है और पानी वगैरह भरनेके काम आता है तथा जैसे नव रूपसे है वैसे ही पुरातन रूपसे भी है अथवा समस्त रस. समस्त रूप, समस्त गन्ध, समस्त स्पर्श, समस्त आकार आदि रूपसे भी है तो वह घट नहीं रह जायेगा, किन्तु सर्वव्यापी होनेसे महासत्ता हो जायेगा । जैसे महा-सत्ता किसी वस्तुसे और वस्तुधर्मसे व्यावृत्त नहीं है अतः वह घट नहीं है। इसी तरह घट भी घटरूप न रहकर महासत्तारूप हो जायेगा।

इसी तरह मनुष्य रूपसे विवक्षित जीव भी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी दृष्टिसे ही अस्ति है अन्य द्रव्यादि रूपसे नहीं। यदि वह अन्य रूपसे भी 'अस्ति' हो तो वह मनुष्य हो नहीं रहेगा; क्योंकि उसका कोई नियत द्रव्यादि नहीं है जैसे गधेकी सींग। यदि वह अनियत द्रव्यादि रूप है तो वह मनुष्य न रह-कर महासत्ता हो जायेगा। इसका विशेष इस प्रकार है—यदि वह मनुष्य जैसे जीव द्रव्यरूपसे है वैसे हो यदि पृद्गलादि द्रव्यरूपसे भी हो तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा; क्योंकि द्रव्यत्वकी तरह पुद्गलादिमें भी उसका अस्तित्व पाया जाता है। तथा जैसे वह इस क्षेत्रमें है वैसे ही यदि वह सभी देशोंमें हो तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि आकाशकी तरह वह सर्वव्यापी है। तथा जिस प्रकार वह मनुष्य वर्तमानकालमें है वैसे ही यदि अतीत नारकी आदि और अनागत देव आदि पर्यायोंके कालक्ष्पसे भी हो तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा; क्योंकि वह जीवत्वकी तरह सब कालोंमें पाया जाता है। जैसे वह इस देश और कालमें हमारे प्रत्यक्ष है वैसे ही यदि अतीत अनागतकाल तथा अन्य देशमें भी हमारे प्रत्यक्षका विषय होता है तथा जैसे वह युवाक्ष्प है वैसे ही यदि वृद्धक्ष्पसे भी है तो वह मनुष्य ही नहीं रहेगा, वह तो महासत्ता हो जायेगा। अतः वस्तु स्यात् अस्ति और स्यात्-नास्ति है।

तथा जीव 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति' है; क्योंकि जीवका जीवत्व स्व-सत्ताके भाव और परसत्ताके अभावके अधीन है। यदि वह जीव अपनेमें परसत्ताके अभावकी अपेक्षा नहीं करता तो वह जीव न होकर सन्मात्र हो जायेगा। तथा परसत्ताके अभावकी अपेक्षा करनेपर भी यदि वह स्वसत्ताके सद्भावकी अपेक्षा नहीं करता तो वह जीवकी तो बात ही क्या, वस्तु ही नहीं हो सकेगा; क्योंकि उस अवस्थामें आकाशपुष्पकी तरह उसका अपना स्वरूप कुछ भी न होकर परका अभाव मात्र ही ठहरता है। अतः परका अभाव भी स्वसत्ताके सद्भावकी अपेक्षामें ही वस्तुका स्वरूप बनता है अन्यथा नहीं। जैसे अस्तित्वधर्म अस्तित्व-रूपसे है, नास्तित्वरूपसे नहीं है अतः वह उभयात्मक है। यदि ऐसा न माना जाये तो वस्तुका अभाव हो जाये । क्योंकि भावनिरपेक्ष अभाव अत्यन्त शुन्यरूप वस्तुको कहता है। इसी तरह अभावनिरपेक्ष भाव भी वस्तुको सर्वरूप कहता है। किन्तु न तो कोई वस्तु सर्वात्मक या सर्वाभावरूप कभी किसीने देखी है? जो सर्वाभाव रूप है वह वस्तु ही नहीं है जैसे आकाशपुष्प। और यदि वस्तु सर्वात्मक है तो उसे फोई जान नहीं सकता । भावरूपसे विलक्षण होनेसे अभावता ठहरती है और अभावस विलक्षण होनेसे भावता सिद्ध होती है। इस तरहसे भाव-रूपता और अभावरूपता-दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। अभाव अपने सद्भाव और भावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है भाव भी अपने सद्भाव और अभावके अभावकी अपेक्षासे सिद्ध होता है। यदि अभावको एकान्त रूपसे 'अस्ति' ही माना जाता है तो सर्वात्मना अस्तिरूप होनेसे जैसे अभाव अभाव रूपसे 'अस्ति' है वैसे ही भावरूपसे भी उसके अस्तित्वका प्रसंग आता है। और ऐसी स्थितिमें भावरूप और अभावरूपका संकर होनेसे दोनोंका ही अभाव हो जायेगा; क्योंकि दोनोंका ही स्वरूप नहीं बन सकता। तथा यदि अभावको एकान्तरूपसे नास्ति ही माना जाता है तो जैसे अभाव भावरूपसे नहीं है वैसे ही अभावरूपसे भी नहीं है। और ऐसी स्थितिमें अभावका अभाव होनेसे भावमात्र ही रह जाता है। तब आकाशपुष्प वगैरह भी भावरूप हो जायेंगे, क्योंकि अभावका तो अभाव हो है। इसी तरह भावको भी सर्वथा सत् माननेपर उक्त दोषोंकी प्रक्रियाको लगा लेना चाहिए। अतः भाव और अभाव दोनों हो स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति हैं। उसी तरह जीव भी स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति है।

शंका—घटका कथन करते समय जब अर्थ और प्रकरणसे पटकी सत्ताका कोई प्रसंग ही नहीं है तो 'घट घट है और पट नहीं हैं' ऐसा कहकर उसमें पटकी सत्ताका निषेध क्यों आप करते हैं?

समाधान—ऐसी आशंका युक्त नहीं है; क्योंकि अर्थ होनेसे घटमें पट आदि सभी अर्थोंका प्रसंग आता ही है। यदि उसे हम विशिष्ट घटरूप अर्थ स्वीकार करते हैं तो अर्थ होनेके कारण प्रसंग प्राप्त सभी पटादि रूप अर्थोंका उससे निषेध करना ही होगा, तभी उसमें घटरूपता सिद्ध हो सकती है। अन्यथा तो वह अर्थ घट रूप सिद्ध हो हो नहीं सकता; क्योंकि पट आदि अन्य अर्थोंसे वह व्यावृत्त नहीं है।

घटका पटरूपसे जो अभाव है वह भी घटका ही धर्म है; क्योंकि घटके अस्तित्वकी तरह वह घटके ही अधीन है। अतः वह घटका ही धर्म है, चूँकि वह परकी अपेक्षासे व्यवहृत होता है अतः उसे उपचारसे पर पर्याय कहते हैं। वस्तुके स्वरूपका प्रकाशन स्व और पर विशेषणोंके अधीन होता है।

शंका— 'अस्ति एव जीवः' (जीव है ही) इस वाक्य में 'अस्ति'शब्दके वाच्य अर्थसे जीवशब्दका वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाववाला है या अभिन्न स्वभाववाला है? यदि अभिन्न स्वभाववाला है तो अस्तिका जो सत् अर्थ है वही अर्थ जीवशब्दका भी हुआ। ऐसी स्थितिमें जीवमें अन्य धर्मोंको स्थान नहीं रहता। तथा जैसे घट और कुट शब्दोंका समान अर्थ होनेसे उन दोनोंमें सामानाधिकरण्य तथा विशेषण-विशेष्य भाव नहीं होता वैसे ही 'अस्ति और जीव' शब्दोंका अर्थ समान होनेसे इन दोनोंमें भी सामानाधिकरण्य और विशेषण-विशेष्य भाव नहीं हो सकेगा। तथा दोनोंमें-से एक ही शब्दका प्रयोग करना होगा; क्योंकि दोनों शब्दोंका एक ही अर्थ होता है। तथा सत्त्वधर्म सब द्रव्यों और सब पर्यायोंमें रहता है, जीवशब्दका अर्थ भी सत्त्वसे अभिन्न स्वभाव है। अतः सत्त्वका और जीवका तादात्म्य होनेसे जो-जो सत् है वह सब जीव रूप सिद्ध होता है। इस तरहसे एकजीवरूपताका प्रसंग आता है तथा जब जीव सत्स्वभाव हुआ तो उसमें चैतन्य, ज्ञान, कोघ आदि तथा नारक आदि समस्त विशेषणोंके अभावका

१. तत्त्वाथेवार्तिक, १० २५६।

प्रसंग आता है अथवा बस्तित्वके जीवस्वभावरूप होनेसे वह पुद्गरूपियें नहीं रह सकेगा; क्योंकि पुद्गरूपियें जीवत्व नहीं रहता अतः उनमें 'सत्' यह प्रत्यय ही नहीं हो सकेगा।

उक्त दोष न आयें, इसिलए यदि अस्ति शब्दके वाच्य अर्थसे जीवशब्दका वाच्य अर्थ भिन्न स्वभाववाला मानते हैं तो जीवकी असद्ख्यताका प्रसंग आता है; क्योंकि वह अस्तिशब्दके वाच्य अर्थसे भिन्न है जैसे गधेके सींग। ऐसी स्थितिमें जीवाधीन बन्ध, मोक्ष आदि व्यवहारका अभाव हो जायेगा। तथा अस्तित्व जैसे जीवसे भिन्न है वैसे ही अन्य पुद्गलादिसे भी भिन्न ठहरेगा। और ऐसी स्थितिमें किसी आश्रयके न होनेसे अस्तित्वका हो अभाव हो जायेगा। तथा यह बतलायें कि अस्तित्वसे भिन्न स्वभाववाले जीवका क्या स्वभाव है ? जो कुछ भी आप उसका स्वभाव बतलायेंगे वह सब असद्ध ही होगा क्योंकि जीव असद्ध है।

समाधान—इसोलिए अस्तिशब्दके वाच्य अर्थसे जीवशब्द वाच्य अर्थको कथंचित् भिन्न स्वभाववाला और कथंचित् अभिन्न स्वभाववाला मानना चाहिए। पर्यायाधिक नयसे भवनिक्रया और जीवनिक्रया भिन्न है अतः अस्ति शब्द और जीवशब्दका अर्थ भिन्न है। और द्रव्याधिकनयसे दोनों अभिन्न हैं जीवके ग्रहणसे अस्तिका भी ग्रहण हो जाता है। अतः वस्तु कथंचित् अस्तिरूप और कथंचित् नास्तिरूप है।

तृतीय मंग-स्यादवक्तव्य—जब दो गुणोंके द्वारा एक अखण्ड अर्थको अभिन्न कपसे अभेद रूपसे एक साथ कथन करनेकी इच्छा होती है तो तीसरा अवक्तव्य भंग होता है। आशय यह है कि जैसे प्रथम और द्वितीय भंगमें एक कालमें एक शब्दसे एक गुणके द्वारा क्रमसे एक समस्त वस्तुका कथन हो जाता है, उस तरह जब दो प्रतियोगी गुणोंके द्वारा अवधारण रूपसे एक साथ एक कालमें एक शब्दसे समस्त वस्तुके कहनेकी इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तव्य हो जाती है; क्योंकि वैसान तो कोई शब्द ही है और न अर्थ ही है।

सभी पद एक ही पदार्थको कहते हैं। 'सत्' शब्द असत्को नहीं कहता और 'असत्' शब्द सत्को नहीं कहता । 'गौ'शब्दके दिशा आदि अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं किन्तु वास्तवमें गौशब्द भी अनेक हैं, सादृश्यके उपचारसे ही उन्हें एक कहा जाता है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो समस्त वस्तु एक शब्दवाच्य हो जायेंगी,

**१. तत्त्वार्थ वार्तिक, पृ० २५७।** 

२. ष्मष्टसद्स्री, पृ० १३६।

और तब प्रत्येकके लिए अलग-अलग शब्दका प्रयोग करना निष्फल ठहरेगा। जैसे शब्दके भेदसे अर्थका भेद अवश्यंभावी है वैसे ही अर्थके भेदसे भी शब्दका भेद अवश्यंभावी है, नहीं तो वाच्यवाचक नियमके व्यवहारका लोप हो जायेगा। इससे एक वाक्यका युगपत् अनेक अर्थोंको कहना भी निरस्त हो जाता है अर्थात एक वाक्य एक ही अर्थको कहता है। 'स्वपररूपकी अपेक्षासे वस्तु कर्थवित्-सदसदातमक हो है' यह वाक्य भी, जो क्रमसे विवक्षित दोनों धर्मीको विषय करने-वाला माना गया है, उपचारसे ही एक माना जाता है। अत: शब्दमें एक ही अर्थको कहनेकी स्वाभाविक शक्ति है। सत् शब्दकी सत्त्व मात्रको कहनेमें सामर्थ्य विशेष है, असत्त्व आदि अनेक धर्मोंके कहनेमें नहीं। अनेकान्तके वाचक 'स्यात्' शब्दकी अनेकान्त मात्रको कहनेमें सामर्थ्य विशेष है, एकान्तको कहनेमें नहीं। अनेकान्तके द्योतक 'स्यात्' शब्दकी अविवक्षित समस्त धर्मीका सूचन करनेमें ही सामर्थ्य विशेष है विवक्षित अर्थका कथन करनेमें नहीं। अन्यथा विवक्षित धर्मके वाचक शब्दोंका प्रयोग करना व्यर्थ ठहरेगा । प्रसिद्ध पुरातन व्यवहारमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जो अपनी नियत अर्थको कहनेकी सामर्थ्यविशेषका उल्लंघन करके प्रवृत्त होता हो। अतः एक शब्द भाव और अभाव दोनोंको एक साथ नहीं कह सकता।

शंका—संकेतके अनुसार शब्दकी प्रवृत्ति देखी जाती है। अतः जैसे जैनेन्द्र व्याकरणमें शतृ और शान प्रत्ययोंकी 'सत्' संज्ञा संकेतके अनुसार शतृ और शान दोनों प्रत्ययोंकी कहती है; वैसे ही सत्त्व और असत्त्व धर्मों में संकेतित एक शब्द दोनों धर्मोंका वाचक हो सकता है?

समाधान — उक्त कथन युक्त नहीं हैं। प्रत्येक पदार्थमें शक्ति और अशक्ति प्रतिनियत होती है। शब्दमें एक बार एक ही अर्थको कहनेकी शक्ति है, अनेकको कहनेकी नहीं। संकेत भी उस शक्तिके अनुसार ही अर्थमें प्रवृत्त होता है। सेना, वन आदि शब्द भी अनेक अर्थोंको नहीं कहते। सेनाशब्दसे हाथी, घोड़े, रथ, पैदल वगैरहके एक सम्बन्ध-विशेषको ही कहता है। इसी तरह वन, समूह, पंकित, माला, पानक, ग्राम आदि शब्द भी अनेक अर्थोंको न कहकर एक सम्बन्ध-विशेषक अर्थको ही कहते हैं।

शंका—तो संस्कृतमें 'वृक्षी' शब्द दो वृक्षोंको और 'वृक्षाः' शब्द अर्नैक वृक्षों-को कैसे कहता है ?

समाधान—पाणिनि व्याकरणके अनुसार वृक्षौ शब्द निष्पन्न करनेके लिए 'वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षौ' इस प्रकार दो वृक्ष शब्द लाकर उसमें-से एकका लोप कर दिया जाता है। अतः दो वृक्ष शब्द ही दो वृक्षोंको और अनेक वृक्षशब्द अनेक वृक्षोंको कहते हैं। और जैनेन्द्र व्याकरणके अनुसार द्विवचनान्त और बहुवचनान्त वृक्षशब्द स्वभावसे ही द्वित्वविशिष्ट या बहुत्वविशिष्ट अपने वाच्यार्थको कहता है; क्योंकि उसमें उस प्रकारकी शक्ति विद्यमान है।

शंका—स्वामी समन्तभद्रने बृहत् स्वयंभू स्तोत्रमें लिखा है—'अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं वृक्षा इति प्रत्ययवत् प्रकृत्या।' अतः पदका वाच्य एक भी होता है और अनेक भी होता है ऐसा स्याद्वादी जैनोंने स्वीकार किया है ?

समाधान—प्रश्न यह है कि पदका वाच्य एक और अनेक प्रधान रूपसे होता है या गोणता और प्रधानतासे होता है ? पहला पक्ष ठोक नहीं है; क्योंकि उस प्रकारकी प्रतीति नहीं होतीं। वृक्षशब्द वृक्षत्व जातिके द्वारा पहले वृक्ष द्रव्यकों कहता है, तत्पश्चात् लिंग और संख्याको कहता है, इस प्रकार क्रमसे हो प्रतीति होती है। कहा भी है।

> स्वार्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रब्यमाह समवेतम्। समवेतस्य तु वचने छिङ्गं संख्यां विमक्तीश्च॥

अतः प्रधान रूपसे वृक्षार्थको प्रतीति होती है और गौण रूपसे बहुत्वसंख्याकी प्रतीति होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। क्योंकि हमें दूसरा प्रधान-गौण रूप पक्ष ही इष्ट है। 'स्यात्' यह निपात अनेक धर्मोंका आकांक्षी है—सूचक या द्योतक है। अतः वह गौणभूत धर्मोंसे निरपेक्ष एक ही धर्मको प्रधानरूपसे कथन करनेका विरोधी है। समस्त वाचकतत्त्व गुण प्रधान रूपसे ही अर्थका कथन करते हैं; और वाच्यतत्त्व भी तदूप ही है। कहा है—

आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमेऽपवादः । गुणप्रधानार्थमिदं हि बाक्यं जिनस्य ते तद्दिषतामपथ्यम् ॥

--- वृहत्स्वयम्भूस्तोत्र-श्रोसुविधिजिनस्तवन ॥

अनेक धर्मात्मक वस्तुको माननेवाले जैनोंका 'स्यात्' यह निपात गौणकी अपेक्षा न रखनेवाले एकान्त मतमें अपवाद है अर्थात् एकान्तमतका निराकरण करनेवाला है। 'स्यात्' पदरूप यह वाक्य गौण और प्रधान दोनों ही धर्मोंका वाचक है अपेर वह जिनमतसे द्वेष रखनेवाले एकान्तवादियोंके लिए अपथ्य-अहितकर है।

शंका-अाप जैन लोग प्रमाण और नयरूप दो प्रकारके वाक्य मानते हैं।

१. ऋष्टसहस्री, ५० १३८ ।

चूंकि प्रमाण सकलादेशी होता है अतः प्रमःणवाक्य प्रधानरूपसे अशेष धर्मात्मक वस्तुका प्रकाशक होता है। यदि सभी वाक्य गौण और प्रधानरूपसे अर्थके बाचक होते हैं तो ऐसी स्थितिमें प्रमाणवाक्य नहीं बन सकता।

समाधान—द्रश्याधिकनयसे अनन्तपर्यायात्मक एक ही द्रव्यके कथनका नाम प्रमाणवाक्य है। और पर्यायाधिकनयसे समस्त पर्यायोमें काल आदिके द्वारा अभेदका उपचार करके उपचरित एक ही वस्तु नयवाक्यका विषय है। पदकी तरह कोई वाक्य अनेक अर्थोंको एक साथ प्रधानरूपसे नहीं कह सकता। हजार संकेत करनेपर भी वाचक और वाच्य अपनी शक्ति और अशक्तिका उल्लंघन नहीं कर सकते। अतः वस्तु स्यात् अवक्तव्य है। क्योंकि दोनों घर्मोंको कहनेवाला कोई शब्द नहीं है। 'स्यात् अवक्तव्य'का अर्थ होता है सर्वधा अवक्तव्य नहीं, किन्तु अपेक्षाभेदसे अवक्तव्य है। अवक्तव्यशब्दसे तथा अन्य छह भंगोंके द्वारा तो वस्तु वक्तव्य है। यदि सर्वया अवक्तव्य हो तो अवक्तव्यशब्दसे भी उसे नहीं कहा जा सकता।

चतुर्थं मंग—स्यादिस्त नास्ति—अस्ति और नास्ति दोनों धर्मीका क्रमसे एक साथ कथन करनेपर चतुर्थं भंग बनता है। यदि वस्तुको सर्वथा उभयात्मक माना जायेगा तो सर्वथा सत् और सर्वथा असत्में परस्परमें विरोध होनेसे उभयदोपका प्रसंग आता है अतः कथंचित् उभयरूप समझना चाहिए।

पाँचवाँ संग—व्यस्त द्रव्य और एक साथ अपित द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा-से 'स्यादिस्त अवक्तव्य' इस वाक्यकी प्रवृत्ति होती है। जैसे आत्मा द्रव्यत्व, जीवत्व या मनुष्यत्व रूपसे 'अस्ति' है, तथा द्रव्यपर्याय सामान्य और तदभावकी एक साथ विवक्षामें अवक्तव्य है। इस तरह स्यादस्ति अवक्तव्य भंग बनता है।

छठा मंग-स्याकास्ति अवक्तब्य—व्यस्त पर्याय और समस्त द्रव्यपर्यायकी अपेक्षा 'स्यान्नास्ति अवक्तव्य' भंग बनता है। आशय यह है कि वस्तुगत नास्तित्व जब अवक्तव्यं साथ अनुबद्ध होकर विवक्षित होता है तब यह भंग बनता है। नास्तित्व पर्यायकी दृष्टिसे है। पर्यायं दो प्रकारको होती हैं—सहभाविनी और क्रमभाविनी। गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय आदि सहभाविनी तथा क्रोध, मान, बचपन, यौवन आदि क्रमभाविनी पर्यायं हैं। पर्यायदृष्टिसे गत्यादि और क्रोधादि पर्यायोंसे भिन्न कोई एक अवस्थायो जीव नहीं है, किन्तु वे ही क्रमिक पर्यायों जीव कही जातो हैं। जो दस्तुत्व रूपसे सत् है वही द्रव्यांश है तथा जो अवस्तुत्व रूपसे असत् है वही पर्यायांश है। इन दोनोंकी युगपद् अभेद विवक्षामें वस्तु अवक्तव्य है। इस तरह वस्तु स्यात् नास्ति अवक्तव्य है।

सातवाँ स्याद्स्ति नास्ति अवक्तन्य—अलग-अलग क्रमसे अपित तथा युगपत् अपित द्रव्य-पर्यायकी अपेक्षा वस्तु स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य है। किसी द्रव्य-विशेषकी अपेक्षा अस्तित्व और किसी पर्यायविशेषकी अपेक्षा नास्तित्व होता है। तथा किसी द्रव्यपर्यायविशेष और द्रव्यपर्यायसामान्यकी एक साथ विवक्षामें वही अवक्तव्य हो जाता है। इस तरह स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य भंग बन जाता है।

## सात भंगोंमें क्रमभेद

सबसे प्रथम आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंमें सात भंगोंका नामोल्लेख मात्र मिलता है। उनमें-से प्रवचनसार गा० (२-२३) में स्यात् अवक्तव्यको तो तीसरा भंग रखा है और स्यादिस्त नास्तिको चतुर्य भंग रखा है। किन्तु पंचास्तिकाय गाया चौदहमें अस्ति नास्तिको तीसरा और अवक्तव्यको चतुर्य भंग रखा है। इसी तरह अकलंकदेवने अपने तत्त्वार्यवातिकमें दो स्थलोंपर सप्तभंगीका कथन किया है। उनमें-से एक स्थल (पृ० ३५३) पर उन्होंने प्रवचनसारका क्रम अपनाया है । दोनों जैन सम्प्रदायोंमें दोनों ही क्रम प्रचलित रहे हैं। सभाष्य तत्त्वार्थियम (अ० ५।३१ सू०) और विशेषावश्यकभाष्य (गा० २२३२) में प्रथम क्रम अपनाया गया है। किन्तु आप्तमीमांसा (कारिका १४), तत्त्वार्थश्लोकबार्तिक (पृ० १२८), प्रमेयकमलमार्तण्ड (पृ० ६८२), प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार (परि० ४,सू०१७-१८), स्याद्वादमंजरी (पृ० ६८९), सप्तमंगीतरंगिणी (पृ० २) और नयोपदेश (पृ० १२) में दूसरा क्रम अपनाया गया है। इस तरह दार्शनिक क्षेत्रमें दूसरा ही क्रम प्रचलित रहा है अर्थात् अस्ति नास्तिको तोसरा और अवक्तव्य-को चतुर्थ भंग ही माना गया है।

इस क्रमभेदके विषयमें बारहवीं शताब्दीके एक द्वेताम्बर ग्रन्थकारने सम्भव-त्या सर्वप्रथम ध्यान दिया है। उन्होंने लिखा है कि कोई-कोई विद्वान् इस अव-क्तब्य भंगको तीसरे भंगके स्थानमें पढ़ते हैं और तोसरेको इसके स्थानमें। उस पाठमें भी कोई दोष नहीं हैं; क्योंकि उससे अर्थमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। यथार्थमें विधिन्नतिषेषको क्रमसे और एक साथ कथन करनेको अपेक्षासे तीसरे और चतुर्थ भंगको प्रवृत्ति होती है। पहले दोनोंको क्रमसे कहकर बादको दोनोंका

१. 'ब्रयं च भंगः कैश्चितृतोयभंगस्थाने पठ्यते, तृतीयब्रैतस्य स्थाने । न चैवमपि कश्चि-होषः मर्थविशेषाभावात् ।'--स्याद्वादरत्नाकरावतारिका-परि०४, स्० १८ ।

एक साथ कहा जाये अथवा पहले दोनोंको एक साथ कहकर बादको क्रमसे कहा जाये तो उससे कोई अर्थमें अन्तर नहीं पड़ता। किन्तु दूसरी दृष्टिसे विचार करने-पर स्यादिस्त, स्यान्नास्ति और स्यादवक्त व्य ही मूल भंग प्रमाणित होते हैं, उकत सात भंगोंमें तीन भंग तो मूल या एक संयोगी हैं, और तीन भंग दिसंयोगी हैं और एक भंग त्रिसंयोगी है। गणितसूत्रके अनुसार तीन मूल भंगोंके ही सब संयोगी भंग सात होते हैं। न इससे कमके होते हैं और न अधिक के। वे तीन मूल भंग हैं—स्यादिस्त, स्यान्नास्ति और स्यादवक्तव्य। दिसंयोगी भंग हैं—स्यादिस्त नास्ति, स्याद्रास्ति अवक्तव्य और स्यान्नास्ति अवक्तव्य। तथा त्रिसंयोगी भंग हैं—स्यादिस्त नास्ति अवक्तव्य और स्यान्नास्ति अवक्तव्य। तथा त्रिसंयोगी भंग हैं—स्यादिस्त नास्ति अवक्तव्य। अतः अवक्तव्य ही तीसरा मूल भंग होना चाहिए। 'स्यादिस्त नास्ति तो दिसंयोगी भंग है—प्रथम और दितीय भंगके मेलसे बना है। यही बात स्वामी समन्तभद्रने अपने युक्त्यनुशासनमें कही है और वहाँ उन्होंने भी अवक्तव्यको तीन मूल भंगोंमें रखा है।

## प्रमाण सप्तभंगी और नयसप्तभंगी

प्रमाणके दो भेद हैं—स्वार्थ और परार्थ। इन्द्रिय और मनकी सहायतासे होने-वाला मितज्ञान स्वार्थप्रमाण है। और जब ज्ञाता शब्दोंके द्वारा दूसरोंपर अपने ज्ञानको प्रकट करनेके लिए तत्पर होता है तब उसका वह शब्दोन्मुख ज्ञान स्वार्थ-श्रुत कहा जाता है और ज्ञाताके वचन परार्थश्रुत कहे जाते हैं। श्रुतप्रमाणके ही भेद नय हैं। अतः जैसे श्रुतप्रमाण ज्ञानात्मक और वचनात्मक होता है वैसे ही उसके भेद नय भी ज्ञानात्मक और वचनात्मक होते हैं। प्रमाण सकलवस्तुग्राही होता है और नय वस्तुके एकदेशका ग्राही होता है।

जैसे एक ज्ञान एक समयमें अनेक धर्मात्मक वस्तुको जान सकता है, उसी तरह एक शब्द एक समयमें वस्तुके अनेक धर्मीका बोध नहीं करा सकता। इसिलए वस्ता किसी एक धर्मका अवलम्बन लेकर ही वचनव्यवहार करता है। यदि वस्ता एक धर्मके द्वारा पूर्ण वस्तुका बोध कराना चाहता है तो उसका वाक्य प्रमाणवाक्य कहा जाता है और यदि वह एक ही धर्मका बोध कराना चाहता

१. 'विधिनिपेधोऽनिभलाप्यता च त्रिरेकशस्त्रिद्दिश एक एव। त्रयो विकल्पास्तव सप्त-धाऽमी स्याच्छ्रव्दनेयाः सकलार्थमेदे ॥४५॥—'विधि, निषेध और अनिभलाप्यता— स्यादस्ति, स्यात्रास्ति और स्यादवक्तव्य—ये एक-एक करके तीन मूल विकल्प हैं। इनके दिसंयोगज विकल्प तीन हैं—स्यादस्ति नास्ति, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्यात्रास्ति अवक्तव्य। और त्रिसंयोगी विकल्प एक हैं— स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस तरह है वीर! ये सात विकल्प, सम्पूर्ण द्रव्य-पर्यायोगें आपके यहाँ वटित होते हैं। है—वस्तुमें वर्तमान शेष धर्मोंके प्रति उसकी दृष्टि उदासीन है तो उसका वाक्य नयवाक्य कहा जाता है।

यथार्थमें तो नयके लक्षणके अनुसार जितना भी वचनव्यवहार है वह सब नय है। इसीसे सिद्धसेन दिवाकरने नयोंके भेदोंकी संख्या बतलाते हुए कहा है कि जितने वचनके मार्ग हैं उतने हो नयवाद हैं। आचार्य समन्तभद्र और सिद्ध-सेन ये दोनों ही एक तरहसे स्याद्वादके पिता और पोषक तथा रक्षक हैं। इन दोनोंने ही अपने वाप्तमीमांसा तथा सन्मति तर्कमें नय सप्तभंगीका ही कथन किया है। उनके उत्तराधिकारी और जैनन्यायके प्रस्थापक अकलंकदेवने ही सर्व-प्रथम प्रमाणसप्तभंगीका स्पष्ट कथन किया है। अपने तत्त्वार्थवार्तिक (पू० २५२) में वस्तुको अनेक घर्मात्मक सिद्ध करनेके पश्चात् अकलंकदेव कहते हैं कि-उस अनेक धर्मात्मक वस्तुका बोध करानेके लिए प्रवर्तमान शब्दकी प्रवृत्ति दो रूपसे होती है क्रमसे अथवा योगपद्यसे । तीसरा वचनमार्ग नहीं है । जब वस्तुमें वर्तमान अस्तित्वादि धर्मौकी काल आदिके द्वारा भेदविवक्षा होती है तब एक शब्दमें अनेक अर्थीका ज्ञान करानेकी शक्तिका अभाव होनेसे क्रमसे कथन होता है। और जब उन्हों धर्मोंमें काल आदिके द्वारा अभेदिववक्षा होती है तब एक शब्दसे भी एक धर्मका बोध करानेकी मुख्यतासे तादात्म्यरूपसे एकत्वको प्राप्त सभी धर्मीका अखण्डरूपसे युगपत् कथन हो जाता है। जब युगपत् कथन होता है तब उसे सकलादेश होनेसे प्रमाण कहते हैं ; क्योंकि सकलादेश प्रमाणाधीन है ऐसा वचन है। और जब क्रमसे कथन होता है तो विकलादेश होनेसे उसे नय कहते हैं। क्योंकि विकलादेश नयाधीन है ऐसा वचन है। सकलादेश और विकला-देश दोनोंमें सप्तभंगी होती है। प्रथमको प्रमाणसप्तभंगी कहते हैं और दूसरे-को नयसप्तभंगी कहते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि प्रमाणसप्तभंगो और नयसप्तभंगीके प्रयोगमें वक्ताकी विवक्षाके अतिरिक्त भी क्या कोई मौलिक भेद होता है। इस प्रश्नके समाधानके लिए दोनों प्रकारकी सप्तभंगोके उदाहरणके रूपमें दिये गये वाक्योंपर दृष्टि डालना आवश्यक है-

अकलंकदेव तत्त्वार्थवार्तिक (पृ०२५३ तथा २६०) में और विद्यानन्द तत्त्वार्थ क्लोकवार्तिक (पृ०१३८) में दोनों सप्तभंगियोंका पृथक्-पृथक् कथन करते हुए दोनों प्रकारके वाक्योंमें 'स्यादस्त्येव जीवः' यह एक ही उदाहरण देते

१. 'नावहया वयग्यवहा तावहया चेव होति ग्रायनाया ।'-सन्मति ३।४७।

२. 'एकानेकविकल्पादावुत्तरत्रापि योजयेत् । प्रक्रियां संगिनीमेनां नयेनर्यविशारदः ॥२३॥'-आप्तमोमांसा ।

हैं। किन्तु<sup>ी</sup>लघीयस्त्रयके स्त्रोपज्ञ भाष्यमें अकलंकदेवने दोनोंके जु**दे-**जुदे **उदाहरण** दिये हैं। 'स्यात् जीव एव' यह प्रमाणवाक्यका उदाहरण है। 'स्यात् अस्स्येव जीवः' यह नयवाक्यका उदाहरण है। आचार्य प्रभाचन्द्रने दोनों प्रकारके वाक्यों-का एक सा ही उदाहरण दिया है-स्यादस्ति जीवादिवस्त्-जीवादिवस्त् कथंचित् सत्स्वरूप है। आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसार और पंचास्तिकायमें एक-एक गाथाके द्वारा सात भंगोंके नाममात्र गिनाये हैं। किन्तू पंचास्तिकायमें 'आदेसवसेण' लिखा है जब कि प्रवचनसारमें 'पज्ञाएण द केण वि' लिखा है। प्रवचनसारके पाठसे दोनों टीकाकारोंने एवकार (ही) का ग्रहण किया है। टीकाकार अमृतचन्द्र पंचा-स्तिकायकी गाथा चौदहकी टीकामें स्यादस्ति द्रव्यम् (स्यात् द्रव्य है 🕈 उदाहरण देते हैं। और प्रवचनमारको टोकामें 'स्यादस्त्येव' (कथंचित् है ही) उदाहरण देते हैं। कुन्दकून्दके दूमरे टीकाकार जयसेन पंचास्तिकाय गाथा चौदहको टीकामें लिखते हैं — 'स्यादस्ति' यह वाक्य सकल वस्तूका ग्राहक होनेसे प्रमाणवाक्य है और 'स्यादस्त्येव द्रव्यं' यह वाक्य वस्तुके एकदेशका ग्राहक होनेसे नयवाक्य है। प्रवचनसार (२।२३) की टीकामें जयसेनने लिखाँ है, 'पंचास्तिकाय'में 'स्यादस्ति' आदि वावयमे प्रमाण सप्तभंगीका व्याख्यान किया है और यहाँ 'स्यादस्त्येव' वाक्यमें जो एवकार (ही) का ग्रहण किया है वह नयसप्तर्भगोका ज्ञापन करनेके लिए है। मप्तर्भगोतरंगिणीमें भी दोनों प्रकारके वाक्योंका एक ही उदाहरण दिया है---'स्यादस्त्यव घट.' घट कथंचित सत्स्वरूप ही है।

इवेताम्बरा वार्योमें अभयदेव मूरिने लिखां है—'स्यादस्ति'—कथंचित् है, यह प्रमाणवाक्य है। अस्त्येव-पत्स्वरूप ही है, यह दुर्नय है। 'अस्ति'—है—

- १. 'स्याज्जीव एव नेकान्तविषयः स्याच्छन्दः । स्यादस्त्येव जीवः इत्युक्ते एकान्तविषयः स्याच्छन्दः ।'-न्यायकुसुदचन्द्र, पृ० ६८८ ।
- २. 'विकलादेरास्वभावा हि नयसप्तमंगी वस्त्वंशमात्रपरूपकत्वात्। सकलादेशस्वभावात्तु प्रमाणसप्तमंगी यथावद् वस्तुरूपप्ररूपकत्वात्। तथा डि-स्यादस्ति जीवादिवस्तु स्वद्रस्यादिचतुष्टयापेच्चया'-प्रमयकमल०, १० ६८२।
- ३. 'स्यादस्ताति सकलवस्तुग्राहकत्वात् प्रमाणवाक्यम् । स्यादस्त्येव द्रव्यमिति वस्त्वेक-देशग्राहकत्वात् नयवाक्यम् ।'
- ४. 'पूर्व पञ्चाग्तिकाये स्यादस्ती'त्यादिप्रमाणवाक्येन सप्तभंगी व्याख्याता, अत्र तु स्यादस्त्येव यदेवकारप्रहणं तन्नयसप्तभंगीज्ञापनार्थमिति भावार्थः ।
- ५. 'स्यादस्ति' इत्यादि प्रमाणवाक्यम् , 'त्रस्त्येव' इत्यादि दुर्नयः, 'अस्ति' इत्यादिकः सुनयो न तु संव्यवदाराङ्गम् । 'स्यादन्येव' इत्यादिस्तु नय एव व्यवहारकारणम् ।'
  —सन्मतितर्क टीका, १० ४४६ ।

यह यद्यपि सुनय है, किन्तु व्यवहारमें प्रयोजक नहीं है। 'स्यादस्त्येव'—कथंचित् सत्स्वरूप ही है, यह सुनय वाक्य ही व्यवहारका कारण है। वादिदेव सूरिने 'स्यादस्त्येव सर्व'—सब वस्तु कथंचित् सत्स्वरूप ही है, एक ही उदाहरण दिया है। मल्लिषेणने भी वादिदेवका ही अनुसरण किया है।

है—एक, जो दोनों प्रकारके वाक्योंको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है—एक, जो दोनों प्रकारके वाक्योंके प्रयोगमें कोई अन्तर नहीं मानते। दूसरे, जो अन्तर मानते हैं। अन्तर माननेवालोंमें अकलंकदेव, जयसेन तथा अभयदेव सूरिके नाम उल्लेखनीय हैं। किन्तु उनमें भी मतैक्य नहीं है। अक-ॐकदेव प्रमाणवाक्य और नयवाक्य दोनोंमें स्यात्पद और एवकारका प्रयोग आवश्यक मानते हैं। किन्तु जयसेन और अभयदेव केवल नयवाक्यमें ही एवकारका प्रयोग आवश्यक मानते हैं। अकलंकदेवके मतसे यदि जोव, पुद्गल, धर्म, अधर्म-द्रव्य, घट, पट आदि वस्तुवाचक शब्दोंके साथ स्यात्कार और एवकारका प्रयोग किया जाता है तो वह प्रमाणवाक्य है। और यदि अस्ति, नास्ति, एक-अनेक आदि धर्मवाचक शब्दोंके साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो वह नयवाक्य है। इसके विपरीत जयसेन और अभयदेवके मतसे किसी भी शब्दके साथ, वह शब्द धर्म-वाचक हो या धर्मीवाचक हो, यदि एवकारका प्रयोग किया जाता है तो वह नयवाक्य है तो वह प्रमाणवाक्य है।

उक्त दो मतोंके सम्बन्धमें दो प्रश्न पैदा होते हैं—क्या धर्मीवाचक शब्द सकलादेशी और धर्मवाचक शब्द विकलादेशी होते हैं? और क्या प्रत्येक वाक्यके साथ एवकारका प्रयोग आवश्यक होता है?

प्रथम प्रश्नपर विचार—प्रथम प्रश्नपर प्रकाश डालते हुए विद्यानन्द स्वामीने लिखा है— 'सकलादेशको प्रमाणवाक्य और विकलादेशको नयवाक्य कहा
है। सकलादेश और विकलादेश किसे कहते हैं ? किन्होंका कहना है कि
अनेकात्मक वस्तुका कथन सकलादेश है और एकधर्मात्मक वस्तुका कथन
विकलादेश है। उनके यहाँ सात प्रकारके प्रमाणवाक्य और सात प्रकारके
नयवाक्य नहीं बन सकते; क्योंकि ऐसो स्थितिमें एक-एक धर्मका कथन करनेबाले अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य रूप तीन भंग सर्वदा विकलादेशो होनेसे नय-

१. प्रमाणनयतत्त्वालोक परि० ४-१५ तथा परि० ७-५३।

२. स्यादादमंबरी, पृ० १८६।

३. तत्त्वार्थश्लोकवातिक, पृ० १३७।

वाक्य कहे जायेंगे और अनेक धर्मोंके प्रतिपादक शेष चार भंग सर्वदा सकला-देशी होनेसे प्रमाणवाक्य कहलायेंगे। किन्तु तीन नयवाक्य और चार प्रमाणवाक्य-की स्थिति सिद्धान्तविरुद्ध है।

'िकन्हीं का कहना है कि घर्षी मात्रका कथन सकलादेश है और घर्ममात्रका कथन विकलादेश है। जिन्तु यह कथन भी ठीक नहीं है; क्यों कि सत्त्व आदि किसी भी घर्मके बिना धर्मीका कथन असम्भव है। इसी तरह किसी घर्मीसे सर्वथा निरपेक्षवाले घर्ममात्रका कथन भी नहीं किया जा सकता।

शंका—'स्यात् जीव एव' इस प्रकारसे धर्मीमात्रका कथन किया जा सकता है। इसी तरह 'स्यादस्त्येव' रूपसे धर्ममात्रका कथन किया जा सकता है?

समाधान—ऐसा कहना ठीक नहीं है, जीवशब्दसे जीवत्व धर्मात्मक जीव-वस्तुका कथन किया जाता है और अस्तिशब्दसे किसी विशेष्यमें विशेषण रूपसे प्रतीयमान अस्तित्वका कथन किया जाता है।

इस तरह विद्यानन्दके मतानुसार प्रस्येक शब्द वस्तुके किसी एक धर्मको लेकर व्यवहृत होता है। तत्त्रार्थवार्तिकमें 'सकलादेश'का लक्षण करते हुए अकलंकदेव-ने भी प्रकारान्तरसे उक्त बात ही कही है। वे लिखते हैं-- 'जब एक अखण्ड वस्तू एक गुणके द्वारा कही जाती है तो वह सकलादेश है; क्योंकि गुणके बिना गणीका विशेष रूपसे ज्ञान करना सम्भव नहीं है।' फिर भी अकलंकदेवने अपने लघीयस्त्रयके स्वोपज्ञ भाष्यमें जो धर्मीवाचक शब्दोंको सकलादेशी और धर्मवाचक शब्दोंको विकलादेशी कहा है वह एक दृष्टिसे उचित ही है। यह ठीक है कि प्रत्येक शब्द वस्तुके किसी-न-किसी धर्मको लेकर व्यवहृत होता है। किन्तु कुछ शब्द वस्तुके अर्थमें इतने रूढ़ हो जाते हैं कि उनसे किसी एक धर्मविशिष्ट वस्तु-का बोध न होकर अनेक धर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तुका ही बोध होता है। जैसे, यद्यपि जीवशब्द जीवनगुणकी अपेक्षासे व्यवहृत होता है किन्तु जीवशब्दको सूननेसे केवल जीवनगुणका बोध न होकर जीवद्रव्यका ही बोध होता है। इसी तरह पदगल, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश आदि वस्तुवाचक शब्दोंके विषयमें भी जानना चाहिए। संसारमें बोलचालके व्यवहारमें आनेवाले पुस्तक, घट. वस्त्र आदि शब्द भी वस्तुका ही बोध कराते हैं। किन्तु इस विषयमें भी एकान्तवादी दृष्टिकोण उचित नहीं है ; क्योंकि शब्दकी प्रवृत्ति वक्ताकी विवक्षाके अधीन है। वक्ता धर्मिवाचक शब्दके द्वारा एक धर्मका भी प्रतिपादन कर सकता है और एक घर्मके द्वारा पूर्ण वस्तुका भी प्रतिपादन कर सकता है। जैसे जीवशब्द जीवनगुण-

१. ५० २५२, वातिंक १४।

की मुख्यतासे प्रयुक्त किये जानेपर जीवनगुणका ही प्रतिपादन करता है और अस्तिशब्द बक्ताकी विवक्षाके अनुसार अस्तित्व गुणिविशिष्ट पूर्ण वस्तुका प्रति-पादन कर सकता है। अतः धर्मीवाचक शब्द सकलादेशी ही होते हैं और धर्म-बाचक शब्द विकलादेशी ही होते हैं ऐसी मान्यता उचित नहीं है। दोनों प्रकार-के शब्दोंके द्वारा दोनोंका ही प्रतिपादन सम्भव है। अतः विवक्षाके भेदसे एक ही वाक्य सकलादेशी भी हो सकता है और विकलादेशी भी हो सकता है।

द्वितीय प्रश्नपर विचार—स्वामी समन्तभद्रने कहा है कि जो पद एवकारसे विशिष्ट होता है वह अ-स्वार्थसे स्वार्थको अलग करता है और जो पद एवकार (हो) से रहित होता है वह न कहे हुएके समान है।

उदाहरणके तौरपर 'अस्ति जीवः' इस वाक्यमें 'अस्ति' और 'जीवः' ये दोनों पद एवकारसे रहित हैं। 'अस्ति'पदके साथ एवकारके न होनेसे नास्तित्वका व्यवच्छेद नहीं होता और नास्तित्वका व्यवच्छेद न होनेसे 'अस्ति'पदके द्वारा नास्तित्वका भी कथन होता है और इसलिए 'अस्ति'पदका प्रयोग न कहे हए के समान हो जाता है। इसो तरह 'जीव'पदके साध 'एव'शब्दका प्रयोग न होनेसे अजीवत्वका व्यवच्छेद नहीं होता और अजीवत्वका व्यवच्छेद न होनेसे 'जीव' पद-के द्वारा अजीवका भी कथन होता है और इमिलिए 'जीव' पदका प्रयोग न कहे हुए के समान हो जाता है। तथा इस तरह 'अस्नि'पदके द्वारा नास्तित्वका भी और नास्तिपदके द्वारा अस्तित्वका भी कथन होनेसे तथा जीवपदके द्वारा अजीव-अर्थका भी और अजीवपदके द्वारा जीव अर्थका भी कथन होनेसे अस्ति-नास्ति-पदोंमें तथा जीव-अजीव पदोंमें घट और कलश-शब्दोंकी तरह एकार्थतता सिद्ध होती है। और एकार्थक होनेसे घट और कलश-शब्दोंकी तरह अस्ति क्षीर नास्तिमें-से तथा जीव और अजीव शब्दमे-से चाहे जिस-किसी एक शब्दका-प्रयोग किया जा सकता है। और चाहे जिसका प्रयोग होनेपर सम्पूर्ण बस्त-मात्र अपने प्रतियोगीसे रहित हो जाती है अर्थात् अस्तित्व नास्तित्वसे सर्वया रहित हो जाता है और ऐसा होनेसे सत्ताईतका प्रसंग आता है। तथा नास्तित्व-का सर्वथा अभाव होनेसे सत्ताद्वैत आत्महीन हो जाता है; क्योंकि पररूपके त्यागके अभावमें स्वरूपका ग्रहण नहीं बनता । जैसे अघट रूपका त्याग किये बिना घटका

१. 'यदेवकारोपहितं पदं तदस्वार्थतः स्वार्थमविच्छिनत्ति। पर्थायसामान्यविशेषसर्वं पदार्थ-हानिश्च विरोधिवत्स्यात् ॥ ४१ ॥ अनुक्ततुल्यं यदनेवकारं व्यावृत्य भावान्नियम-द्वयेऽपि । पर्यायभावेऽन्यतरप्रयोगस्तत्सवमन्यं च्युतमात्महीनम् ॥ ४२ ॥'---युक्त्य-नुशासन । स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं होता। इसी तरह अभाव भी भावके बिना नहीं बनता। क्योंकि वस्तुका वस्तुत्व स्वरूपके ग्रहण और पररूपके त्यागपर ही निर्भर है। वस्तु ही परद्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अवस्तु हो जाती है। समस्त स्वरूपसे शून्य कोई पृथक् अवस्तु सम्भव ही नहीं है।

इस तरह समन्तभद्र स्वामी एवकारके प्रयोगको प्रत्येक पद या वाक्यके साथ आवश्यक मानते हैं। विद्यानन्द स्वामीने भी यही बात अपने तत्विर्धश्लोक-वार्तिकमें लिखी है। किन्तु युक्त्यनुशासनकी टीकामें उन्होंने लिखा है कि 'स्यात्कारके प्रयोगके बिना अनेकान्तात्मपनेकी सिद्धि नहीं होती, जैसे एवकारके प्रयोगके बिना सम्यक् एकान्तके अवधारणकी सिद्धि नहीं होती।' इससे तो यही सूचित होता है कि नयवाक्योंमें ही एकान्तके अवधारणकी सिद्धिके लिए एवकारका प्रयोग आवश्यक होता है। उसके बिना सम्यक् एकान्तका अवधारण नहीं हो सकता।

यह हम पहले लिख आये हैं कि सकलादेशी प्रमाणवाक्यमें एक गुणके द्वारा अखण्ड सकलवस्तुका कथन किया जाता है, और नयवाक्यमें जिस धर्मका नाम लिया जाता है वही धर्म मुख्य होता है।

एवकारवादियोंके मतसे 'स्याद स्त्येव जीवः' यह प्रमाणवाक्य है। इस वाक्यमें 'अस्ति' गुणके द्वारा अन्य सब धर्मोंमें अभेद यानकर अखण्ड जीवद्रव्यका कथन किया गया है। और जब अस्ति धर्मके द्वारा केवल अस्ति धर्मका ही कथन अभीष्ट होता है तो यही वाक्य नयवाक्य हो जाता है।

जो आचार्य 'स्यादिस्त जीवः'को प्रमाणवाक्य और 'स्यादस्त्येव जीवः' को नयवाक्य मानते हैं वे एवकारको अवधारणात्मक होनेके कारण सम्यक् एकान्तका साधक मानते हैं। शायद इसीसे प्रमाणवाक्यके साथ वे उसका प्रयोग आवश्यक नहीं मानते।

#### सप्तभंगीका उपयोग

सप्तभंगीवादका विकास दार्शनिक क्षेत्रमें हुआ अतः उसका उपयोग भी उसो क्षेत्रमें होना स्वामाविक है। स्याद्वाद चूँकि विभिन्न दृष्टिकोणोंको उचित रीतिसे समन्वयात्मक शैलीमें व्यवस्थित करके पूर्ण वस्तु स्वरूपका प्रकाशन करता है

१. 'वाक्येऽवधारणं तावद्दनिष्टार्थनिवृत्तये । कर्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित्॥ ५३॥'-५० १३३।

२. 'न हि स्यात्कारप्रयोगमन्तरेणानेकान्तात्मकत्वसिद्धिः, एवकारप्रयोगमन्तरेण सम्यगे-कान्तावधारणसिद्धिवत्'-पृ० १०५।

अतः उसका फलित सप्तभंगीवाद भी प्रमोजनका साधक है। स्वामी समन्तभद्रने अपने आप्तमीमांसा नामक प्रकरणमें अपने समयके सदैकान्तवादी सांख्य,
असदैकान्तवादी माध्यमिक, सर्वथा उभयवादी वैशेषिक और अवक्तव्यैकान्तवादी
बौद्धका निराकरण करके आद्य चार भंगोंका ही उपयोग किया है और शेष तीन
भंगोंके उपयोगका सूचन-मात्र कर दिया है। आप्तमीमांसापर अष्टशती नामक
भाष्यके रचयिता अकलंकदेवने और उनके व्याख्याकार विद्यानन्दने शेष तीन
भंगोंका उपयोग करते हुए शंकरके अनिर्वर्चनीयवादको सदवक्तव्य बौद्धोंके अन्यापोह्वादको असदवक्तव्य और यौगके पदार्थवादको सदसदवक्तव्य बतलाया है और
इस तरह सप्तभंगीके सात भंगोंके द्वारा दार्शनिक क्षेत्रके मन्तव्योंको संगृहीत
किया है।

## अनेकान्तमें सप्तभंगी

शंका— एक वस्तुमें प्रश्नवश प्रमाण-अविरुद्ध विधिप्रतिषेधकल्पनाको सप्तभंगी कहा है। और यह भी कहा है कि उसका उपयोग प्रत्येक वस्तुमें होता है। किन्तु अनेकान्तमें वह विधिप्रतिषेधविकल्पना घटित नहीं होती। यदि होती है तो जब यह कहा जाता है कि 'अनेकान्त नहीं है' तब एकान्तवादके दोषका अनुषंग आता है। तथा इस तरह अनेकान्तमें अनेकान्तके माननेपर अनवस्था दोषका प्रसंग भी आता है। अतः अनेकान्तमें केवल अनेकान्तके ही होनेके कारण सप्तभंगी व्यापक नहीं है; क्योंकि अनेकान्तमें ही उसका उपयोग सम्भव नहीं है।

समाधान—उक्त कथन ठीक नहीं है। अनेकान्तमें भी सप्तभंगी अवतरित होती है यथा—स्यादेकान्त, स्यादनेकान्त, स्यादुभय, स्यादवक्तव्य, स्यादेकान्त अवक्तव्य, स्यादनेकान्त अवक्तव्य और स्यादेकान्त अनेकान्त अवक्तव्य।

ये भंग प्रमाण और नयकी अपेक्षासे घटित होते हैं। एकान्त दो प्रकारका है—सम्यक् एकान्त और मिध्या एकान्त । अनेकान्त भी दो प्रकारका है—सम्यक् अनेकान्त और मिध्या अनेकान्त । प्रमाणके द्वारा निरूपित वस्तुके एकदेशको हेतुिवशेषकी सामर्थ्यकी अपेक्षासे ग्रहण करनेवाला सम्यक् एकान्त है। और एक घर्मका सर्वथा अवधारण करके अन्य सब धर्मोंका निराकरण करनेवाला मिध्या एकान्त है। एक वस्तुमें युवित और आगमसे अविरुद्ध प्रतिपक्षी अनेक धर्मोंका

१. श्राप्तमीमांसा का० ६-११। २. कारिका १२। ३-४. कारिका १३।

प्र. तत्त्वार्थवातिक पृ० ३५ ।

निरूपण करनेवाला सम्यक् अनेकान्त है। तत् और अतत् स्वभाववाली वस्तुसे शून्य, काल्पिनक अनेकधर्मात्मक जो कोरा वाग्जाल है, वह मिथ्या अनेकान्त है। सम्यक् एकान्तको नय कहते हैं और सम्यक् अनेकान्तको प्रमाण कहते हैं। नयकी अपेक्षासे एकान्त होता है; क्योंकि एक हो धर्मका निश्चय करनेकी और उसका ध्रुकाव होता है। और प्रमाणको अपेक्षासे अनेकान्त होता है, क्योंकि वह अनेक निश्चयोंका आधार है। यदि अनेकान्तको अनेकान्त रूप ही माना जाये और एकान्तको सर्वथा न माना जाये तो एकान्तको अभाव होनेसे एकान्तोंके समूहरूप अनेकान्तको सर्वथा न माना जाये तो एकान्तका अभाव होनेसे एकान्तोंके समूहरूप अनेकान्तका भी अभाव हो जाये। जैसे शाखा, पत्र, पुष्प आदिके अभावमें वृक्षका अभाव अनिवार्य है। तथा यदि एकान्तको ही माना जाये तो अविनाभावी इतर सब धर्मीका निरूपण करनेके कारण प्रकृत धर्मका भी लोप हो जानेसे सर्वलोपका प्रसंग आता है। इपे तरह शेप भंगोंको भो योजना कर लेनी चाहिए।

#### नयवाद

नयका लक्षण —स्वामी समन्तभद्रने नयका लक्षण इस प्रकार किया है—
"स्याद्वादप्रविमक्तार्यविशेषव्यञ्जको नयः ॥१०६॥"—आसमी०।
स्याद्वाद अर्थात् श्रुतप्रमाणके द्वारा गृहीत अर्थके विशेषों अर्थात् धर्मीका जो अलग-अलग कथन करता है उसे नय कहते हैं।

विद्यानन्द स्वामीने भी नयशब्दका ब्युत्पत्तिपूर्वक अर्थ करते हुए लिखा है—

"नयानां रूक्षणं रूक्ष्यं तस्सामान्यविशेषतः।

नीयते गम्यते येन श्रुतार्थाशो नयो हि सः ॥६॥

तदंशो द्रव्यपर्यायरूक्षणो साध्यपिक्षणो।

नीयते तु यकाम्यां तौ नयाविति विनिश्चितौ ॥७॥"

-त० श्लोकवार्तिक १-३३।

जिसके द्वारा श्रुतप्रमाणके द्वारा जाने गये अर्थके अंशों-घर्मोंको जाना जाता है उसे नय कहते हैं। वे अंश हैं—द्रव्य और पर्याय। जो नय वस्तुके द्रव्यांशको जानता है उसे द्रव्याधिक नय कहते हैं और जो नय वस्तुके पर्यायांशको जानता है उसे पर्यायाधिक नय कहते हैं। इस तरह ये सामान्य नय और उसके दो मूल भेदोंके लक्षण हैं।

यह पहले बतला आये हैं कि प्रमाणके भेदोंमें एक श्रुत ही ऐसा है जो ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है और उसीके भेद नय हैं। अतः नय भी ज्ञानात्मक और वचनात्मक होते हैं। नय

जाताके अभिप्रायको नय कहते हैं। और प्रमाणसे गृहीत वस्तुके एकदेशमें वस्तुका निश्चय 'अभिप्राय' है। आशय यह है कि वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायात्मक है और प्रमाण द्रव्यपर्यायात्मक वस्तुको जानता है। प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्यांश अथवा पर्यायां समें वस्तुका निश्चय करनेको नय कहते है।

प्रमाण और नयमें भेद—किन्हीं का कहना है कि नय प्रमाण ही हैं; क्योंकि प्रमाणकी तरह नय भी स्वका और अर्थका निश्चायक है। किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है; क्योंकि नय स्व और अर्थके एकदेशका निश्चायक होता है।

शंका—स्व और अर्थका एकदेश वस्तु है अथवा अवस्तु है। यदि वस्तु है तो वस्तुका ग्राहक होनेसे नय प्रमाण ही ठहरता है। और यदि अवस्तु है तो अवस्तुका ग्राहक होनेसे नय मिध्याज्ञान कहा जायेगा; क्योंकि अवस्तुको जानना मिध्याज्ञानका लक्षण है।

समाधान—जैसे समुद्रका एकदेश न तो समुद्र ही है और न असमुद्र ही है वैसे ही नयके द्वारा जाना गया वस्तुका अंश न तो वस्तु ही है और न अवस्तु ही है । यदि समुद्रके एकदेशको ही समुद्र कहा जायेगा तो समुद्रके शेष देश असमुद्र हो जायेंगे। या फिर एक-एक देशको समुद्र माननेसे बहुत-से समुद्र हो जायेंगे। और यदि समुद्रके एकदेशको असमुद्र कहा जायेगा तो समुद्रके शेष देश भी असमुद्र कहलायेंगे और ऐसी स्थितिमें कहीं भी समुद्रपनका व्यवहार नहीं इन सकेगा। अतः समुद्रका एकदेश न तो समुद्र है और न असमुद्र है किन्तु समुद्रका अंश है। उसी तरह नयके द्वारा जाना गया स्वार्थका एकदेश न तो वस्तु है; क्योंकि स्वार्थके एकदेशको वस्तु माननेसे उसके अन्य देशोंको अवस्तुत्वका प्रसंग आता है। तथा नयसे जाना गया वस्तुका एकदेश अवस्तु भी नहीं है, क्योंकि यदि वस्तुके एकदेशको अवस्तु माना जायेगा तो उसके शेष देश भी अवस्तु कहे जायेंगे, और ऐसी स्थितिमें कहीं भी वस्तुकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी। अतः नयके द्वारा जाना गया वस्तुका एक-देश की ही है।

१. षट्खरडागम, पु० ६, पु० १६२ आदि।

२. 'स्वार्थनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत् । स्वार्थेकदेशनिणीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः ॥४॥ नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । नासमुद्रो समुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते॥४॥ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । समुद्रस्य बहुत्वं वा स्यात्तच्चे त्कास्तु समुद्रवित् ॥६॥१

शंका— अंश और अंशोके समूहका नाम वस्तु है। अतः जैसे वस्तुका एक अंश न वस्तु है और न अवस्तु है, किन्तु केवल वस्त्वंश है, उसी तरह अंशी भी न वस्तु है और न अवस्तु है किन्तु केवल अंशो है। इसलिए जैसे वस्तुके अंशको जाननेवाला ज्ञान नय है वैसे हो अंशोको भी जाननेवाला ज्ञान नय होना चाहिए। अन्यथा जैसे अंशोको जाननेवाला ज्ञान प्रमाण माना जाता है वैसे हो अंशको जाननेवाला ज्ञान भी प्रमाण होना चाहिए। और ऐसी स्थितिमें नय प्रमाण मिन्न नहीं है।

समाधान—उक्त अंक्षिप ठीक नहीं है। जब सम्पूर्ण धर्मोंको गौण करके अंशीको ही प्रधान रूपसे जानना इष्ट होता है तो उसमें द्रव्याधिकनयका ही मुख्यरूपसे व्यापार माना गया है, प्रमाणका नहीं। किन्तु जब धर्म और धर्मिक समूहको प्रधानरूपसे जानना इष्ट होता है तो उसमें प्रमाणका व्यापार होता है। सारांश यह है कि अंशोंको प्रधान और अंशीको गौणरूपसे अथवा अंशोको प्रधान और अंशोको गौण रूपसे जाननेवाला ज्ञान नय है। तथा अंश और अंशी दोनोंको प्रधान रूपसे जाननेवाला ज्ञान प्रमाण है अतः नय प्रमाणसे भिन्न है।

तथा, प्रमाण नय नहीं है; क्योंकि प्रमाणका विषय अनेकान्त है। और न नय प्रमाण है, क्योंकि नयका विषय एकान्त है। प्रमाणका विषय एकान्त नहीं है; क्योंकि एकान्त नीरूप होनेसे अवस्तु है और जो अवस्तु है, वह ज्ञानका विषय नहीं होता। इसी तरह नयका विषय अनेकान्त नहीं है; क्योंकि नयदृष्टिमें अनेकान्त अवस्तु है और अवस्तुमें वस्तुका आरोप नहीं हो सकता।

तथा प्रमाण केवल विधि (सत्) को नहीं जानता, क्योंकि यदि वह केवल विधिकों हो जाने तो एक पदार्थका दूसरे पदार्थसे भेद न ग्रहण करनेपर घटके स्थानपर पटमें भी प्रवृत्ति कर सकेगा और ऐसी स्थितिमें जानना न जाननेके समान ही हो जायेगा। तथा प्रमाण केवल प्रतिपेधकों भी ग्रहण नहीं करता; क्योंकि विधिकों जाने बिना 'यह इससे भिन्न है' ऐसा ग्रहण नहीं किया जा

- 'वथांशिनि प्रकृत्तस्य ज्ञानस्येष्टा प्रमाणता ।
   तथांशेष्वपि किन्न स्यादिति मानात्मको नयः ॥१८॥'
  - —त० रलो० वा०, स० १-६।
- २. 'तन्नांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतौ।
  द्रव्याधिकनयस्यैव व्यापारान्मुख्यरूपतः ॥१६॥
  धर्मधर्मिसमृदस्य प्राधान्यापणया विदः।
  प्रमाणस्वेन निर्णातेः प्रमाणादपरो नयः॥२०॥'—वही
- इ. षट्खण्डागम पु० ६, ५० १६३।

सकता। तथा प्रमाणमें विधि और प्रतिषेध दोनों परस्परमें अलग-अलग भी प्रतिभासित नहीं होते; क्योंकि ऐसा होनेपर ऊपर केवल विधि पक्षमें और केवल निषेधपक्षमें कहे गये दोनों दोषोंका प्रसंग आता है। अतः विधि प्रतिषेधात्मक बस्तु प्रमाणका विषय है। इसलिए प्रमाणका विषय एकान्त नहीं है।

अतः प्रमाण नय नहीं है, किन्तु प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके एकदेशमें वस्तुत्व-की विवक्षाका नाम नय है। प्रमाणसे गृहीत वस्तुमें जो एकान्तरूप व्यवहार होता है वह नयमूलक है। अतः समस्त व्यवहार नयके अधीन है। पूज्यपाद अकलंकदेवने सामान्य नयका यही लक्षण कहा है—

"प्रमाण प्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः।"

प्रमाणसे गृहीत अस्तित्व, नास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व आदि अनन्त धर्मा-त्मक जीवादि पदार्थोंके जो विशेष धर्म हैं, उनका निर्दोष कथन करनेवाला नय है। उन्होंने अपनी अष्टशतीमें एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें प्रमाणनय और दुर्नयका स्वरूप बतलाया गया है। श्लोक इस प्रकार है—

> "अर्थस्यानेकरूपस्य भीः प्रमाणं तदंशभीः। नयो भर्मान्तरापेक्षी दुर्नेयस्तक्किराकृतिः॥"

अनेक धर्मात्मक अर्घके ज्ञानको प्रमाण कहते हैं। धर्मान्तरसापेक्ष एक धर्मके ज्ञानको नय कहते हैं। और इतरधर्म निरपेक्ष एक हो धर्मके ज्ञानको दुर्नय कहते हैं। विरोधी प्रतीत होनेवाले इतरधर्मका निराकरण करनेका नाम निरप्रिता है। और वस्तुविचारके समय विरोधी प्रतीत होनेवाले धर्मकी अपेक्षा न होनेसे उसकी उपेक्षा करनेका नाम सापेक्षता है। निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं उन्हें ही दुर्नय कहते हैं। सापेक्ष नय सम्यक् होते हैं; क्योंकि वे ही कार्यकारी होते हैं। यही बात समन्तमद्र स्वामीने कही है।

<sup>3</sup>''निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् ॥''

नयके भेद—नयके दो मूल भेद हैं द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। यतः वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक या सामान्य विशेषात्मक होती है। उसके द्रव्यांश या सामान्य रूपका ग्राही द्रव्याधिक नय है और पर्यायांश या विशेषात्मक रूपका ग्राही पर्यायांश नय है। जैसा कि सन्मतितर्कमें कहा है—

१. तत्त्वार्थवातिक, १।३३।

२. अष्टसहस्री, १० २६०।

३. भाष्तमीमांसा, रलोक १०८।

## "तित्थयस्वयणसंगहविसेसपस्थारमूळवागरणी। दुष्वद्विजो य पज्जवणओ य सेसा वियप्पा सि ॥३॥"

तीर्थंकरोंके वचनोंकी सामान्य और विशेषरूप राशियोंके मूल प्रतिपादक द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय हैं। बाकीके सब इन दोनोंके ही भेद हैं। सारांश यह है कि अनेकान्तका निरूपण नयोंके द्वारा ही हो सकता है। नय अनेक है; क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है और एक-एक धर्मका ग्राहक नय है। परन्तु उन सबका समावेश संक्षेपमें दो नयोंमें हो जाता है। वे दो नय हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक।

द्रव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं—नैगम, संग्रह और व्यवहार । तथा पर्यायाधिक नयके चार भेद हैं—ऋजुसूत्र, शब्द, समिभिक् ह और एवंभूत । इन सात नयों में से आदिके चार नयों को अर्थनय कहते हैं, क्यों कि वे अर्थकी प्रधानतासे वस्तुका ग्रहण करते हैं और शब्दप्रधान होनेसे शेष तीन नयों को शब्दनय कहते हैं । ऐसा ही अकलंकदेवने लघीयस्त्रयमें कहा है—

''चत्वारोऽर्थनया द्येते जीवाद्यर्थन्यपाश्रयात् । त्रयः शब्दनयाः सत्यपद्विद्यां समाश्रिताः ॥७२॥''

नैगमनय—'नैकं गमः नैगैमः' अर्थात् जो धर्म और धर्मीमें-से एकको ही नहीं जानता है, किन्तु गौण और प्रधान रूपसे धर्म और धर्मी दोनोंका विषय करता है उसे नैगम नय कहते हैं। जैसे जीव अमूर्त है, ज्ञाता, द्रष्टा, सूक्ष्म, कर्ता, भोक्ता और परिणामी नित्य है। यहाँ प्रधान रूपसे जीवत्वका निरूपण करने-पर सुखादि धर्म गौण हो जाते हैं। और सुखादि गुणोंका निरूपण करनेपर आत्मा गौण हो जाता है।

और धर्म-धर्मीको या गुण-गुणोको अत्यन्त भिन्न मानना नैगमाभास है। जैन-धर्मके अनुसार गुण-गुणो, अवयव-अवयवी, क्रिया-कारक, और जाति-ज्यक्तिमें अत्यन्त भेद माननेवाला न्याय-वैशेषिक दर्शन नैगमाभासी है। तथा चैतन्य और सुखादिमें अत्यन्त भेदवादी सांख्य भी नैगमाभासी है। इन दोनों दर्शनोंने निर-पेक्ष तत्त्वस्वरूपका जो विवेचन किया है वह नैगमनयकी दृष्टिसे यथार्थ होते हुए भी निरपेक्ष होनेके कारण अयथार्थ है; क्योंकि नैगम सत्यांश है। पूर्ण सत्य नहीं है।

१. लियास्त्रय स्वोपश्चवृत्तिसहित का० ३६ तथा ६८। न्या० कु० च०, ए० ६२२ तथा ७८८-७८६। त० श्लो० वा०, ए० २६६। धवला टीका, पु०, १, ए० ८४। जयधवला टी०, भा० १, पु० २२१। र सिद्धि वि० टी०, पु० ६७४-६७६। निगम का अर्थ संकल्प भी होता है। अतः अर्थके संकल्प मात्रका ग्राही नैगम नय है। यह नैगम नयका दूसरा अर्थ है। जैसे, प्रस्थ (प्राचीन समयका घान्यमापक पात्रिकाष) बनाने के निमित्त जंगलसे लकड़ी लेने के लिए कुठार लेकर जानेवाले किसी पुरुषसे पूछनेपर कि, आप कहां जा रहे हैं? वह उत्तर देता है कि, प्रस्थके लिए। तथा पानी, ईंघन वगैरह लानेमें लगे हुए पुरुषसे जब कोई पूछता है कि—आप क्या कर रहे हैं? तो वह उत्तर देता है कि रसोई बना रहा हूँ। किन्तु उस समय न तो कहीं प्रस्थ है और न रसोई। किन्तु उन दोनोंका प्रस्थ और रसोई बनानेका संकल्प है, उस संकल्पमें ही वह प्रस्थ या रसोईका व्यवहार करता है। अतः अनिष्पन्न अर्थके संकल्प मात्रका ग्राहक नैगमनय है।

इस नैगम नयके अनेक भेद बतलाये हैं। मूल भेद तीन हैं—पर्यायनैगम, द्रव्य-नैगम और द्रव्यपर्यायनैगम। पर्यायनैगमके तीन भेद हैं, द्रव्यनैगमके दो भेद हैं और द्रव्यपर्यायनैगमके चार भेद हैं। इस तरह नैगमनयके नौ भेद हैं।

किसी वस्तुमें दो अर्थपर्यायोंको गौण और मुख्यरूपसे जाननेके लिए ज्ञाताका जो अभिप्राय होता है वह अर्थपर्यायनैगमनय है। जैसे स्वारीर जीवका सुख-संवेदन प्रतिक्षण नाशको प्राप्त हो रहा है। यहाँ प्रतिक्षण उत्पादव्ययरूप अर्थ-पर्याय तो विशेषणरूप होनेसे गौण है और संवेदनरूप अर्थपर्याय विशेष्य होनेसे मुख्य है। सुख और ज्ञानको परस्परमें सर्वया भिन्न मानना या आत्मासे उन्हें सर्वया भिन्न मानना अर्थपर्याय नैगमाभास है।

एक वस्तुमें गौण मुख्यक्ष्पसे दो व्यंजन पर्यायोंको जाननेका अभिप्राय व्यंजनपर्यायनैगमनय है। जैसे आत्मामें सत् चैतन्य है। यहाँ सत्त्वका गौण रूपसे और
चैतन्यका प्रधानरूपसे ग्रहण है। सत्ता और चैतन्यको परस्परमें बात्मासे सर्वधा
भिन्न माननेका अभिप्राय व्यंजनपर्यायनैगमाभास है। अर्थपर्याय और व्यंजनपर्यायको गौण और मुख्यरूपसे जाननेका बिभिन्नाय अर्थव्यंजनपर्यायनैगम है।
जैसे धर्मात्मा पुरुषका सुखी जीवन है। सुख और जीवनको सर्वधा भिन्न माननेका
बिभिन्नाय बर्थव्यंजनपर्याय नैगमाभास है। इस तरह पर्याय नैगमनयके तीन
भेद है।

सम्पूर्ण वस्तु सद्द्रव्य रूप है इस प्रकारके अभिप्रायको शुद्ध द्रव्य नैगमनय कहते हैं। और सत् और द्रव्यको सर्वथा भिन्न माननेका अभिप्राय शुद्ध द्रव्य

१. सर्वार्थसि०, तत्त्वार्थवातिक, त० श्लो० वा०, स्त्र-१।३३। २. त० श्लो० वा०, पृ० २६६-२७०।

नैगमाभास है। द्रव्य गुणवान् या पर्यायवान् है इस प्रकारके अभिप्रायको अशुद्ध द्रव्यनैगमनय कहते हैं। द्रव्य और गुणका या द्रव्य और पर्यायका सर्वधा भेद मानना अशुद्ध द्रव्य नैगमाभास है। येदो द्रव्य नैगमनयके भेद हैं।

'इस संसारमें सुख सत्स्वरूप होता हुआ क्षणिक हैं' ऐसा अभिप्राय शुद्ध द्रव्यार्थपर्यायनैगम है; क्योंकि यहाँ सत्यना शुद्ध द्रव्य है और सुख अर्थपर्याय है। विशेषणरूप शुद्ध द्रव्यको गोण रूपसे और विशेष्यरूप अर्थपर्याय सुखको प्रधान-रूपसे यह नय जानता है। सुखरूप अर्थपर्यायसे सत्को सर्वथा भिन्न मानना नैगमाभास है। 'संसारी जोव क्षण-भर तक सुखो है' इस प्रकारका निश्चय अशुद्ध द्रव्यार्थपर्याय नैगमनय है। नय सुखरूप अर्थपर्यायको गोण रूपसे और अशुद्धद्रव्य-संसारी जोवको प्रधानरूपसे जानता है। सुख और जीवका सर्वथा भेद मानना नया-भास है। चैतन्यपना सत्स्वरूप है इस प्रकारका अभिप्राय शुद्ध द्रव्य व्यंजनपर्याय नैगमनय है। यहाँ चैतन्य व्यंजनपर्याय है और सत् शुद्ध द्रव्य व्यंजनपर्याय नैगमनय है। यहाँ चैतन्य व्यंजनपर्याय है और सत् शुद्ध द्रव्य व्यंजनपर्याय-नैगमनयका उदाहरण है। इसमें गुणवान् अशुद्धद्रव्य है और मनुष्य व्यंजनपर्याय है। इस प्रकार द्रव्यपर्याय नैगमनयके चार भेद हैं।

संग्रहनय—अपनी जातिका विरोध न करके सामान्यके द्वारा उन-उन पदार्थीका संग्रह करनेवाला संग्रहनये है। जैसे 'सत्' कहनेसे सत्ता सम्बन्धके योग्य द्रव्य, गुण, कर्म आदि सभी सद्व्यक्तियोंका ग्रहण हो जाता है। द्रव्य कहनेसे सभी द्रव्योंका ग्रहण हो जाता है।

संग्रहनयके दो भेद हैं—परसंग्रह और अपरसंग्रह । सत्तामात्र शुद्ध द्रव्यका ग्राही परसंग्रह है। किन्तु जो भेदोंका निराकरण करके केवल सत्ताद्वैतका ही ग्राही है वह परसंग्रहाभास है। पुरुषाद्वैत, ज्ञानाद्वैत, शब्दाद्वैत आदि बद्धैतवाद परसंग्रहाभासके ही अन्तर्गत हैं।

परसंग्रह नयके द्वारा गृहीत वस्तुके विशेष अंशोंको ग्रहण करनेवाला अपर-संग्रह नय है। जैसे सत्के भेद द्रव्य और पर्याय हैं। अतः सम्पूर्ण द्रव्योंमें व्याप्त द्रव्यत्व अपरसंग्रह नयका विषय है। इसी तरह सम्पूर्ण पर्यायोंमें व्याप्त पर्यायत्व भी अपरसंग्रह नयका विषय है। इस तरह यह नय अवान्तरभेदोंका एकत्वरूप-से संग्रह करता है, किन्तु प्रतिपक्षी भेदोंका निराकरण नहीं करता।

१. सर्वार्थसिद्धि तथा तत्त्वार्थवातिक, १।३३। त० श्लो० वा०, ए० २७०। लघीयस्त्रय का० ३८ तथा ६६। ब्यवहार नय — संग्रहनयके द्वारा गृहीत अयोंका विधिपूर्वक विभाग करनेवाला व्यवहारनय है। जैसे परसंग्रह 'सब सत् है' ऐसा ग्रहण करता है, व्यवहारनय उसके भेदोंको ग्रहण करता है, वह सत् द्रव्य और पर्यायरूप है। जैसे अपरसंग्रहनय सब द्रव्योंका द्रव्यरूपसे और सर्वपर्यायोंका पर्यायरूपसे संग्रह करता
है। व्यवहारनय उसका विभाग करता है—द्रव्य जीवादिके भेदसे छह प्रकार है।
पर्याय सहभावी और क्रमभावीके भेदसे दो प्रकार है। इस प्रकार व्यवहारनय
तबतक भेद-प्रभेद करता है जबतक भेदकी सम्भावना है। परसंग्रहके पश्चात्
और ऋजुसूत्रसे पहले तक अपरापरसंग्रह और व्यवहारका प्रपंच चलता है।
क्योंकि सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक हैं। किन्तु इससे व्यवहारको नैगमनयके
समान नहीं समझना चाहिए क्योंकि व्यवहारनय तो केवल संग्रहनयके विषयमें
भेद-प्रभेद करता है। किन्तु नैगमनय गौणता और मुख्यतासे सामान्य और विशेष
दोनोंको ग्रहण करता है। काल्पनिक द्रव्यपर्यायके विभागको माननेवाला नय
व्यवहाराभास है।

ऋजुसूत्र नय— रहजुसूत्रनय द्रव्यको गौण करके क्षण-क्षणमें नष्ट होने-वाली पर्यायको हो मुख्यरूपसे ग्रहण करता है। पर्यायोंमे भी भूतपर्यायें तो नष्ट हो चुकीं, और भाविपर्यायें अभी उत्पन्न हो नहीं हुई हैं। अतः लोक-व्यवहार न विनष्टसे चल सकता है और न भावीसे। इसलिए वर्तमान क्षणवर्ती पर्यायको ही यह नय विषय करता है। और तिकालातीत द्रव्यकी विवक्षा नहीं करता।

बोढोंका क्षणिकवाद इसी नयदृष्टिके अन्तर्गत समाविष्ट होता है। किन्तु बोढदर्शन पर्यायोंमें अनुस्यूत अन्वयी द्रव्यको नहीं मानता। इसलिए वह ऋजुसूत्र नयाभास है।

तत्त्वार्थवार्तिक (पृ०९६-९७) में अकलंकदेवने अनेक उदाहरण देकर ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिको स्पष्ट किया है।

जिस समय प्रस्थसे घान्य अ।दि मापा जाता है उसी समय उसे प्रस्थ कहते हैं। वर्तमानमें अतीत और अनागत धान्यका माप तो सम्भव नहीं है। तथा इस नयकी दृष्टिसे कुम्भकार व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि शिविक आदि पर्यायोंके निर्माण तक तो उसे कुम्भकार कह नहीं सकते और घटपर्यायके समय अपने

- सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवातिक, १।३३ । त० रलो० वा०, पृ० २७१ । लघीयस्त्रय का० ४२ तथा ७० ।
- २, सर्वार्थसिद्धि, तत्वार्थवा०, १।३३। त० श्लो० वा०, ए० २७१-२७२। लघीयस्वय का० ४३ तथा ७१। न्या० कु० च०, ए० ६३६, ७६२।

अवयवोंसे स्वयं ही घट बन जाता है। जो कहोंसे आकर बैठ चुका है वह यह नहीं कह सकता कि मैं अभी ही आ रहा हूँ; क्योंकि उस समय आगमनिक्रया नहीं हो रही है। किसीसे 'कहाँ रहते हो?' ऐसा पूछनेपर इस नयकी दृष्टिसे जिन आकाश प्रदेशोंमें वह स्थित है वहां उसका निवासस्थान है अतः ग्रामनिवास, गृहनिवासका व्यवहार सम्भव नहीं है।

शब्दनय-जो नय काल, कारक, लिंग, संख्या आदिके भेदसे अर्थको भेदरूप मानता है वह शब्दनये है। चुँकि यह नय शब्दकी प्रधानतासे उसके वाच्यार्थको भेदरूप मानता है इसलिए इसे शब्दनय कहते हैं। व्यवहारनय तो काल कारक आदिका भेद होनेपर भी अर्थभेद स्वीकार नहीं करता, अतः शब्दनयकी दृष्टिमें वह ठीक नहीं है। जैसे-अमुक मनुष्यके विश्वदृश्वा (जो विश्वको देख चुका है) पुत्र पैदा होगा। जो अभी पैदा ही नहीं हुआ वह विश्वको कैसे देख सकता है। अतः अतीत और अनागतका जो सामानाधिकरण्य व्यवहारमें जोड़ा जाता है वह शब्दनयको दृष्टिसे ठीक नहीं है। इसी तरह लिंगभेद, कारकभेदसे शब्दनय अर्थ-भेदको मानता है। वह लोकव्यवहार और व्याकरण-शास्त्रके विरोधकी चिन्ता नहीं करता। सारांश यह है कि इस नयके अभिप्रायानुसार कालभेद होनेपर भी अर्थका भेद न माननेपर बड़ा दोष आता है-अतीत रावण और भविष्यमें होने-वाला शंख चक्रवर्ती भी एक हो जायेंगे। इसी तरह वैयाकरण लोग 'पुष्य तारा है' यहाँ लिंगभेद होनेपर भी दोनों शब्दोंका एक ही अर्थ मानते हैं। किन्तू पृष्य शब्द पुल्लिंग है और तारा शब्द स्त्रीलिंग है। यदि विभिन्न लिंगवाले शब्दोंका एकार्थ माना जायेगा तो पुल्लिंग पट शब्द और स्त्रीलिंग कुटी शब्द भी सार्थक हो जायेंगे। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए।

समिभिरूढनय—शब्दभेदसे अर्थभेद माननेवाला नय समिभिरूढ़नय है। जैसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्द इस नयकी दृष्टिमें भिन्न-भिन्न अर्थके वाचक हैं। अर्थात् स्वर्गका स्वामी आनन्द करनेसे इन्द्र है, शक्तिशाली होनेसे शक्र है और पुरोंका विदारण करनेसे पुरन्दर है। इस प्रकार यह नय शब्दभेदसे एक ही इन्द्रको भेदरूप स्वीकार करता है।

शब्दनय तो केवल काल, कारक, लिंग, संख्या आदिके भेदसे अर्थभेद मानता था, पर्यायभेदसे नहीं । उसके मतसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्दके अर्थमें भेद,

१. सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वार्थवा०, १।३३। त० श्लो० वा०, १० २७२-२७३। लघीयस्त्रय का० ४४ तथा, ७२। न्या० कु० च०, प० ७६४। नहीं है; क्योंकि इनमें लिंग आदिका भेद नहीं है, किन्तु समिभरूढ़ नय प्रत्येक शब्दका भिन्न-भिन्न अर्थ मानता है। जितने शब्द हैं उतने ही उनके वाच्यार्थ हैं।

एवं भूतनय — शब्दका जो वाच्यार्थ है, उस रूप क्रिया परिणत अर्थ हो उस शब्दका वाच्यार्थ है यह एवं भूतनयकी दृष्टि है। जैसे जिस समय स्वर्गका स्वामी इन्दन अर्थात् परमैश्वर्यका अनुभवन करता हो उसी समय वह इन्द्र कहे जानेके योग्य है। इस तरह इस नयकी दृष्टिमें प्रत्येक शब्दका प्रयोग उस क्रियारूप परिणत अवस्थामें ही उचित माना जाता है।

ैउक्त सात नयोंमें पूर्व-पूर्वका नय बहुविषयवाला है; क्योंकि वह कारणरूप है। बीर उत्तर-उत्तरका नय अल्पविषयवाला है; क्योंकि वह पूर्वनयका कार्यरूप है। जैसे नैगम और संग्रह नयोंमें-से संग्रहनय बहुविषयवाला नहीं है; क्योंकि वह नैगमसे उत्तर है, बल्कि संग्रहसे पूर्व होनेके कारण नैगमनय ही बहुविषयवाला है। संग्रह-नय केवल सन्मात्रको ग्रहण करता है किन्तु नैगमनय सत् असत् दोनोंका ग्राहक है; क्यों कि जैसे सदूप वस्तुमें संकल्प किया जाता है वैसे ही असदूप वस्तुमें भी संकल्प किया जाता है। तथा संग्रहसे व्यवहारनय अल्पविषयवाला है; क्योंकि संग्रहनय तो समस्त सत्समूहका संग्राहक है, और व्यवहारनय सद्विशेषका ही ग्राहक है। व्यवहारनयसे ऋजुसूत्रनय अल्पविषयवाला है। क्योंकि व्यवहारनय त्रिकालवर्ती अर्थको ग्रहण करता है और ऋजुसूत्रनय वर्तमान अर्थको ही ग्रहण करता है। ऋजुसूत्रनयसे शब्दनय अल्पविषयवाला है, क्योंकि ऋजुसूत्र कालादिके भेदसे अर्थको भेदरूप नहीं मानता, किन्तु शब्दनय मानता है। शब्दनयसे समिस्ह्वनय अल्पविषयवाला है; क्योंकि शब्दनय तो पर्यायभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको स्वीकार करता है किन्तु समिभिरूढ़ पर्यायभेदसे अर्थको भेदरूप स्वीकार करता है। समिभक्द्नयसे एवंभूतनय अल्पविषयवाला है; क्योंकि समिभक्द्नय क्रियाभेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको ग्रहण करता है, परन्तु एवंभूतनय क्रियाभेदसे अर्थको भेदरूप स्वीकार करता है। इस प्रकार नयोंका स्वरूप जानना चाहिए।

## प्रमाग्वा फल

सर्वार्थसिद्धिमें ज्ञानके प्रामाण्यका समर्थन करते हुए आचार्य पूज्यपादने सिन्न-क् क् प्रामाण्यका निराकरण किया है। इसपर सिन्नक्षवादीने ज्ञानको प्रमाण माननेमें एक आपत्ति उपस्थित की है। उसका कहना है कि—''यदि जानको प्रमाण माना जाता है तो फलका अभाव हो जाता है। प्रमाणका फल ज्ञान ही है, अन्य कुछ भी नहीं। उस ज्ञानको यदि प्रमाण मान लिया जाता है तो उसका कोई अन्य फल नहीं हो सकता, और प्रमाणका फल होना अवस्य चाहिए। यदि सिन्नकर्ष अथवा इन्द्रियको प्रमाण माना जाता है तो उसका फल ज्ञान बन जाता है।

उक्त आपित्तिसे यह स्पष्ट है कि सभी दार्शनिकोंने प्रमाणका विचार करते हुए उसके फलका भी विचार किया है; क्योंकि जब प्रत्येक कार्यका कुछ-न-कुछ फल होता है तो प्रमाणका भी फल अवस्य होना चाहिए। बिना फलके प्रमाणकी खोज कौन बुद्धिमान करेगा।

बैदिक दर्शनों में प्रमाणका फल ज्ञान है और जिन या जिस कारणसे ज्ञान स्त्यन्न होता है वह प्रमाण है। जैन दर्शनमें ज्ञानको ही प्रमाण माना है। अतः स्तका फल भिन्न है। आचार्य समेन्तभद्रने केवलज्ञानका फल उपेक्षा बतलाया है और शेष मित आदि ज्ञानोंका फल हेय और उपादेय बुद्धि तथा उपेक्षा बत-लाया है। यह परम्परा फल है। साक्षात् फल तो अज्ञानका नाश है।

इस प्रकार प्रमाणका फल दो प्रकारका है—एक साक्षात् फल अर्थात् प्रमाणके से अभिन्न फल और दूसरा परम्परा फल अर्थात् प्रमाणसे भिन्न फल। प्रमाणका साक्षात् फल तो प्रमाणने जिस वस्तुको जाना है, उस विषयक अज्ञानका नाश ही है। और परम्परा फल हान, उपादान और उपेन्ना है, क्योंकि वस्तुका ज्ञान होने-के पक्षात् यदि वह बस्तु अहितकारी प्रतीत होती है तो जाता उसे छोड़ देता है और यदि हितकारी प्रतीत होती है तो उसे ग्रहण कर लेता है। तथा यदि उस जानी हुई बस्तुसे कोई प्रयोजन नहीं होता तो उसकी उपेक्षा कर देता है। अज्ञान निवृत्तिके पहचात् ही हान उपादान आदि बृद्धि होती है। सारांश यह है कि प्रमाण-

१. सर्वार्थ०, स्० १-१०।

२. 'उपेचा फलमाद्यस्य रोषस्यादानद्वानधीः। पूर्वं बाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥?—आप्तर्मा०।

से अज्ञानकी निवृत्ति होते है और अज्ञानकी निवृत्ति होनेके पश्चात् हानादि बुद्धि होतो है। अतः प्रमाणका साक्षात् फल अज्ञाननिवृत्ति है और परम्परा फल हान, उपादान और उपेक्षा बुद्ध है। अतः प्रमाणसे फल भिन्न भो होता है और अभिन्न भी होता है। यदि प्रमाण ओर फरुको सर्वधा भिन्न अथवा सर्वधा अभिन्न माना जायेगा तो उनमें प्रमाण ओर फरुका व्यवहार नहीं बन सकता। अतः क्रमसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रह बादि ज्ञानांमें-से पूर्व-पूर्वका ज्ञान प्रमाण और उत्तर-उत्तर-का ज्ञान उपका फल होता है। आशय यह है कि अवप्रह ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमानमें-से पूर्व-पूर्वका ज्ञान प्रमाण है और उत्तर-बत्तरका ज्ञान उसका फरु है। जैसे, अवग्रह ज्ञान प्रमाण है और ईहा ज्ञान उसका फल है; क्योंकि ईहाज्ञानके होनेमें अवग्रह ज्ञान सायकतम है और ईहाज्ञान उसका साध्य है। इसी तरह अवायज्ञानकी उत्पत्तिमें साधकतम होनेसे ईहाज्ञान प्रमाण है और अवायज्ञान उसका फल है। धारणाज्ञानको उत्पत्तिमें साधकतम होनेसे अवायज्ञान प्रमाण है और धारणाज्ञान उसका फल है। स्मृतिकी उस्पत्ति-में साधकतम होनेसे धारणाज्ञान प्रमाण है और स्मृति उसका फल है। प्रस्यिम-ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे स्मृति प्रमाण है और प्रत्यभिज्ञान फल है। तर्क प्रमाणकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है और तर्क फल है। अनु-मान प्रमाणकी उत्पत्तिमे साधकतम होनेसे तर्क प्रमाण है और अनुमानज्ञान फल है। तथा अनुमानज्ञान भी अज्ञाननिवृत्ति अ।दि फ उमें कारण होनेसे प्रमाण है। इस प्रकार प्रत्येक ज्ञान प्रमःण भी है और फल भी है। अतः यद्यपि प्रमाण और फल क्रमभावी होते हैं, फिर भी उनमें परस्परमें कथंबित एकत्व होता है।

# प्रमाण और फलमें सर्वथा भेद माननेवाले नैयायिकोंका पूर्वपक्ष --

नैयायिकका कहना है कि प्रमाण और फलमें तादास्य नहीं बन सकता; क्योंकि प्रमाण कारक है। जो कारक होता है वह अपनेसे भिन्न पदार्थमें क्रिया करता है, जैसे कुछार अपनेसे भिन्न लकड़ोको चोर डालता है। चूंकि प्रमाण भी कारक है अतः बह अपनेसे भिन्न पदार्थमें क्रियाको करता है। तथा, प्रमाण अपनेसे भिन्न फलका कर्ता है; क्योंकि वह करण है। जो करण होता है वह अपने-से भिन्न फलका कर्ता होता है, जैसे कुछार आदि। कुछार आदि स्वास्मामें क्रिया करते हुए नहीं देखे जाते। और जो कुछ करता नहीं है, वह करण हो नहीं सकता। अतः जो कर्ता अथवा कर्ममें अपनेसे भिन्न फलको करता है वहो करण है।

१. म्या॰ कु॰ च॰, पु॰ २०८।

प्रमाणको हो फल मानना ठोक नहीं है; क्यों कि करणक्ष्यता और फलक्ष्यता ये दोनों धर्म परस्परमें विरोधि हैं, अतः एक वस्तुमें एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए प्रमाण और फलमे भेद मानना ही श्रेष्ठ है। उदाहरणके लिए विशेषण-ज्ञान प्रमाण है और दिशेष्यज्ञान फल है इन दोनों में अभेद कैसे हो सकता है; क्यों कि दोनों ज्ञानोंकी उत्पादक सामग्री भिन्न है और विषय भी विभिन्न है। विशेषण ज्ञानकी उत्पत्ति विशेषणके साथ इन्द्रियस निकर्षक्ष सामग्रीसे होतो है और विशेष्य ज्ञानकी उत्पत्ति विशेष्यके साथ इन्द्रिय सिन्नकर्षक्ष सामग्रीसे होतो है। तथा विषय भेद तो दोनों ज्ञानों में स्पष्ट ही है; क्यों कि एकका विषय विशेषण है और एकका विषय विशेष्य है।

उत्तर पक्ष-जैनोंको कहना है कि प्रमाण और फलमें भेद सिद्ध करनेके लिए जो 'कारक' हेतु दिया है, वह ठीक नहीं है; स्योंकि 'कारक' हेतुसे आप (नैयायिक) प्रमाण ओर फलमे कर्यचित् भेद सिद्ध करना चाहते हैं अथवा सर्वया भेद सिद्ध करना चाहते हैं ? यदि कर्याचत भेद सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें इष्ट ही है; क्योंकि अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका धर्म है और हान, उपादान प्रमाणके कार्य हैं, अत: वे प्रमाणसे कर्याचत् भिन्न हैं। प्रमाणकः फल दो प्रकारका होता है—एक प्रमाणसे भिन्न और एक अभिन्न । प्रमाणका अभिन्न फल अज्ञाननिवृत्ति है, क्योंकि वह प्रमाणका धर्म है। जो जिसका धर्म होता है वह उससे अभिन्न होता है जैसे दीपकका स्वपर प्रकाशक रूप धर्म दीपकसे अभिन्न है। इसी प्रकार स्वरूप और पररूपसम्बन्धी अज्ञानको दूर करनेरूप अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका वर्म है। अतः वह उससे अभिन्न है। किन्तु वर्म और वर्मीने सर्वया भेद अधवा सर्वया अभेद माननेपर घर-घिमपन नहीं बनता: क्योंकि जिनमें सर्वया भेद होता है. उनमे धर्म-धर्मिभाव नही होता । जैसे सह्य और विन्ध्य पर्वतमे सर्वधा भेद है बत: उनमे धर्म-धर्मिमाव नहीं है। इसी प्रकार जिनमे सर्वथा अमेद होता है उनमें भी धर्म-धर्मिभाव नहीं होता। अतः कथंचित् भेद मानना ही श्रेष्ठ है। साधकतम होनेसे ज्ञान प्रमाण है और अज्ञाननिवृत्तिरूप होनेसे फल है। ज्ञानका स्व और परको ग्रहण करनेका व्यापार ही उसका साधकतमपना है। अपने कारणींसे उत्पन्न होनेत्राला ज्ञान स्व और अर्थको ग्रहण करने रूप व्यापार करता हुआ ही स्वार्थव्यवसाय रूपसे परिणमन करता है। अतः कथंचित् अभेद होते हुए भी प्रमाण और फलमें कारण-कार्यभाव बन जाता है। इसलिए नैयायिकका यह कहना कि 'एक वस्तुमे एक साथ करण हपता और फल हपता नहीं बनती'.

१. न्या० कु० च०, ५० २०६।

ठीक नहीं है। अपेक्षा के भेदसे एक वस्तुमें अनेक कारक बन सकते हैं। जैसे, 'वृक्ष खड़ा है, वृक्ष से फल गिरा, वृक्षको देखों इत्यादि वाक्यों में एक ही वृक्ष कर्ता, अपादान, कर्म आदि कारकों का आधार होता है। इसी प्रकार एक ही प्रमाण में प्रमाण रूपता और फल रूपता भी बन जाती है।

नैयायिक — अज्ञानिवृत्ति ज्ञानरूप हो है अतः वह अपना ही कार्य नहीं हो सकतो, ऐसी स्थितिमें अज्ञानिवृत्तिको प्रमाणका फल कैसे माना आ सकता है?

जैन—ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वार्थग्रहणके व्यापार रूप उपयोग-को प्रमाण कहते हैं और स्व तथा अर्थनिश्चय रूप परिणतिका नाम अज्ञान-निवृत्ति है। अतः अज्ञाननिवृत्ति प्रमाणका फन है।

यदि आप अज्ञानिवृत्तिको ज्ञानरूप ही मानते हैं तो उसे धर्मिरूप मानते हैं अथवा धर्मरूप मानते हैं? यदि अज्ञानिवृत्ति धर्मिरूप है तो उसका धर्म क्या है? यदि ज्ञान उसका धर्म है तो अज्ञानिवृत्ति धर्मी हुई और ज्ञान उसका धर्म हुआ। किन्तु यह उचित नहीं है; क्योंकि अज्ञानिवृत्ति ज्ञानके आश्चित है। अतः वह धर्मीरूप नहीं हो सकतो। क्योंकि जो पराश्चित होता है वह धर्मरूप ही होता है। इसलिए पराश्चित होनेसे अज्ञानिवृत्ति धर्मरूप ही है। और जब वह धर्मरूप है तो 'अज्ञानिवृत्ति ज्ञानरूप ही है' इस प्रकार अभेद नहीं हो सकता, किन्तु 'ज्ञानका धर्म अज्ञानिवृत्ति है' इस प्रकार भेद हो हो सकता है। क्योंकि धर्म और धर्मीमें उपचारसे ही अभेदका कथन किया जा सकता है।

इसी प्रकार अज्ञानिवृत्ति कार्य छप है अथवा अ-कार्य छप है ? यदि बह किसीका कार्य नहीं है तो सर्वत्र सर्वदा उसकी सत्ता रहनेसे सभी सर्व दर्शी हो जार्येगे। यदि वह कार्य छप है तो उसका कारण कीन है—प्रमाण रूपसे माना गया ज्ञान अथवा कोई अन्य ? यदि कोई अन्य उसका कारण है तो प्रमाण रूपसे माने गये ज्ञानकी उत्पत्तिसे पहले और उसके बाद में भी अज्ञानिवृत्तिकी उत्पत्तिका प्रसंग उपस्थित होता है। इस प्रसंगसे बचनेके लिए यदि प्रमाणसे ही अज्ञान निवृत्तिकी उत्पत्ति मानते हैं तो यही सिद्ध होता है कि अज्ञानिवृत्ति प्रमाणका फल है। अतः प्रमाणका धर्म होनेसे अज्ञानिवृत्ति छप फल प्रमाणसे अभिन्न है और हान, उपादान आदि फल प्रमाणसे भिन्न है।

शंका—जैसे स्वार्थग्राही ज्ञान अज्ञाननिवृत्तिरूपसे परिणमन करता है बैसे ही हान, उपादान रूपसे भी परिणमन करता है। तब हान, उपादान भिन्न फल क्यों है? उत्तर—अज्ञानिवृत्ति रूप फरुके उत्पन्न होनेपर हान, उपादानरूप फलकी उत्पत्ति होती है। अतः अज्ञानिवृत्तिरूप फरुका व्यवधान होनेसे हान, उपादान रूप फरु प्रमागसे भिन्न है। अर्थात् प्रमाण और हान, उपादानके बीचमें अज्ञानिवृत्ति आ जाती है; क्योंकि प्रमाणके द्वारा अज्ञानके हट जानेपर हो वस्तुका ग्रहण अथवा त्याग किया जाता है। किन्तु अज्ञानिवृत्ति और प्रमाणके बीचमें व्यवधान डालनेवाला कोई नहीं है अतः प्रमाणसे अज्ञानिवृत्ति अभिन्न है। इस प्रकार 'कारक' हेतुने प्रमाण और फरुमें सर्वया भेद सिद्ध नहीं होता।

नैयायिकोंने जो विशेषण ज्ञानको प्रमाण और विशेष्य ज्ञानको फर कहा है वह भी ठीक नहीं है; क्योंकि विशेषण और विशेष्यका आलम्बन एक हो ज्ञान है 'सफेर वस्त्र' और 'दण्डो पुरुष' यहाँपर विशेषण और विशेष्यमें ज्ञान भेरको प्रतीति नहीं होतो, अर्थात् एक ज्ञानसे हा विशेष्य वस्त्र और उसके विशेषण सफेरकी प्रतीति होती है। विषयके भेरसे ज्ञानभेद नहीं होता, क्योंकि पांचों अंगुलियोंके अनेक होनेपर भी एक ज्ञानसे हो उनकी प्रतीति देखो जातो है। तथा विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञानकी जो भिन्न सामग्री बनलायी है वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिन्नकर्षका निराकरण पहले हो कर दिया गया है। और फिर कार्यभेद होनेपर कारणभेदकी कल्यना करना उचित है; किन्तु यहाँ तो कार्यभेद ही नहीं है। अतः यद्यि प्रमाण और फड़ क्रमभावों हैं किर भा उनमें क्यंचित् अभेद मानना ही चाहिए।

#### प्रमाणाभास

जो ज्ञान प्रमाण न होते हुए भी प्रमाणकी तरह प्रतीत होता है उसे प्रमाणाभ्यास कहते हैं। साधारण तौरपर मिध्याज्ञानको प्रमाणाभास कहते हैं। किन्तु कोई भी मिध्याज्ञान सर्ध्या अप्रमाण नहीं होता। प्रमाणता और अप्रमाणताका कारण अविसंवाद और विसंवाद है। जहां जिस रूपमें अविसंवाद है वहां उसी रूपमें प्रमाणता है। जैसे, जिसकी आंखें कांच कामल आदि दोषोंके कारण खराब हो जाती हैं उसे आकाशमें दो चन्द्रमा दिखाई देते हैं। यह ज्ञान चन्द्रमाकी संख्याके विषयमें विसंवादी है कर्मात् चन्द्रमाकी विषयमें अविसंवादी है अर्थात् चन्द्रमाके विषयमें असत्य है। इसी तरह सभी सम्यक्तान भी सर्वथा प्रमाण नहीं होते। जैसे, ठीक आंखवालेको भी कभी-कभी चन्द्रमा ऐसा प्रतीत होता है कि वह पृथ्वीके निकट है किन्तु यह प्रतीति सत्य नहीं है। अतः जो ज्ञान जिस विषयमें अविसंवादी है वह उस विषयमें प्रमाण है।

शंका—यदि कोई भी मिथ्याज्ञान सर्वथा अप्रमाण नहीं है और सम्यक्तान सर्वथा प्रमाण नहीं है तो छोन में जो नुछ ज्ञानोंको प्रमाण और वृष्ठको अप्रमाण ही माना जाता है, उसकी व्यवस्था कैसे बनेगी ?

उत्तर— रिजस जानमें संवाद (सचाई) की अधिकता होती है उमे लोकमें प्रमाण माना जाता है और जिसमे विसंवाद (मिध्यापन) की अधिकता होती है उसे लोकमें अप्रमाण माना है।

वास्तवमें प्रमाण और अप्रमाणकी व्यवस्था बाह्य पदार्थकी अपेक्षासे है। जो शान वासहस्तुको सत्रूपसे जानता है वह प्रमाणाभास है, जैसे सीपमें होनेवाला पाँदोका ज्ञान। और जो ज्ञान सामने विद्यमान वस्तुको जैसाका तैमा जानता है वह प्रमाण है जैसे सोपमे होनेवाला सीपका ज्ञान। ये दोनों हो ज्ञान स्वरूपकी अपेक्षासे प्रमाण ही हैं; क्योंकि सभी ज्ञानोंका जो स्वसंवेदन होता है वह प्रमाण है। आज्ञय यह है कि ज्ञान स्वको भी जानता है और बाह्य पदार्थको भी जानता

१. <sup>६</sup>प्रत्यक्षामं कथन्नित् स्यात् प्रमाणं तैमिरादिवाम् । यक्षयैवाविसंवादि प्रमाणं तत्त् था मतम् ॥२२॥— स्वीय० ।

<sup>🤏 &#</sup>x27;तत्प्रवाषिक्तया व्यवदेशव्यवस्था'—अष्टश०, अष्टस०, पु० २७६ ।

है। 'स्व'को अपेक्षा तो सभो ज्ञान प्रमाण होते हैं; क्यों कि ज्ञानके अस्तित्वका जो प्रस्यक्ष होता है कि 'मुझे ज्ञान हुमा' उसके अप्रमाण होनेका कोई कारण नहीं है। हो, बाह्म पदार्थको अपेक्षा कोई ज्ञान प्रमाण होता है और कोई ज्ञान अप्रमाण होता है।

प्रमाणकी तरह ही प्रमाणाभामके भी भेद होते हैं। यथा—प्रत्यक्षाभास, परोक्षाभास, स्मरणाभास, प्रत्य मजानाभास, तक्षीभास और अनुमानाभास।
स्पष्टज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं। अतः अस्पष्टज्ञानको भो प्रत्यक्ष कहना प्रत्यक्षाभास
है जैसे बौद्धोंके द्वारा किलात निर्विकलाक प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभास है। स्पष्टज्ञानको भो
परोक्ष कहना परोक्षाभास है। जैसे मोमांमक करणज्ञानको स्पष्ट होते हुए भी परोक्ष
मानता है। पहले अनुभव किये गये पदार्थमें 'वह' इस रूपसे होनेवाले अस्पष्ट ज्ञानको
स्मरण कहते हैं। और उससे विपरीतको स्मरणाभास कहते हैं। जैसे जिनदत्तका
देवदत्तके रूपमें स्मरण करना स्मरणाभास है। इसी तरह दो जुडवा भाइयोंमें-से
एकको देखकर दूसरा समझ लेना या दूसरेको देखकर भो उसे वहो न मानकर
उसीके समान समझना प्रत्यभिज्ञानाभास है। अर्थात् एकत्वमें सादृश्यको प्रतोति
और सद्धमें एकत्वको प्रतातिको प्रत्यभिज्ञानाभास कहते हैं।

व्याप्तिके ज्ञानको तर्क कहते हैं और अविनाभाव नियमका नाम व्याप्ति है। अतः जिनमें अविनाभाव नहीं है उतमें भी होनेवाला व्याप्तिज्ञान तर्काभास है। जैसे जो देवदत्तका पुत्र होता है वह काला होता है।

साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। उससे विपरोत अनुमानाभास होता है। पक्ष, हेनु और दृष्टानपूर्वक हो अनुमानका प्रयोग होता है अतः अनुमानाभासको समझनेके लिए पक्षाभास, हेन्वाभास और दृष्टान्ताभासको समझ लेना आवश्यक है। साध्यका लक्षण इष्ट, अबाधित और असिद्ध बतलाया है अतः अनिष्ट बाधित और सिद्धको पक्षाभास कहते हैं। जैसे मोमांसक शब्दको नित्य मानता है। वह यदि घवराकर शब्दको अनित्य सिद्ध करने लगे तो यह पक्षाभास है। इसी तरह शब्दको आनेन्दियका विषय सिद्ध करना भो पक्षाभास है; क्योंकि यह बात तो सिद्ध हो है कि शब्द आनेन्द्रियसे सुनाई देता है, इसमें किसोको भो निवाद नहीं है। जो साध्य प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, लोक और स्वव कनसे बाधित हो वह भी पक्षाभास है। 'अग्नि शोतल होती है, क्योंकि द्रव्य है, जैसे जला।' इस अनुमानमें अग्निका शोतलता साध्य प्रत्यक्ष बाधित है; क्योंकि प्रत्यक्षसे

१. प्रमाणामासके मेरोके विवेचनके लिए प्रमेयकमलमार्तयह नामक ग्रन्थका पाँचवाँ परिच्छेद देखना चाहिए। —ले॰।

अगिन गरम प्रतीत होती है। 'शब्द नित्य है क्यों कि उत्पन्न होता है, जैसे घट' इस अनुमानमें शब्दका नित्यत्व साध्य, क्यों कि उत्पन्न होता है, इस हेतुसे बाधित है क्यों कि उत्पन्न होने के कारण घट अनित्य होता है, न कि नित्य। यह अनुमान बाधित है। 'मरनेपर घमंसे दुःख मिलता है; क्यों कि वह पुरुषाधीन है, जैसे अधमं।' किन्तु आगममे घमंको सुखदायक और अधमंको दुःखदायक माना है। अतः उक्त अनुमानका पक्ष 'मरनेपर घमंसे दुःख मिलता है' आगमसे बाधित है। 'मृत मनुष्यकी खोपड़ी शुद्ध होती है; क्यों कि प्राणीका अंग है जैसे शंख वगैरह'। किन्तु लोकमें प्राणीका अंग होनेपर भी कुछ वस्तु पवित्र और कुछ अपवित्र मानो जाती हैं। जैसे गौसे उत्पन्न होनेपर भी दूधको शुद्ध माना जाता है, किन्तु गोमां सको शुद्ध नहीं माना जाता अतः उक्त अनुमानमे मनुष्यकी खोपड़ीको शुद्ध सिद्ध करना छोत्र बाधित है। 'मेरी मां बांझ है; क्यों कि उसके गर्भ नहीं रहता' यह स्ववन्न बाधित है वयों कि बांझ स्त्री किसीकी मां नहीं हो सकती। ये सब पक्षामास हैं।

जिसवा अपने साध्यके साथ अविनाभाव निश्चित हो उसे हेतु कहते हैं। अगेर जो उससे विपरीत हो उसे हेरवाभास वहते हैं। हेरवाभासके चार भेद हैं— असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक और अकिचित्कर। जिस हेतुकी अन्ययानुपपत्ति प्रमाणसे सिद्ध न हो उसे असिद्ध हेरवाभास वहते हैं। असिद्ध हेरवाभासके दो भेद हैं—स्वरूपासिद्ध और सन्दिग्धासिद्ध। शब्द परिणामी है; क्योंकि चक्षुके द्वारा गृहीत होता है' इस अनुमानमें 'चक्षुके द्वारा गृहीत होता' यह हेतु स्वरूपासिद्ध है; क्योंकि शब्द चक्षुका विषय नही है। मूढ मनुष्यके प्रति 'यहाँ अग्न है क्योंकि धूम है' इस अनुमानका प्रयोग करनेसे उसके लिए 'धूम' हेतु सन्दिग्धासिद्ध है क्योंकि मूढ़ मनुष्य धूम और भापका भेद नहीं समझता, अतः उसे भापमें भी धूमका सन्देह हो सकता है। अन्य दार्शनिकोंने असिद्ध हेरवाभासके अन्य भी अनेक भेद किये हैं, उन सबका अन्तर्भाय इन्होंमें हो जाता है।

अपने साध्यसे विरुद्ध साथ जिस हेतुका अविनाभाव निश्चित होता है उसे विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। जैसे, 'शब्द नित्य है, क्योंकि वह उत्पन्न होता है' इस अविनाभाव अपने साध्य नित्यत्वके विरोधी अनित्यत्वके साथ निश्चित है; क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। अतः यह विरुद्ध हेत्वाभास है। इस हेत्वाभासके भी अनेक भेद अन्य दार्शनिकोंने माने हैं। जो हेतु विपक्षमें भी रहता हो उसे अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। इसके दो भेद है एक विपक्षमें निश्चित वृत्ति और एक शंकित वृत्ति। जो हेतु.

विपक्षमें निश्चित रूपसे रहता हो उसे निश्चितवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे 'शब्द अनित्य है, क्योंकि प्रमेय है।' यह 'प्रमेय' हेतु आकाशमें भी रहता है; क्योंकि आकाश भी प्रमेय है। किन्तु आकाश नित्य है। अतः यह अनैकान्तिक हेत्वाभास है। जिस हेतुका विपक्षमें रहना शंकित हो उसे सन्दिग्धवृत्ति अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। जैसे महावीर सर्वज्ञ नहीं थे, क्योंकि वे वक्ता थे। इस अनुमानमें 'वक्तृत्व' हेतुके द्वारा महावीर भगवान्के सर्वज्ञ होनेका निषेध किया है, किन्तु वक्तृत्वका और सर्वज्ञत्वका कोई विरोध नहीं है, जो वक्ता हो वह सर्वज्ञ भी हो सकता है। अतः यह हेतु भी अनैकान्तिक हेत्वाभास है। इस हेत्वाभासके भी अनेक भेद बतलाये हैं।

जिस हेतुका साध्य किसी दूसरे प्रमाणसे निर्णीत है, अथवा प्रत्यक्ष वग़ैरहसे बाधित है उसको अकिचित्कर हेत्वाभास कहते हैं। क्योंकि वह हेतु व्यर्थ होता है। जैसे, 'अग्नि शीतल है क्योंकि द्रव्य है' इस अनुमानमें अग्निका शीतलपना साध्य प्रत्यक्षसे बाधित है अतः द्रव्यत्व हेतु व्यर्थ होनेसे अकिचित्कर हेत्वाभास है।

#### द्यान्तामास

अन्वयदृष्टान्त और व्यतिरेकदृष्टान्तके भेदसे दृष्टान्तके दो भेद हैं। अतः दृष्टान्ताभासके भी दो भेद हैं—अन्वयदृष्टान्ताभास और व्यतिरेकदृष्टान्ताभास। शब्द अपौरुषेय है, अमूर्त होनेसे, जैसे इन्द्रियसुख। यहाँ इन्द्रियसुख दृष्टान्तमें अमूर्तत्वरूप हेतु तो पाया जाता है किन्तु साघ्य अपौरुषेयत्व नहीं पाया जाता; क्योंकि इन्द्रियसुख पौरुषेय है। शब्द अपौरुषेय है अमूर्त होनेसे, जैसे परमाणु, यहाँ दृष्टान्त परमाणुमें साघ्य अपौरुषेयत्व तो पाया जाता है किन्तु साध्य अमूर्तत्व नहीं पाया जाता; क्योंकि परमाणु मूर्तिक है। शब्द अपौरुषेय है अमूर्त होनेसे जैसे घट। यहाँ घट दृष्टान्तमें न तो साध्य अपौरुषेयत्व हो रहता है और न साध्य अमूर्तत्व ही रहता है क्योंकि घट मूर्त और पौरुपेय होता है। ये सब अन्वयदृष्टान्ताभास हैं।

शब्द अपौरुषेय है अमूर्त होनेसे। जो अपौरुपेय नहीं होता वह अमूर्तिक नहीं होता जैसे परमाणु, इन्द्रियसुख और आकाश। यहाँ परमाणु दृष्टान्तमें अमूर्तत्व तो नहीं है किन्तु अपौरुषेयत्व है। इन्द्रियसुखमें अपौरुषेयत्व नहीं है किन्तु मूर्तत्व है। आकाशमें 'अपौरुषेयत्व और अमूर्तत्व' दोनों पाये जानेसे दोनोंकी ब्यावृत्ति नहीं है। अतः ये सब व्यतिरेकदृष्टान्ताभास हैं।

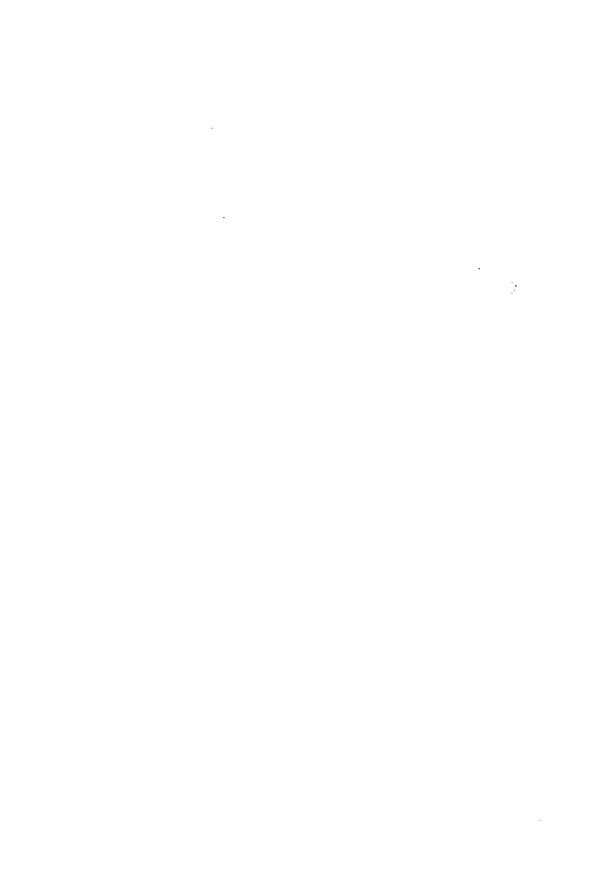

# परिशिष्ट १

# जैनन्याय विषयक साहित्य

| प्रन्थकार                           | प्रन्थ                           | प्रकाशन स्थान                                                                   |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| आचार्यं कुन्दकुन्द<br>(वि०२री शती)  | प्रवचनसार                        | रायचन्द जैन शास्त्रमाला <b>बम्बई</b><br>दि० जैन स्वाघ्याय मन्दिर सो <b>नगढ़</b> |
| गृद्धपिच्छाचार्य<br>( वि० ३री शती ) | तत्त्वार्थसूत्र                  | अनेक स्थानोंसे प्रकाशित                                                         |
| उमास्वाति`<br>(वि०३री शतो)          | तत्त्वार्थाधिगमभाष्य             | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई                                                   |
| समन्तभद्र                           | <b>आ</b> प्तमीमांसा              | सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी                                                       |
| (वि॰ ४-५वीं शती)                    | युक्त्यनुशासन                    | माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला <b>बम्बई</b><br>वीर सेत्रा मन्दिर दिल्ली               |
|                                     | बृहत्स्वयंभूस्तोत्र<br>जोवसिद्धि | ,,<br>वादिराजके पार्श्वनाथचरितमें                                               |
|                                     |                                  | उल्लिखित                                                                        |
| सिद्धसेन                            | सन्मतितर्क                       | ज्ञानोदय ट्रस्ट अहमदाबाद                                                        |
| (वि०५वीं शती)                       | न्यायावतार                       | रायचन्द शास्त्रमाला बम्बई                                                       |
| श्रीदत्त<br>(वि०६वीं शतीः)          | जल्पनिर्णय                       | विद्यानन्दके तत्त्वार्थश्लोकवार्ति <b>कमें</b><br>उल्लिखित                      |
| पात्रकेसरी                          | त्रिलक्षणकदर्थन                  | सिद्धिविनिश्चयटीकामें उल्लिखत                                                   |
| (वि०६वीं शती)                       |                                  | न्यायविनिश्चयविवरणमें उल्लिखत<br>मल्लिपेणप्रशस्तिमें उल्लिखत                    |
| सुमति<br>( वि० ६७वीं शती )          | सन्मतितर्कटीका                   | वादिराजके पार्श्वनाय <b>च</b> रित <b>में</b><br>उल्लिखित                        |
| ( १५० ५–७वा राता )                  | सुमतिसप्तक                       | मल्लिषेणप्रशस्तिमं निर्दिष्ट                                                    |
|                                     | -                                | -                                                                               |

#### जैन न्याय

| सकलंक देव<br>(वि• ७वीं शती)           | लघीयस्त्रय<br>(स्वोपज्ञवृत्तिसहित)<br>न्यायविनिश्चय                                                              | सिंघो जैन ग्रन्थमाला<br>अकलंक ग्रन्थत्रयके अन्तर्गत                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | प्रमाणसंग्रह<br>सिद्धिविनिश्चय<br>(स्वोपज्ञवृत्तिसहित)<br>तत्त्वार्थवार्तिक<br>अष्टशती<br>(आप्तमीमांसाकी वृत्ति) | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी  ,, ,, गान्घी नाथारंग जैन ग्रन्थमाला अष्टसहस्रोके अन्तर्गत                                                               |
| हरिभद्र<br>(वि॰ ८वीं शती)             | अनेकान्तजयपताका<br>अनेकान्तवादप्रवेश<br>षड्दर्शनसमुच्चय<br>शास्त्रवातीसमुच्चय<br>न्यायप्रवेशटीका                 | गायकवाड़ सिरीज बड़ौदा<br>आत्मानन्द सभा भावनगर<br>देवचन्द लालभाई सूरत<br>गायकवाड़ सिरीज बड़ौदा                                                    |
| कुमारनन्दि<br>( वि० ८वीं शतो )        | वादन्याय                                                                                                         | विद्यानन्द-द्वारा प्रमाणपरीक्षामें<br>उल्लिखित                                                                                                   |
| बनन्तवीर्य (वृद्ध)<br>(वि०८-९वीं शती) | सिद्धिविनिश्चयटीका                                                                                               | रविभद्रपादोपजीवि अनन्तवीर्य-द्वारा<br>सिद्धिविनिश्चयटीकामें उल्लिखित                                                                             |
| अनन्तवीर्य<br>(वि०९वीं शती)           | सिद्धिविनिश्चयटीका                                                                                               | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी                                                                                                                         |
| विद्यानन्द<br>(वि०९वीं शती)           | अष्टमहस्रो<br>तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक<br>विद्यानन्दमहोदय<br>युक्त्यनुशासनटोका<br>आप्तपरीक्षा                      | गान्वी नाथारंग ग्रन्थमाला ,,,,, तत्त्वार्थश्लोकवातिकमें निर्दिष्ट माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला बम्बई बीर सेवा मन्दिर देहली सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी |
|                                       | प्रमाणपरी <b>क्षा</b><br>पत्रपरीक्षा                                                                             | "                                                                                                                                                |
|                                       | सत्यशासनपरीक्षा                                                                                                  | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                                                                                                                          |

#### परिकिष्ट १

| अनन्तकीर्ति<br>(वि• १०वीं शती) | जीवसिद्धिटीका                          | बादिराजके पार्श्वनाथचरितमें<br>उल्लिखित |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                | बृहत्सर्वज्ञसिद्धि<br>लघुसर्वज्ञसिद्धि | माणिकवन्द जैन ग्रन्थमाला काशी           |  |  |
| <b>व</b> सुनन्दि               | वाप्तमीमांसावृत्ति                     | सनातन जैन ग्रन्थमाला काशी               |  |  |
| (वि०११-१२वीं शती               | )                                      |                                         |  |  |
| सिद्धिष                        | न्यायावतारवृत्ति                       | रायबन्द शास्त्रमाला बम्बई               |  |  |
| (वि॰ १०वीं शती)                |                                        |                                         |  |  |
| माणिक्यनन्दि                   | परोक्षामुख                             | बैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्थः          |  |  |
| (वि०११वीं शतो)                 |                                        | कलकत्ता                                 |  |  |
|                                |                                        | गान्धी नायारंगजी आकलूज                  |  |  |
| वादिराज सूरि                   | न्यायविनि <b>श्चयविवरण</b>             | भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी                |  |  |
| (वि०११वीं शती)                 | प्रमाणनिर्णय                           | माणिकषन्द जैन प्रन्थमाला बम्बई          |  |  |
| <b>वा</b> दीभसिंह              | स्याद्वादसिद्धि                        | 11 11                                   |  |  |
| (वि०११वीं शतो)                 | नवपदार्थनिष्चय                         | मूड्बिद्री भण्डार                       |  |  |
| अभयदेव सूरि                    | सन्मतिटीका                             | गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद               |  |  |
| (वि॰ ११वीं शती)                |                                        |                                         |  |  |
| प्रभाचन्द                      | प्रमेयकमलमार्त <b>ण्ड</b>              | निर्णयसागर प्रेस बम्बई                  |  |  |
| (वि० ११-१२वीं श०)              | न्यायकुम् <b>दच</b> न्द्र              | माणिकबन्द जैन ग्रन्थमाला बम्बई          |  |  |
| <b>अन</b> न्तवीर्य             | प्रमेयरत्नमाला                         | चौलम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी           |  |  |
| (वि॰  २वीं शती)                |                                        |                                         |  |  |
| शान्तिसूरि                     | न्यायावतारवाति <b>क</b>                | सिंघी जैन ग्रन्थमाला वम्बई              |  |  |
| (वि०११वीं शती)                 | सवृत्ति                                |                                         |  |  |
| वादिदेव सूरि                   | प्रमाणनयतत्त्वालोका-                   | बाहत प्रभाकर कार्यालय पूना              |  |  |
| (वि० १२वीं शती)                | लंकार                                  |                                         |  |  |
|                                | स्याद्वादरत्ना <b>कर</b>               | 11 17                                   |  |  |
| हेमचन्द्र                      | त्रमाणमीमांसा                          | सिंघी जैन ग्रन्थमाला बम्बई              |  |  |
| (वि० १२वीं शती)                | अन्ययोगम्यवच्छेद                       |                                         |  |  |
|                                | द्वात्रिशतिका                          |                                         |  |  |

| भावसेन त्रैविद्य<br>(वि० १२–१३वीं शती) | विश्वतत्त्वप्रकाश          | जीवराज जैन ग्रन्थमाला शोलापुर          |  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| लघु समन्तभद्र<br>( १३वीं शती )         | <b>अष्ट</b> सहस्रोटिप्पण   | अष्टसहस्रोके साथ प्रकाशित              |  |
| आज्ञाघर<br>(वि०१३वीं शती)              | प्रमेयरत्नाकर              | आशाघरप्रशस्तिमें उल्लिखित              |  |
| शान्तिषेण<br>(वि० १३वीं शती)           | प्रमेयरत्नसार              | जैन सिद्धान्तभवन बारा<br>( अप्रकाशित ) |  |
| नरेन्द्रसेन                            | प्रमाणप्रमेयकलिका          | माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला, काशो         |  |
| विमलदास                                | सप्तभंगीतरंगिणी            | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई          |  |
| धर्मभूषण                               | न्यायदी पिका               | वीर सेवा मन्दिर दिल्ली                 |  |
| (वि०१५वीं शती)                         |                            |                                        |  |
| अजितसेन                                | न्यायमणिदीपि <b>का</b>     | जैन सिद्धान्त भवन आरा<br>( अप्रकाशित ) |  |
| <b>शा</b> न्तिवर्णी                    | प्रमेयकण्ठिका              | ,, ,,                                  |  |
| चारुकोति पण्डिताचार्य                  | प्रमेयरत्नालंकार           |                                        |  |
| नेमिचन्द्र                             | प्रवचनपरीक्षा              | )) ))                                  |  |
| मणिकण्ठ                                | न्यायरत्न                  | ?) )?                                  |  |
| <b>যু</b> भप्र <b>का</b> श             | न्यायमकरन्दविवे <b>च</b> न | 75 37                                  |  |
| अ भयचन्द्र सूरि                        | लघोयस्त्रयतात्पर्यवृत्ति   | माणिकचन्द जैन ग्रन्थमाला बम्बई         |  |
| रत्नप्रभ सूरि                          | स्याद्वादरत्नाकराव-        | प्रकाशित                               |  |
| (वि० १३वीं शती)                        | तारिका                     |                                        |  |
| मल्लिषेण                               | स्याद्वादमंजरो             | रायचन्द जैन शास्त्रमाला बम्बई          |  |
| (वि०१४वीं शती)                         |                            |                                        |  |
| यशोविजय                                | <b>अष्ट</b> सहस्रीविवरण    | प्रकाशित                               |  |
| (१८वीं शती)                            | अनेकान्तव्यवस्था           | ~                                      |  |
|                                        | ज्ञानविन्दु<br>चैक क्लिक्स | सिंघी जैन ग्रन्थमाला बम्बई             |  |
|                                        | जैन तर्कभाषा               | 27                                     |  |

| शास्त्रवातिरसुद्ध यटाका | प्रकाशित |  |
|-------------------------|----------|--|
| न्यायसण्डसाद्य          | ,,       |  |
| अनेकान्तप्रवेश          | n        |  |
| न्यायालोक               | 27       |  |
| गुरुतत्त्वविनिश्चय      | ,        |  |

इनके सिवाय भी जैनमठ मूड़बिद्री आदिके भण्डारोंमें कुछ प्रकरण ग्रन्थ वर्तमान हैं जो अभी अप्रकाशित हैं।

## पराशं ः २

### जैन न्यायमें निर्दिष्ट प्रन्थों और प्रन्थकारोंकी अनुक्रमणिका

अकलंक ९,१७,१९,२१-५१,६६. ११२,११३,१३२,१४४,१४५,१४६, १५३,१५४,१५५,१५७,१५८,१९३, २१२,२७८,२७९,२८०,२८१,२८६, २९१,२९५,२९७,२९९,३१८,३२०, ३२१,३२२,३२३,३२६,३३०,३३१, 338. अक्षपाद २, २२,४१, अनन्तकीति ३८, अनन्तवीर्य २३,३७,३८,४३ ११३, अभयचन्द्र १४६ अभयदेव ४२,१४४,१५१, १५२, ३२१, ३२२, बमृतचन्द्र ३२१. अष्टराती ३३,३५,३६,४८,३२६,३३० बष्टसहस्री ३५,३६,३७,४३,१७० **अ**संग बाप्तपरीक्षा ३७, बाप्तमीमांसा ९,१०,२१, ३५,१६५ २९७,२९८,३१८,३२०,३२६ उद्योतकर २६,२७,२९,३४,३७,४०, ४६. उमास्वाति ८ एकीभावस्तोत्र ४१ कणादसूत्र ४० कलदने १

कमलशोल ४२,६६,१५१ कुन्दकुन्द ६,७,८,१८,२५,११०, १३१.१३२.३१८.३२१. कूमारनन्दि ३५,३६, कुमारसेन ३६ क्रमारिल भट्ट ६,९,१२,२०,२६,२७, ३७,४०,४१,४२,१११, १४६,१६५, 2 56, कोटिल्य १ गो० जीवकाण्ड १६०, २९०, -टीका १५७,२७९. गोतम २९ विरविट्स्की ३ जयधवलाटीका १४६,१४९,१५० जयन्त ४०,४६ जयसेन ३२१, ३२२. जल्पनिर्णय २२, २५,३३, जिनभद्रगणि १३४,१४३,१४६,१५४, २८२. जिनसेन २२. जैनतर्कभाषा ४३,१४४, जैनेन्द्रव्याकरण ३१६ जैमिनिसूत्र ३४ ज्ञानविन्द् १४४, तत्त्वसंग्रह २३,२४,२५,३८,४०,४२,

तस्वसंग्रहपंजिका ४२,६६,१५१, तस्वार्थवातिक १७,१९,२१,२२,३४ ३७, ५१, ६६, १३४, १४५, १५०, १५४,१५८,२७८,२९१,३०२,३१८, ३२०,३२३,३३४,

तत्त्वार्थश्लोकवातिक १९,२१,३०,३१, ३५,३७,५२,१३२,१५०,१६८, २८०,३१८,३२०,३२५,

तत्त्वार्थसूत्र २८,३१,३७,११०,११२,
१५४,१५८,
तत्त्वार्थसूत्रकार २८२,
तत्त्वार्थाधिगमभाष्य ३१८,
तीत्तरीयोपनिषद् २७६,
तिलक्षणकदर्थन २३,२४,२५,२१५,
दिग्नाग ३,५,२३,२५,२६,२७,३४,३९,
६६,१११,
धर्मकीति ३,५,२०,२५,२६,२७,३४,

धवला टीका १३३,१३४,१४६,१६४ नयचक २५ नयोपदेश ३१८

नागार्जुन ३ नियमसार ७,१८, निश्चयदात्रिशिका २८३,

न्यायकुमुदचन्द्र ३८,३९,४२,६७, न्यायबिन्दु २०,२१,२५,३९, न्यायभाष्य १,४० न्यायमंत्ररी ४०,४१ न्यायवातिक २७,३४,३७,४०

न्यायविनिश्चय ९,२३, २६, ३३, ३५,

३९,४०,४२

न्यायबिनिश्चय विवरण ४१.१९३ न्यायप्रवेश २५ ३९. न्यायसूच ३,२९,३४,४० न्यायांबतार १९,२०,२४,२५,२८,२९, ३३,४५,४६,२९६,२९७, पञ्चास्तिकाय ३१८,३२१, पत्रपरीक्षा ३६,१७, परीक्षामुख ३८,३९,४२,४३,४८,४९ 42.208,826 पातंजलमहाभाष्य ३४. पाणिनिव्याकरण ३१५. पात्रकेसरी २२, २३, २४, ३२, ३३, २१५. पार्वनाषचरित २५. प्रज्ञाकरगुप्त ४० प्रमाणनय तत्त्वालोक ३९,४२,१४४

प्रमाणनय तत्त्वालोक ३९,४२,१४४ प्रमाणनिर्णय ४१,४२,१९३, पूज्यपाददेवनन्दि२९,१३२,१३३,१४४, १४५,२८२२९६,२९७,

प्रमाणपरीक्षा ३०,३५,३६,२७९, प्रमाणमीमांसा ३९,४३,५३,१४४, प्रमाणमीमांसाभाषाटिप्पण २०,१५४, प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार ३१८, प्रमाणवार्तिक २०,२५,३२,४१,८८, प्रमाणसमुच्चय २५, प्रमाणसमुच्चय २५, प्रमाणसंग्रह ३०,३३, प्रमाणसंग्रह ३०,३३, प्रमेयकमलमार्तण्ड ३७,३८,३९,४२,

प्रमेयरत्नमाला ४३ प्रभाकर ४०,४१,४६,५१,६१,७३,

३७,३८,३९,४०,४१,४२, प्रमाचन्द्र **४३,४७,४९,५०,५२,६७,३२१.** प्रवचनसार ७,११०,३१८,३२१, प्रशस्तपाद ४०.१११. प्रशस्तपादभाष्य ४० बादरायण ५. बृहती ४०, वेषरदास ४२. बौद्धन्याय ३ भट्टाकलंक ३४, भर्त्हरि २६,२७,३०, भासर्वज्ञ ४१. मण्डन ४१. मनुस्मृति १ मलयगिरि १४३, मल्लवादी २५. मल्लिषेण ३२२. मल्लिषेण प्रशस्ति २५, ४१, महापुराण २२, माणिक्यनन्दि ३८,३९, ४२,४३,४५, 80,82,89,47,874. मीमांसाइलोकवार्तिक ६.२७.३७.३८. ४०, ४२, १६५, यशोविजय ४३,१४४,१५२,१५३, युक्तचनुशासन १०,१३,१४,३७, युक्त्यनुशासनटीका ३२५. योगसूत्र ३५ रत्नकरण्डश्रावकाचार २१, लघीयस्त्रय ३०,३५,३८,३९,१५४, २८०,२९९,३२०,३२३,३३१. लघीयस्त्रयतात्पर्यवृत्ति १४६, लघुसर्वज्ञसिद्धि ३८

वसुबन्ध् ३,५,२३,१११ बाक्यपदीय २७,३४. वात्स्यायन १,४०,४६,१११, वादन्याय ३५,३६. वादिराज २३,२५,३८,४१,४२,१९३, वादिदेवसूरि ३९,४२,१४४,१५४, १५५.३३२. विद्यानन्द १९,२१,३०,३१,३५,३६, ३८,४०,४३,४५,४७,५२,६७,११३, १३३.१५०.१५४,१७०,२८०,२८१, २८६.२९५,३२०,३२२,३२३,३२५, ३२६,३२७, विद्यानन्द महोदय ३७, विशेषावश्यकभाष्य १३४,१४३,२८२, २८३,३१८. वीरसेन १३४. वृहदुद्रव्यसंग्रह १४६,१४७ वृहत्सर्वज्ञसिद्धि ३८, वैशेषिकसूत्र ३४ व्योमवती ४०.४१, व्योमशिव ४०,४१, शंकराचार्य ६ शवर १११ शान्तरक्षित ५,२३,२४,२५,४०, ४२, शाबरमाष्य ९,२७,४०,१६५. धीदत्त २१.२२,३३. सत्यशासनपरीक्षा ३७. सन्मतिटीका २४.१४४. सन्मतितर्क १७,१९,३५,४२,१५०, १५१,१५३, ३२०,३३०, सन्तानान्तरसिद्धि ३५. समन्तभद्रस्वामी४,६,८,९,१०,१७,२१.

२५,३५,३७, ४५,१११,१६५,२८२, सिद्धिविनिश्चय टीका ३८ २९५,२९६,२९७,२९८,३१६,३२०, सुबलाल २०,२६,४२, ३२४,३२५,३२६,३२७,३३०, सर्वार्थसिद्धि १३४,१४४,१५०,१६०, स्मतिसप्तक २५ 280. सांख्यकारिका ३५ सप्तभंगीतरंगिणी ३१८,३२१, सिंहसूरि २५, सिद्धसेन ८,१७,१८,१९,२०,२२,२५, ४२,४५, १११, १५०,१५१, १५२, हरिमद्र २५ १५३,२८२,२९७,३२०

सुमति २५,१५१ सोमदेव १ स्याद्वादरत्नाकर २४,४२,४३ स्याद्वादमंजरी ३१८ स्वयंभुस्तोत्र १०,१४,१७,३१६ षट्खण्डागम १३३,१६०, हेमचन्द्र ३९,४३,५३,१४४, सिद्धिविनिश्चय २३,२४,३०,३३,३७ १५४,१५५

### परिाशः ३

#### पारिभाषिक शब्दानुक्रम्णी

अपरसंग्रहनय ३३३. अ २४५,२४७, अंगप्रविष्ट अपोह 268 अप्रतिपाति (अवधिज्ञान) १६१ बक्षरात्मक(श्रुतज्ञान) २९,२७८,२९० अबाबितंबिषय २१५ संस्थाति 99 अभावप्रमाण ११९,२६२, अगमिकश्रुत २९४ अचक्षुदर्शन १५१ अयोगव्यवच्छेद ३०० अर्धजरतीग्यायं १५२ अणिमा 258 अतीन्द्रयज्ञान १६५ अर्धनय 338 अत्यन्तायोगन्यवच्छेद ३०० अर्थपर्यायनगम ३३२ अर्थपर्यायनैगमाभास ३३२. अनंगप्रविष्ट २९४. अर्थव्यंजनपर्याय नैगम ३३२ अनक्षरात्मक (-श्रुतज्ञान) २९,२७८, २९०,२९१,२९३, अर्थव्यंजनपर्याय नैगमाभास ३३२ अननुगामी (अवधिज्ञान) १६१ अर्थाघ्यवसाय २४६. अनवस्थित (अवधिज्ञान) १६१ अर्थापत्ति 225,774 अनिर्वचनीयार्थस्याति अर्थापत्ति (के भेद) ११६,११७,२२५, अनुगामी (अवधिज्ञान) १६१, अर्थावग्रह १३२,१३३, अनुपलम्भ २०९, अलोकिकार्थस्याति ८३ अनुमान २१२, अवग्रह १३२,१४५, अनुमान (के अवयव) २२९ अविधिज्ञान १५१,१६० अनुमान (के भेद) २३२, अवधिज्ञान (के भेद) १६१, अनेकान्त २९६,२९९,३२६,३२७, अवधिदर्शन १५१ 325,338 अवस्थित (अवधिज्ञान) १६२, अन्यथानुपपत्ति २०७,२१२,२१४,२१५ अन्ययोगव्यवच्छेद ३०० अवायज्ञान १५४ अविनाभाव २०७,२१५, **अ**न्यापोह २४५,२४६, अविनाभाव (के भेद) २१६, बन्योन्याश्रयदोष २२६,२५७,२६६, 284. अशुद्धद्रव्यनेगमनय ३३३

अशुद्धद्रव्यनैगमाभास ३३३
अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३३३
अशुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३३३
असंज्ञिश्रुत २९३
असत्स्याति ७९
अस्त्रप्रतिपक्ष २१५

श्रा

बात्मस्यातिवाद ८१,

इ

इन्द्रिय (के भेद) ११२

ई

ईश्वर १८८,१८९, ईहाज्ञान १५३, ईशिता १८९

उ

उत्तरबरहेतु २१७,
उत्तरबरानुपलब्धि २१७,
उदाहरण २२९,
उपनय २२९,
उपमानप्रमाण २०२,२०५,
उपयोग (इन्द्रिय) १२२,
उपलम्भ २०९,
ऊह २०७,

狠

ऋजुमित (मनःपर्ययज्ञान) १६२,१६३, ऋजुसूत्रनय ३३४,३३६, ऋजुसूत्रनयाभास ३३४,

प्

एकत्व प्रत्यभिज्ञान १९७ एकान्त ३२७,३२९,३३०, एकान्त (के भेद) ३२६ एवंभूतनय ३३६,

**T** 

कल्पना ६४,
कल्पनापोढ ३४
कारकसाकल्य ५९,
कारणहेतु २१७,
कारणानुपलब्ध २१७
कार्यहेतु २१७
कार्यानुपलब्ध २१७
केवलज्ञान २७,१६४,२९५,
क्रमभावनियम २१६
क्षेत्रभवानुगामी (अविध्ञान) १६१
क्षेत्रानुगामी (अविध्ञान) १६१

ग

गमिकश्रुत २९४, गुण ५ गुणप्रत्यय (अवधिज्ञान) १६० गोण १४,

E

चक्षुदर्शन १५१ चतुरंगवाद ३३ चित्रज्ञान १९८, चिन्ता (ज्ञान) २०७,

Ħ

जल्प ३३, ज्ञप्ति १०७ ज्ञातृव्यापार ६१

त

तथोपपत्ति (अविनाभाव) २०७, तर्क (प्रमाण) २०७,२०९, त्रैरूप्य २१३. Ę

दक्षिणाबन्स १८९ दर्शन १४५,१४७,१५२, दुर्नय १३,३२१,३३०, देशाविष (ज्ञान) १६०, द्रव्य ५ द्रव्यनैगमनय ३३३ द्रव्यवाक् २८१, द्रव्यश्रुत २८६,२९३, द्रव्यश्रुत २८६,२९३, द्रव्यश्रिकनय ५,३०९,३१४,३१७, ३२९,३३०,३३१, द्रव्यन्दिय १२२,१३५,

ध

धारणा (ज्ञान) १५४, धारावाहिकज्ञान ५०,

न

नय १३,२९८,३१९,३२७,३२८,३२९, ३३०,३३१, नयवाक्य ३२०,३२१,३२२,३२५, नयसप्तभंगी ३२०,३२१ निगमन २२९, निग्रहस्थान ३३,२३०, निविकल्पक (ज्ञान) ६४,६५, नैगमनय ३३१,३३२,३३४,३३६, नैगमनय (के भेद) ३३२,

U

पक्ष २१३ पररूपादिचतुष्टय ३०७, परमावधि (ज्ञान) १६० परमावधि (के भेद) १६१, परसंग्रह ३३३ परसंग्रहाभास ३३३ परस्परपरिहारस्थिति विरोध ३०८ परार्थप्रमाण २९६,२९७. परार्थानुमान २३२. परोक्ष ७,२७,१३२,१९३, परोक्ष (के भेद) ३२,११२,१९३, पर्याय ५ पर्याय श्रतज्ञान २९२ पर्यायाथिकनय ५,३०९,३१४, ३१७,३३०. पर्यायनैगमनय ३३२. पूर्वचरहेतु २१७, पूर्वचरानुपलब्ध २१७, प्रतिपाति (अवधिज्ञान) १६१ प्रतिज्ञा २२९. प्रत्यक्ष ७, २७,१३२, प्रत्यक्षाभास १९६ प्रत्यभिज्ञान १९६,२०४,२०७, प्रध्वंसाभाव १२१. प्रतीत्यसमुत्पादवाद ३४ प्रमाण २७,४५,४६,४७,३१९,३२८, ३२९,३३०, प्रमाण (के भेद) ११३ प्रमाणवाक्य ३१९,३२१,३२२,३२५, प्रमाणसंप्लव ४७, प्रमाणसप्तभंगी ३२०,३२१, प्रसिद्धार्थस्यातिवाद ८१ प्राकाम्य १८९. प्राकृतबन्ध १८८.

प्राग्नभाव १२१, प्राप्ति १८९, प्रामाण्य १०२,

Œ

बाधितविषय (हेत्वाभास) २१५,

भ

भवप्रत्यय (अवधिज्ञान) १६० भवानुगामी (अवधिज्ञान) १६१ भाववाक् २८१, भावेन्द्रिय १२२,१३५, भावेश्युत २८५,२९३,

म

मितज्ञान २७,२८,१३२,१५१,
मितज्ञान (के भेद) १५५,
मघ्यमा (वाक्) २८१,
मनःपर्ययज्ञान १५१,१६२,
मिष्या अनेकान्त १७,३२७,
मिष्या एकान्त १७,३२६,
मिष्याश्रुत २९३,
मुख्य १४
मुख्यप्रत्यक्ष २८,१३२,

य

यत्रकामावसायिता १८९,

ल

लियमा १८९, लिब्स (इन्द्रिय) १२२ लब्स्यक्षर (कुश्रुतज्ञान) २८१,२८२, २८७,२९१,२९२,२९३, लिगज (-श्रुतज्ञान) २७८,२९०, व

वर्धमान (अवधिज्ञान) १६१ वध्यघातकविरोध ३०८, वशिता १८२ विकलप्रत्यक्ष २७ विकलादेश ३२०,३२२,३२३, विकल्पवासना ७०,७१, वितण्डा ३३ विपक्ष २१३. विपर्ययज्ञान ७३,१२८, विपुलमति (मनःपर्ययज्ञान) १६३,१६४ विवेकाख्याति ७३. वैकारिकबन्ध १८८. वैखरी (बाक्) २८१, वैसाद्श्य प्रत्यभिज्ञान १९७, व्यंजनाक्षर २८७,२९३, व्यंजनावग्रह १३२,१३३,१३५, व्यधिकरणासिद्ध २६२. व्यंजनपर्याय ३३३ ध्यंजनपर्यायनैगम ३३२ व्यंजनपर्यायनैगमाभास ३३२, व्याप्ति २०७,२१०. व्याप्यहेत् २१७, व्यवहारनय ३३४,३३६, व्यवहाराभास ३३४,

श

शब्दज (-श्रुतज्ञान) २७८,२९०,२९१, शब्दनय ३३१,३३५,३३६, शुद्धद्रव्य नैगमनय ३३२, शुद्धद्रव्य नैगमामास ३३२, शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३३३ शुद्धद्रव्यार्थपर्यायनैगम ३३३ श्रुतज्ञान २७,१३२,१५१,२३३,२७७ २७८,२८०,२८३,२८४,

स

संग्रहनय ३३३,३३६, संशयज्ञान ७१,१२८,१५३ संज्ञाक्षर २८७,२९३, संजीश्रुत २९३ सकलप्रत्यक्ष २७,१६४, सकलादेश ३२०,३२२,३२३, सत ११ सत्प्रतिपक्ष २१५ सन्निकर्ष ५४ सपक्ष २१३. सप्तभंगी ३०२ समभिरूढ्नय ३३५,३३६, सम्यक् अनेकान्त १७,३२७ सम्यक् एकान्त १७,३२६, सम्यक्श्रुत २९३ सर्वावधि (ज्ञान) १६०,१६१, सर्वोदयतीर्थ १४, सविकल्पक (ज्ञान) ६४,६५, सहचरहेत् २१७.

सहचरानुपलब्धि २१७,१३२, सहभावनियम २१६, सहानवस्थान विरोध ३०८ सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष २८,३०,११२, सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष (के भेद) १३२ साद्रयप्रत्यभिज्ञान १९७, साघन २१२, साध्य २२४, सुनय स्फोट २६८, स्मृतिप्रमोष ७७, स्याद्वाद १३,१६,२८३,२९५,२९६, २९८,२९९,३२०,३२५ स्वरूपादि चतुष्टय ३०७ स्वलक्षण (अर्थ) ६४,२४४, स्वसंवेदन ९५ स्वार्थप्रमाण २९६,२९७, स्वार्यानुमान २३२,

ह

होयमान (अवधिज्ञान) १६१ हेतु २१२, २२९, हेतु (के भेद) २१७,

## परिशिष्ट ४ विषयानुक्रम

अकलंक २६ अकलंकदेवके उत्तरकालीन जैन नैया-यिक ३५ अकलं क देवके द्वारा प्रमाणविषयक गुरिययोंका सुलझाव ११२ अकलंकदेवके पूर्व जैन न्यायकी स्थिति ६ अख्यातिबाद ७९ अनन्तकोति ३८ अनन्तवीर्य ३७ अनिर्ववनीयार्थस्याति ८२ अनिसृतज्ञान और अनुमानादि १५७ अनुमानके अवयव २२९ अनुमानके अवयत्रोंके विषयमें बौद्ध-मत २२९ अनुमानप्रमाण २१२ अनुमानके भेद २३२ बनुमानमें अर्थातिका अन्तर्भाव ११८ अनेकान्तमें सप्तभंगी ३२६ बन्यचानुपपत्ति या अविनाभाव नियम ही हेत्का सम्यक् लक्षण २१६ अन्यापोहवादकी समीक्षा २४३ अपभ्रंश प्राकृत आदिके शब्द भी अर्थके वाचक २७३ 'अपूर्व पद'के सम्बन्धमें जैन नैगायिकोंमें मतभेद ४७ अभयदेव ४२ बभावप्रमाणका अन्तर्भाव ११९

अर्थ ज्ञानका कारण नहीं १२५ अर्थापत्तिका अनुमानमें अन्तर्भाव २२६ अर्थापत्ति प्रमाणके सम्बन्धमें मीमांसक-का मत २२४ अर्थावग्रह १३२ अलोकिकार्थस्याति =३ अवग्रह और दर्शन १४४ अवग्रहके सम्बन्धमें धवलाका मत १३३ अवग्रहके सम्बन्धमें श्वेताम्बर मा-न्यता १३४ अवधिज्ञान १६० अवधिज्ञानके भेदोंका विवेचन १६१ अविनाभावके भेद २१६ अमुत्ख्यातिवाद ७९ आगम या श्रुतप्रमाण २३२ आस्मस्यातिवाद ८१ ईहा आदिका स्वरूप १५३ इन्द्रियके भेद १२३ इन्द्रियोंके आहंकारिकत्वको समीक्षा १२४ इन्द्रियके सम्बन्धमें नैयायिकका मत १२३ इन्द्रियवृत्ति समोक्षा ६० ईश्वरवाद समोक्षा १७७ उपमानप्रमाणके सम्बन्धमें नैयायिकका मत २०४ उपमानप्रमाणके सम्बन्धमें मीमांसकका मत २०१

प्रत्यभि-उपमानप्रमाणका सादृश्य जानमें अन्तर्भाव २०५ उमास्वामि ८ त्ररुजुमित मनःपर्ययका विवेचन १६३ ऋजुसूत्रनय ३३४ एवकारके प्रयोगका विचार ३२४ एवंभूतनय ३३६ कुन्दकुन्द आचार्य ६ कुमारसेन और कुमारनन्दि ३५ कारकसाकल्यकी समीक्षा ५९ चक्षके प्राप्यकारित्वकी समीक्षा ५६ चार्वाकके एक प्रमाणवादकी समीक्षा ११४ जैन न्याय ४ जैनसम्मत प्रमाणलक्षण ४ ज्ञातुव्यापारवाद समीक्षा ६१ ज्ञानके अचेतनत्वकी समीक्षा ९९ ज्ञान स्वसंवेदी है ९१ ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञानवाद समीक्षा ९५ तर्कप्रमाण २०७ तर्कप्रमाणका जैनों-द्वारा समर्थन २०९ तर्कके द्वारा व्याप्तिग्रहणका समर्थन 200 दर्शनके स्वरूपकी दिगम्बरमान्यता १४६ दर्शनके सम्बन्धमें सिद्धसेनका मत १५० दर्शनान्तर सम्मत प्रमाणलक्षण ५३ दार्शनिक युगसे पहले ज्ञानके पाँच भेद ११० दृष्टान्ताभास ३४५ धर्मकीर्तिके प्रमाणलक्षणमें अभान्तपद-पर प्रकाश ६६ षारावाही ज्ञानोंके प्रामाण्यको लेकर

मतभेद ५३ नयके भेद ३३० नयवाद ३२७ नयसप्तभंगी ३१९ निविकल्पक ज्ञानसमीक्षा ६४ नैगमनय ३३१ नैयायिकसम्मत प्रमाणभेद ११६ न्यायशास्त्र १ परोक्षज्ञानवाद समीक्षा ९१ परोक्षप्रमाणका लक्षण और भेद १९३ पात्रकेसरी २२ प्रकाश ज्ञानका कारण नहीं १३० प्रत्यक्षसे व्याप्तिका ग्रहण माननेवाले यौगोंकी समीक्षा २०९ प्रत्यभिज्ञान प्रमाणका बौद्धों द्वारा निर-सन. जैनों-द्वारा समर्थन १९७ प्रमाण और नयमें भेद ३२८ प्रमाणचर्चा दार्शनिक युगकी देन ११० प्रमाणका फल ३३७ प्रमाण-फलमें सर्वथा भेदवादी नैयायिकों-को समीक्षा ३३८ प्रमाणलक्षणका विवेचन ४६ प्रमाणसप्तभंगी ३१९ प्रमाणामास ३४२ प्रमाणाभासके भेद ३४३ प्रमाणाभासका स्वरूप ३४२ प्रभाचन्द्र ३९ प्रसिद्धार्थस्याति ८१ प्रामाण्यवाद समीक्षा १०२ बहबहुविधज्ञानका समर्थन १५९ बौद्धसम्मत दो प्रमाणोंकी समीक्षा १५५ मतिज्ञानके ३३६ भेद १५५

मितज्ञान या सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष १३१ मनः पर्ययज्ञान १६२ मनः पर्ययके भेद १६२ मनः पर्ययके सम्बन्धमें स्वेताम्बर मान्यता १६२

मल्लवादी और सुमति २५ माणिक्यनन्दि ३८ मिध्याज्ञानके तीन भेद ७३ मीमांसकसम्मत प्रमाणभेद ११६ यशोविजय ४३ योग्यताविचार ५४ वादिदेवसूरि ४२ वादिराज ४१ विद्यानन्द ३६ विपरीतार्थस्याति ८४ विवर्ययज्ञानके सम्बन्धमें भारतीय दार्श-निकोंके मतभेदोंकी समीक्षा ७३ विपुलमति मनःपर्यय १६३ विवेकाख्याति ७३ वेदके अपीरुपेयत्वकी समीक्षा २६२ व्यञ्जनावग्रह १३२ व्यवहारनय ३३४ शब्दके नित्यत्वकी समीक्षा २५४ शब्दको प्रमाण न माननेवाले बौद्धोंकी समीक्षा २३६ शब्दप्रमाणको अनुमानसे भिन्न न माननेवाले वैशेषिकोंकी समीक्षा २३३ शब्दनय ३३५ शब्दार्थके विषयमें मीमांसककी समीक्षा 288

श्रीदत्त २१

श्रतके दो उपयोग २९७

श्रुतके अक्षरात्मक-अनक्षरात्मक भेदों-का विवेचन २८७ श्रुतके भेदोंका विवेचन २७८ श्रुतज्ञानके विषयमें अकलंकदेवका मत २८७ श्रुतज्ञानके विषयमें विद्यानन्दको समीक्षा 260 श्रुतज्ञानके सम्बन्धमें स्वेताम्बरमान्यता 262 श्रुतज्ञानके क्वेताम्बरसम्मत भेद २९२ सग्रहनय ३३३ संस्कृत राज्दोंको ही अर्थका वाचक माननेवाले मीमांसकोंकी समीक्षा २७१ सक्ताप्रत्यक्ष १६४ सन्निकर्षवाद ५३ सन्निकर्पकी समोक्षा ५४ सप्तभंगी ३०१ सप्तभंगीका उपयोग ३२५ सप्तभंगोके दितीय प्रयम भंगका विवेचन ३०२ सप्तभंगोके तृतीय भंगका विवेचन ३१४ सप्तभंगोके चतुर्थ, पंचम और पष्ठ भंगका विवेचन ३१७ सप्तभंगोके सातर्वे भंगका विश्वेचन ३१८ समभिक्डनय ३३५ सर्वज्ञत्वसमीक्षा १६५ सर्वज्ञताके विरोधमें कुमारिलका पक्ष १६५ सर्वज्ञताके समर्थनमें विद्यानन्दकी युक्तियाँ

सर्वज्ञताके सम्बन्धमें शंका-समाधान १७६

१६८

साकार ज्ञानबाद समीका द्र सात ही भंग क्यों ? ३०४ सात भंगोंमें क्रमभेद ३१८ साध्यका स्वरूप २२४ स्मरण अथवा स्मृति १९३ स्मृतिको प्रमाण न माननेवाले बौद्धोंकी समीक्षा १९३ स्याद्वाद और अनेकान्त २९६ स्याद्वाद और अनेकान्त २९६ स्याद्वाद कौर केवलज्ञानमें अन्तर २९५ स्याद्वादका स्वरूप २९८ स्याद्वादके बिना अनेकान्तका प्रकाशन नहीं २९९ स्यात् और एवकारका प्रयोग ३०० स्वामी समन्तभद्र और सिखसेन म्र स्फोटवादी वैयाकरणोंकी समीक्षा २६७ हेतुके भेद २१७ हेतुके नैयायिकसमम्त पांचभेद और उनकी समीक्षा २२२ हेतुके भैदोंके विषयमें बौद्धमत २१८ हेतुके शैरूप्यलक्षणकी समीक्षा २१२ हेतुके पाञ्चक्ष्यलक्षणकी समीक्षा २१५ हेतुके सांख्यसम्मत भेदोंकी समीक्षा २१५ हेतुके सांख्यसम्मत भेदोंकी समीक्षा २१३ हेमचन्द्र ४३

# सहायक प्रन्थ तथा प्रन्थ संकेत सूची

| अष्ट श॰ अष्ट स०     | अष्टराती-अष्टसहस्रीके अन्तर्गत | निर्णय सागर बम्बई            |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|
| बा॰ मी॰ }           | बाप्तमीमांशा                   | जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी      |
| <b>बा</b> प्तमी • 🕽 | संस्था कलकत्ता                 |                              |
| কী০ অৰ্থ            | कौटिल्य अर्थशास्त्र            |                              |
| गो० जी० टी०         | गोम्मट सार जीवकाण्ड टीका       | जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी      |
|                     |                                | संस्था कलकता                 |
| ज० घ०               | जयषवला टीका (कसाय पाहुड        | ) भा० दि० जैन संघ,           |
|                     |                                | चौरासी, मथुरा                |
| जन तक•              | जैन तर्कभाषा                   | सिंघी जैन सिरीज कलकता        |
| जैन शि० सं०         | जैन शिला लेख संग्रह            | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला सम्बई |
| तन्त्र वा०          | तन्त्रवातिक                    | आनन्दाश्रम सिरीज पूना        |
| तत्त्व सं०          | तत्त्वसंग्रह                   | गायकवाड़ सिरीज बड़ीदा        |
| तत्त्वा० वा० }      |                                |                              |
| त्र राज्याव         | तत्त्वार्थवातिक                | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी      |
| त० श्लोकवार्तिक हे  | तत्त्वार्थ श्लोक वार्तिक       | निर्णयसागर बम्बई             |
| तत्त्वार्थश्लो० ∫   |                                |                              |
| त० सू०              | तत्त्वार्थसूत्र                |                              |
| नी० वा०             | नीतिवादयामृत                   | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई |
| न्या० कु० च०        | न्यायकु मुद चन्द्र             | 11 11                        |
| न्यायभा •           | न्यायभाष्य                     | चौलम्बा सिरीज काशी           |
| न्यायमं ०           | <b>न्यायमंज</b> री             | विजयनगर सिरोज काशो           |
| न्याय वा०           | न्यायवातिक                     | चौखम्बा सिरीज काशी           |
| न्या० वा० ता० टी    | न्यायवातिक तात्पर्य टीका       |                              |
| न्याय बि॰           | न्याय <b>बिन्दु</b>            | 1)                           |
| न्याय वि०           | न्यायविनिश्चय                  | भारतीय ज्ञानपीठ बाराणसी      |
| न्याय वि० वि०       | न्याय विनिश्चय विवरण           |                              |
| न्याया •            | न्यायावतार                     | रायचन्द्र जैनशास्त्रमास्रा   |
|                     |                                | बस्बर्द                      |

न्यायसू० न्यायसूत्र परी० परीक्षामुख परीक्षामु० पातञ्जल महाभाष्य पात० महा० प्रकरणमं० प्रकरणमंजरी प्रमाणगरीक्षा प्र• प प्रमाणप० प्रमेय क० प्रमेयकमलमार्तण्ड प्र० क० म० प्रमा० मी० प्रमाणमोमांसा प्रमाणवातिक प्रमाण वा०

प्रमाण वा० अलं० प्रमाण वा॰ टो॰ प्रमाण वा० स्ववृ० प्रमाण नि०

प्रमाणस० प्रवच० সহাত মাত प्रशस्त० कन्दली प्रश० व्योम बृह० टी० म० पु०

माठर वृ० मी० इलो० टी० योगद० व्यासभा० लघी० विवृति०

वाक्य प० वाक्य०

बात्स्या० भा०

प्रमाणवातिकालङ्कार प्रमाणवातिक टीका प्रमाणवातिक स्वोपज्ञवृत्ति

प्रमाणनिर्णय

प्रमाणसमुच्चय

महापुराण

प्रवचनसार प्रशस्तपाद भाष्य प्रशस्तपादभाष्य कन्दली टीका प्रशस्तपादभाष्य व्योमवती टोका चौखम्बा सिरीज काशी बुहतीटीका

माठर वृत्ति मीमांसा इलो॰ वा॰ मीमांसा इलोक वार्तिक मीमांसा इलोक वार्तिक टीका योगदर्शन व्यासभाष्य

लघीयस्त्रय स्वोपज्ञ विवृति न्यायकुमुद चन्द्र गत वात्स्यायन भाष्य

्वतः भः वाक्यपदीय

चौलम्बा सिरीज काशी चीखम्बाविद्या भवन वाराणसो निर्णय सागर प्रेस बम्बई

जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता निर्णय सागर प्रेस बम्बई

सिघो जैन सिरीज कलकत्ता विहार उड़ीसा रिसर्च सोसायटी पटना जायसवाल इन्टीटघुट पटना किताब महल इलाहाबाद

माणिकचन्द ग्रन्थमाला बम्बई मैसूर यूनिवर्सिटी सिरीज रायचन्द शास्त्रमाला बम्बई विजयानगरम् सिरीज काशी

मद्रास यूनिवर्सिटो सिरीज भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी चौखम्बा सिरीज काशी चौखम्बा सिरीज काशी

चौलम्बासिरीज काशी माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्बई चौख० सं० सिरोज चौखम्बा संस्कृत सिरोज काशी

| वास्य प० टो०<br>विभिन्निक स्थापका | वास्यपदीय टीका<br>णे० विधिविवेक न्यायकणिका टी | चौलम्बा सिरीज काशी                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| वि० भा०<br>विशे० भा०              | विशेषावश्यक भाष्य                             | ोका लाजरस कम्पनी काशो<br>यशोविजय ग्रन्थमाला<br>काशी |
| वैशे० सू०                         | वैशेषिक सूत्र                                 | निर्णय सागर प्रेस बम्बई                             |
| वृ० स्व०<br>स्वयंभू०              | <b>}</b> बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र                 |                                                     |
| शा० भा०<br>शावरभा०                | } शावरभाष्य                                   | मानन्दाश्रम पूना                                    |
| शास्त्र दी०                       | शास्त्रदोपिका                                 | चौखम्बासिरीज काशी                                   |
| षट्॰ ख॰                           | षट्खण्डागम                                    | सेठ शिताबरायलखमीचन्द                                |
|                                   |                                               | भेलसा                                               |
| स० सि०<br>सर्वा० सि०              | } सर्वार्थसिद्धि                              | भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                             |
| सन्मति० टी०                       | सन्मतितर्क टीका                               | गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद                           |
| सां० का०<br>सांख्य का०            | } सांख्यकारिका                                | चौत्वम्बा सिरीज काशी                                |
| सांख्य प्र० भा०                   | सांख्य प्रवचन भाष्य                           |                                                     |
| सि० वि०<br>सिद्धि वि० टी०         | सिद्धिविनिश्चय<br>सिद्धिविनिश्चयटीका          | } भारतीय ज्ञानपीठ वाराणसी                           |
| स्या० मं०                         | स्याद्वादमंजरी                                | बार्हत् प्रभाकर कार्याच्य पूना                      |
| स्या० रत्ना०                      | स्याद्वादरत्नाक <b>र</b>                      | ",                                                  |
| स्कोट सि०                         | स्फोटसि <b>द्धि</b>                           | मद्रास युनिवर्सिटी सिरीज                            |

